# इस ग्रंथ में-

- भगवान् महावीर का जीवन.
   व्यक्तित्व ग्रौर विचार ।
- भगवान् महावीर के तन्व-चिन्तन का. ग्राधृनिक जीवन के सामाजिक, ग्राधिक, राज-नीतिक, दार्णनिक, ग्रेजानिक, मनावैज्ञानिक ग्रीर सास्कृतिक संदर्भी में बहुग्रायामी विवेचन ।
- भगवान् महाबीर द्वारा प्रति-एठापित मूल्य कितने प्रेरक!
   कितने सार्थक!!' विषय पर चिन्तनपर्ण परिचर्चा।





# भगवान् महावीर : आधुनिक संदर्भ में

[ भगवान् महावीर के तत्त्व-चिन्तन का ग्राधुनिक संदर्भ में बहुग्रायामी विवेचन ]

6

सम्पादक

डॉ॰ नरेन्द्र भानावत, एम. ए., पोएच. डी. प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपूर

0

सह सम्पादक डॉ॰ (श्रीमती) शान्ता भानावत, एम. ए., पीएच. डी.

0

प्रमुख वितरक मोबीलाल जनारसीदास दिल्ली :: पटना :: वाराणसी





परम श्रद्धेय म्नाचार्य श्री नानालालकी महाराक के साधना-समतामय जीवन-दर्शन त्रौर तेजस्वी व्यक्तित्व को साद्द सीवनय समित.



प्रकाशक:

0

श्री म्रिक्ति भारतवर्षीय साधुमार्गी जैंन संव समता भवन, रामपुरिया सड़क, वीकानेर (राजस्थान)

प्रमुख वितरक:

मोतीलाल बनारसीदास

मुख्य कार्याळ्य
वंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७
शास्तारँ
चौक, वाराएसी-१ (उ० प्र०)
प्रशोक राजपथ, पटना-४ (विहार)

प्रकाशन - वर्षः १६७४ मूल्यः ४०) चालीस रुपया

मुद्रक :

फेण्ड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स जीहरी बाजार, जयपुर--३

# ः ग्रनुक्रमणिकाः

पृष्ठ-संख्या प्रकाशकीय सम्पादकीय प्रथम खग्रह जीवन. व्यक्तित्व और विचार (१ से ३८) १. भगवान महावीर: जीवन, व्यक्तित्व ग्रीर विचार पं० के० भूजवली शास्त्री ₹ २. भगवान् महावीर के पांच नाम ग्रीर उनका प्रतीकार्थ डा० नेमीचन्द जैन 5 ३. तीर्थंकर महावीर डा० एस० राधाकुष्णन १२ ४. ज्योतिपुरुष महावीर उपाध्याय ग्रमर मुनि १६ ५. महावीरः ऋान्तद्रष्टा, युगसृष्टा ग्राचार्य रजनीश 23 ६. श्रात्मजयी महावीर म्राचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी २६ ७. विश्व को भगवान महावीर की देन श्री मधुकर मुनिजी 35 प. भगवान महावीर के शाश्वत सन्देश श्री श्रगरचन्द नाहटा 3**?** द्विनीय खण्ड सामाजिक सन्दर्भ (३६ से ६४) ६. समता-दर्शन : आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ग्राचार्य श्री नानालालजी म० सा० 3 € १०. भगवान् महावीर की मांगलिक विरासत पं० सुखलाल संघवी ४८ ११. महावीर : बापू के मूल प्रेरणा-स्रोत डा० भागचन्द जैन 43 १२. श्रादर्श परिवार की संकल्पना श्रीर महावीर डा० क्स्मलता जैन ६० १३. ग्रनैतिकता के निवारण में महावीर-वागाी की भूमिका डा० कुन्दनलाल जैन 88 १४. महावीर की दृष्टि में शिक्षा, शिक्षक ग्रीर शिक्षार्थी प्रो० कमलकुमार जैन 90 १५. भगवान् महाबीर की दृष्टि में नारी विमला मेहता 96 १६. नवीन समाज-रचना में महावीर की विचार-धारा किस प्रकार

सहयोगी वन सकती है ?

| (i) जो भी उत्पादन हो उसे                                                                                                            | श्री विरधीलाल सेठी                                                  | <b>५</b> १                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| सब वाँटकर खायें                                                                                                                     | श्रा विर्घालाल सठा                                                  | ~ 1                        |
| (ii) श्रध्यात्मवाद के द्वारा                                                                                                        |                                                                     |                            |
| मानव जीवन संतुलित                                                                                                                   | C                                                                   |                            |
| किया जा सकता है                                                                                                                     | डा॰ जयिकशन प्रसाद खण                                                | डेलवाल ५६                  |
| (iii) परस्पर उपकार करते हुए                                                                                                         |                                                                     |                            |
| जीना ही वास्तविक जीवन                                                                                                               | श्री मिश्रीलाल जैन                                                  | ងក                         |
| (iv) नवीन समाज-रचना स्याद्वाद                                                                                                       |                                                                     |                            |
| पर ग्राधारित हो                                                                                                                     | श्री जवाहरलाल मूर्णोत                                               | 53                         |
| ्<br>वृ <u>नी</u> य                                                                                                                 | <b></b> ਚਹਵ                                                         |                            |
| ग्राधिव                                                                                                                             | त संदर्भ                                                            | (६५ से ११६)                |
|                                                                                                                                     |                                                                     | 93                         |
| १७. समाजवादी ग्रर्थ-व्यवस्था ग्रौर महावीर                                                                                           | आ सामित्रक महता                                                     | ()                         |
| १८. श्राधिक, मानिसक श्रौर<br>श्राध्यात्मिक गरीवी कैसे हटे ?                                                                         | श्री रएाजीतसिंह कूमट                                                | ११०                        |
| १६: महावीर-वाणी में श्रम-भाव की प्रतिष्ठा                                                                                           |                                                                     |                            |
|                                                                                                                                     |                                                                     | 111                        |
| ಇನ್ನಲ್                                                                                                                              | ৰতভ                                                                 |                            |
| राजनीति                                                                                                                             | क संदर्भ                                                            | (११७ से १४६)               |
| २०. लोक कल्याएाकारी राज्य ग्रीर                                                                                                     |                                                                     |                            |
| महावीर की जीवन-दृष्टि                                                                                                               | डा० महेन्द्रसागर प्रचंडिया                                          | 399                        |
| २१. शांतिपूर्ण सहग्रस्तित्व के विकास-क्रम                                                                                           |                                                                     |                            |
| में महावीर के विचार                                                                                                                 | श्री हरिश्चन्द्र दक                                                 | १२३                        |
| २२. गुट निरपेक्षता का सिद्धान्त ग्रौर                                                                                               |                                                                     |                            |
| महावीर का ग्रनेकान्त दृष्टिकोएा                                                                                                     | डा० सुभाप मिश्र                                                     | १२७                        |
| २३. विश्व-शांति के संदर्भ में                                                                                                       |                                                                     |                            |
| भगवान महावीर का संदेश                                                                                                               |                                                                     |                            |
| 11114 161111 11 11411                                                                                                               | डा० श्रीमती शान्ता भाना                                             | वत १३२                     |
| २४. वर्तमान नेतृत्व महावीर से क्या सीखे ?                                                                                           | डा॰ श्रीमती शान्ता भाना<br>श्री सौभाग्यमल जैन                       | वत १३२<br>१३६              |
| २४. वर्तमान नेतृत्व महावीर से क्या सीखे ?<br>२५ महावीर की क्रांति से ग्राज के                                                       | श्री सौभाग्यमल जैन                                                  | १३६                        |
| २४. वर्तमान नेतृत्व महावीर से क्या सीखे ?                                                                                           |                                                                     |                            |
| २४. वर्तमान नेतृत्व महावीर से क्या सीखे ?<br>२५ महावीर की क्षांति से ग्राज के<br>क्रांतिकारी क्या प्रेरगा ले ?                      | श्री सौभाग्यमल जैन                                                  | १३६                        |
| २४. वर्तमान नेतृत्व महावीर से क्या सीखे ?<br>२५ महावीर की क्रांति से ग्राज के<br>क्रांतिकारी क्या प्रेरणा ले ?                      | श्री सौभाग्यमल जैन<br>श्री मिट्ठालाल मुरड़िया                       | १३६                        |
| २४. वर्तमान नेतृत्व महावीर से क्या सीखे ?<br>२५ महावीर की क्रांति से ग्राज के<br>क्रांतिकारी क्या प्रेरणा ले ?                      | श्री सौभाग्यमल जैन<br>श्री मिट्ठालाल मुरड़िया<br>स खण्ड             | १३६                        |
| २४. वर्तमान नेतृत्व महावीर से क्या सीखे ?<br>२५ महावीर की क्रांति से ब्राज के<br>क्रांतिकारी क्या प्रेरणा ले ?<br>पंच्यक<br>वार्शनि | श्री सौभाग्यमल जैन<br>श्री मिट्ठालाल मुरड़िया<br>स खण्ड             | १३६<br>१४२<br>(१४७ से १६२) |
| २४. वर्तमान नेतृत्व महावीर से क्या सीखे ? २५ महावीर की क्षांति से आज के कातिकारी क्या प्रेरणा ले ? पंच्यक् वार्शनि                  | श्री सौभाग्यमल जैन<br>श्री मिट्ठालाल मुरड़िया<br>त खण्ड<br>क संदर्भ | १३६<br>१४२<br>(१४७ से १६२) |

| व्यक्तित्व के विकास की सम्भावनाएँ        | डा० छविनाय त्रिपाठी     | १५४           |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| २८. महावीर की हिण्ट में                  |                         |               |
| स्वतन्त्रता का सही स्वरूप                | मुनि श्री नयमल          | १६०           |
| २६. व्यक्ति-स्वातन्त्र्य ग्रीर महावीर    | डा० देवेन्द्र कुमार जैन | १६७           |
| ३०. महावीर-वागी : सही दिशा-बोव           | ढा० प्रेम प्रकाण भट्ट   | १६६           |
| ३१. ग्रावुनिक दार्शनिक वारलाएं           |                         |               |
| ग्रीर महावीर                             | पं० युतिदेव शास्त्री    | १७४           |
| ३२. ग्रच्यात्मविज्ञान से ही मानवीय       |                         |               |
| मूल्यों की प्रतिष्ठा सम्भव               | श्री देवकुमार जैन       | १७६           |
| ३३. त्रिहिंसा के ग्रायामः                |                         |               |
| महावीर श्रीर गाँबी                       | श्री यशपाल जैन          | १=७           |
| <u> ঘট্ট</u>                             | ৰ্ডভ                    |               |
| वैज्ञानि                                 | क संदर्भ                | (१६३ से २१६)  |
| ३४. जैन दर्शन ग्रीर वैज्ञानिक दृष्टिकोस् | मुनि थी सुज्ञीलकुमार    | १६५           |
| ३५. ग्रायुनिक विज्ञान ग्रीर              | 3 3 3                   |               |
| द्रव्य विषयक जैन घारगाएँ                 | डा० वीरेन्द्र मिह       | २०३           |
| ३६. वैज्ञानिकी ग्रौर तकनीकी विकास से     |                         |               |
| इत्पन्न मानवीय समस्याएं ग्रौर महावीर     | डा० राममूर्ति त्रिपाठी  | 566           |
| ਚ⊂ਰ≉                                     | ਜ <b>ख</b> ਹਵ           |               |
| मनोवैज्ञा                                | नेक संदर्भ              | (२१७ से २५२)  |
| ३७. भगवान् महावीर की वे बार्ते जो        |                         |               |
| ग्राज भी उपयोगी है                       | श्री उमेश मृति 'ग्रसु'  | ३१६           |
| ३८. मनोविज्ञान के परिवेद्य में           | 3 3                     | 112           |
| भगवान् महावीर का तत्त्वज्ञान             | श्री कन्हैयालाल लोड़ा   | <b>२३</b> १   |
| ३ <b>९. महावीर ने कहा</b> ─              |                         |               |
| सुख यह है, सुख यहाँ है                   | डा० हुकमचन्द भारिल्ल    | २४१           |
| ४०. मानसिक स्वास्थ्य के लिए              |                         |               |
| महावीर ने यह कहा                         | श्री यज्ञदत्त ग्रक्षय   | २४१           |
| ४१. ग्रवकाश के क्षर्गों के उपयोग         |                         |               |
| की समस्या ग्रीर महावीर                   | श्री महावीर कोटिया      | २५०           |
|                                          | ਜ ਾਫ਼ਹਾਵ                |               |
| _                                        | क संदर्भ                | (२४३ में ३१२) |
| ४२. ग्राघुनिक परिस्थितियाँ एवं           |                         |               |
| भगवात् महावीर का सन्देश                  | डा० महावीर सरन जैन      | ロガギ           |

| ४३. ग्राधुनिक युग ग्रौर भगवान् महावीर                                                            | पं० दलसुख मालविण्या                                                                                                                                                                                                                    | २६८                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ४४. वर्तमान में भगवान् महावीर के तत्त्व-<br>चिन्तन की सार्थकता<br>४५. बदलते संदर्भों में महावीर- | डा० नरेन्द्र भानावत                                                                                                                                                                                                                    | २७२                                           |
| वाणी की भूमिका                                                                                   | डा० प्रेमसुमन जैन                                                                                                                                                                                                                      | २७७                                           |
| ४६. भगवान् महावीर की प्रासंगिकता<br>४७. क्या ग्राज के संदर्भ में भी                              | डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय                                                                                                                                                                                                              | ? २६३                                         |
| महावीर सार्थक हैं ?                                                                              | श्री भंवरमल सिंघी                                                                                                                                                                                                                      | २६१                                           |
| ४८. युवा पीढ़ी महाबीर से क्या प्रेरणा ले ?<br>४६. लोक सांस्कृतिक चेतना ग्रीर                     | श्री चन्दनमल 'चाँद'                                                                                                                                                                                                                    | २६५                                           |
| भगवान् महावीर<br>५०. भाषात्रों का प्रश्नः                                                        | श्री श्रीचन्द जॅन                                                                                                                                                                                                                      | २६६                                           |
| महावीर का दिष्टकोएा                                                                              | श्री माईदयाल जैन                                                                                                                                                                                                                       | メゥダ                                           |
| नवम                                                                                              | <b>ਰ</b> ਾਵ                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| परि                                                                                              | वर्चा (ः                                                                                                                                                                                                                               | ३१३ से ३४४)                                   |
| परिः  ५१. भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य :  कितने प्रेरक !! कितने सार्थक !!             | वर्चा (ः                                                                                                                                                                                                                               | ३१३ से ३४४)                                   |
| ५१. भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य :                                                    | वर्चा (ः<br>डा० नरेन्द्र भानावत                                                                                                                                                                                                        | ३१३ से ३४४)<br>३१५                            |
| ५१. भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यः<br>कितने प्रेरकः !! कितने सार्थकः !!                |                                                                                                                                                                                                                                        | ३१५                                           |
| ५१. भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य :<br>कितने प्रेरक !! कितने सार्थक !!<br>स्रायोजक     | डा० नरेन्द्र भानावत                                                                                                                                                                                                                    | ३१५                                           |
| ५१. भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य :<br>कितने प्रेरक !! कितने सार्थक !!<br>स्रायोजक     | डा० नरेन्द्र भानावत<br>श्राचार्य श्री नानालालजी म०                                                                                                                                                                                     | ३१ <i>५</i><br>सा० ३१६                        |
| ५१. भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य :<br>कितने प्रेरक !! कितने सार्थक !!<br>स्रायोजक     | डा० नरेन्द्र भानावत<br>श्राचार्य श्री नानालालजी म०<br>श्री रिपभदास रांका<br>श्री गरापितचन्द्र भण्डारी<br>डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल                                                                                                       | सा० ३१६<br>१ <b>८</b><br>३२७                  |
| ५१. भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य :<br>कितने प्रेरक !! कितने सार्थक !!<br>स्रायोजक     | हा॰ नरेन्द्र भानावत  श्राचार्य श्री नानालालजी म॰ श्री रिपभदास रांका श्री गगापतिचन्द्र भण्डारी हा॰ कस्तूरचन्द कासलीवाल श्री जयकुमार जलज                                                                                                 | सा० ३१६<br>३२७<br>३२८<br>३३१                  |
| ५१. भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य :<br>कितने प्रेरक !! कितने सार्थक !!<br>स्रायोजक     | डा॰ नरेन्द्र भानावत श्राचार्य श्री नानालालजी म॰ श्री रिपभदास रांका श्री गगापतिचन्द्र भण्डारी डा॰ कस्तूरचन्द कासलीवाल श्री जयकुमार जलज डा॰ इन्दरराज वैद                                                                                 | ३१५<br>सा० ३१६<br>३२७<br>३२६<br>३३१<br>३३१    |
| ५१. भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य :<br>कितने प्रेरक !! कितने सार्थक !!<br>स्रायोजक     | हा॰ नरेन्द्र भानावत  श्राचार्य श्री नानालालजी म॰ श्री रिपभदास रांका श्री गग्पपतिचन्द्र भण्डारी हा॰ कस्तूरचन्द कासलीवाल श्री जयकुमार जलज हा॰ इन्दरराज वैद हा॰ चैनसिंह वरला                                                              | सा० ३१६<br>३२६<br>३२६<br>३३१<br>३३१<br>३३४    |
| ५१. भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य :<br>कितने प्रेरक !! कितने सार्थक !!<br>स्रायोजक     | हा० नरेन्द्र भानावत श्राचार्य श्री नानालालजी म० श्री रिपभदास रांका श्री गगापतिचन्द्र भण्डारी हा० कस्तूरचन्द कासलीवाल श्री जयकुमार जलज हा० इन्दरराज वैद हा० चैनसिंह वरला                                                                | सा०<br>३१६<br>३२२<br>३२२<br>३३३<br>३३३<br>३३६ |
| ५१. भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य :<br>कितने प्रेरक !! कितने सार्थक !!<br>स्रायोजक     | डा० नरेन्द्र भानावत श्राचार्य श्री नानालालजी म० श्री रिपभदास रांका श्री गरापितचन्द्र भण्डारी डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल श्री जयकुमार जलज डा० इन्दरराज वैद डा० चैनसिंह वरला डा० रामगोपाल शर्मा डा० नरेन्द्रकुमार सिंघी                     | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##        |
| ५१. भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य :<br>कितने प्रेरक !! कितने सार्थक !!<br>स्रायोजक     | हा॰ नरेन्द्र भानावत श्राचार्य श्री नानालालजी म॰ श्री रिपभदास रांका श्री गगापतिचन्द्र भण्डारी हा॰ कस्तूरचन्द कासलीवाल श्री जयकुमार जलज हा॰ इन्दरराज वैद हा॰ चैनसिंह वरला हा॰ रामगोपाल शर्मा हा॰ नरेन्द्रकुमार सिंघी हा॰ नरपतचन्द सिंघवी | सा०<br>३१६<br>३२२<br>३२२<br>३३३<br>३३३<br>३३६ |

. . .

#### प्रकाशकीय

भगवान् महावीर के २५०० वें परिनिर्वाण महोत्सव पर, श्री अखिल भारतवर्णीय साधुमार्गी जैन संघ की ग्रोर से यह प्रकाशन करते हुए हमें वड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। भगवान् महावीर ने ग्रपने समय में सब जीवों के प्रति मैंत्री-भाव, दूसरों के विचारों के प्रति ग्रावर-भाव, ग्रात्मा की स्वाधीनता, वृत्तियों का संयमन, ग्रावश्यकता से ग्रिवक संचय न करने का व्रत जैसे लोकहितवाही ग्रात्मिनष्ठ मूल्यों की प्रतिष्ठापना की थी। वदलती हुई परिस्थितियों में उनके द्वारा प्रस्थापित ये मूल्य ग्राज ग्रधिक प्रासंगिक ग्रीर ग्रथंवान वन गए हैं। वर्तमान मनीपा का चिन्तम इस ग्रोर ग्रधिकाधिक केन्द्रित होता जा रहा है।

ग्राज विश्व ग्राधिक संकट के साथ-साथ सांस्कृतिक ग्रौर चारित्रिक संकट से ग्रस्त है। चारों ग्रोर हिंसा, शोपण, उत्पीड़न, दुराग्रह, हठवादिता का भयावह वातावरण है। श्रग्रुयुग में पहुंच कर भी ग्राज का मानव सच्ची शांति नहीं प्राप्त कर सका है। उसे चाह ग्रीर ललक है इसे प्राप्त करने की। पर यह प्राप्ति वहिर्जगत् की यात्रा से संभव नहीं। इसके लिए उसे ग्रन्तर्जगत् की यात्रा करनी होगी। इस यात्रा के विभिन्न पड़ावों को इन प्रकाशनों के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयत्न किया गया है।

श्री ग्र० भा० साधुमार्गी जैन संघ ने ग्रपने जयपुर ग्रधिवेशन (ग्रक्ट्सवर, १६७२) में डॉ. नरेन्द्र भानावत के साथ विचार-विमर्श कर, साहित्य-प्रकाशन की एक योजना स्वीकृत की । उसी योजना के ग्रन्तर्गत भगवान् महावीर के २५००वें परिनिर्वाण वर्ष में डॉ. भानावत के ही संयोजन-संपादन में निम्नलिखित चार ग्रन्थ प्रकाशित किये जा रहे हैं—

- ?. Lord Mahayir & His Times
  - By Dr. K.C. Jain
- २. भगवान् महावीर : ग्रपने समय में
  - मूल लेखक डॉ. के॰ सी॰ जैन
  - ग्रनुवादक डॉ. मनोहरलाल दलाल
- 3. Lord Mahavir & His Relevance in Contemporary Age
  - Edited by : Dr. Narendra Bhanawat,

Dr. Prem Suman Jain

- ४. भगवान् महावीर : ग्राधृनिक संदर्भ में
  - सं० डॉ. नरेन्द्र भानावत,
     डॉ. शान्ता भानावत

| ४३. ग्राधुनिक युग ग्रौर भगवान् महावीर        |                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                              | पं॰ दलसुख मालविएया                                                                                                                                                                                 | २६८                                   |
| ४४. वर्तमान में भगवान् महावीर के तत्त्व-     |                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| चिन्तन की सार्थकता                           | डा० नरेन्द्र भानावत                                                                                                                                                                                | २७२                                   |
| ४५. वदलते संदर्भो में महावीर-                |                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| वाएगि की भूमिका                              | डा० प्रेमसुमन जैन                                                                                                                                                                                  | २७७                                   |
| ४६. भगवान् महावीर की प्रासंगिकता             | डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय                                                                                                                                                                          | २५३                                   |
| ४७. क्या ग्राज के संदर्भ में भी              |                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| महावीर सार्थक हैं ?                          | श्री भंवरमल सिंघी                                                                                                                                                                                  | २८१                                   |
| ४८. युवा पीढ़ी महावीर से क्या प्रेरणा ले ?   | श्री चन्दनमल 'चाँद'                                                                                                                                                                                | २६५                                   |
| ४६. लोक सांस्कृतिक चेतना ग्रौर               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                            | 100                                   |
| भगवान महाबीर                                 | श्री श्रीचन्द जैन                                                                                                                                                                                  | २६६                                   |
| ५०. भाषात्रों का प्रश्न :                    |                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| महावीर का दृष्टिकोरा                         | श्री माईदयाल जैन                                                                                                                                                                                   | ३०५                                   |
| स्वस                                         | <b>ਰ</b> ਹਵ                                                                                                                                                                                        |                                       |
|                                              | -                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| पार                                          | चर्चा (३१३ से                                                                                                                                                                                      | 488)                                  |
| ५१. भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यः |                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| कितने प्रेरक !! कितने सार्थक !!              |                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| TRUTALL FRANCES                              |                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| श्रायोजक                                     | डा० नरेन्द्र भानावत                                                                                                                                                                                | ३१५                                   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                    | ₹ <b>१</b> ५<br>३१६                   |
| श्रायोजक                                     | डा॰ नरेन्द्र भानावत<br>श्राचार्य श्री नानालालजी म॰ सा॰<br>श्री रिपभदास रांका                                                                                                                       | ३१५<br>३१६<br>१८                      |
| श्रायोजक                                     | म्राचार्य श्री नानालालजी म० सा०<br>श्री रिपभदास रांका                                                                                                                                              | ३१६<br>१८                             |
| श्रायोजक                                     | श्राचार्य श्री नानालालजी म० सा०                                                                                                                                                                    | ३१६                                   |
| श्रायोजक                                     | म्राचार्य श्री नानालालजी म० सा०<br>श्री रिपभदास रांका<br>श्री गरापितचन्द्र भण्डारी                                                                                                                 | ३१६<br>१८<br>३२७                      |
| श्रायोजक                                     | ध्राचार्य श्री नानालालजी म० सा० श्री रिपभदास रांका श्री गग्गपतिचन्द्र भण्डारी डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल                                                                                              | २ १ ६<br>२ २ ७<br>३ २ ६<br>३ २ १      |
| श्रायोजक                                     | श्राचार्य श्री नानालालजी म० सा० श्री रिपभदास रांका श्री गरापितचन्द्र भण्डारी डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल श्री जयकुमार जलज                                                                              | ३१६<br>३२७<br>३२६                     |
| श्रायोजक                                     | श्राचार्य श्री नानालालजी म० सा० श्री रिपभदास रांका श्री गरापितचन्द्र भण्डारी डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल श्री जयकुमार जलज डा० इन्दरराज बैंद                                                            | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |
| श्रायोजक                                     | श्राचार्य श्री नानालालजी म० सा० श्री रिपभदास रांका श्री गरापितचन्द्र भण्डारी डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल श्री जयकुमार जलज डा० इन्दरराज वैद डा० चैनसिंह वरला                                            | *                                     |
| श्रायोजक                                     | श्राचार्य श्री नानालालजी म० सा० श्री रिपभदास रांका श्री गगापितचन्द्र भण्डारी डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल श्री जयकुमार जलज डा० इन्दरराज बैद डा० चैनसिंह वरला डा० रामगोपाल शर्मा                         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| भ्रायोजक                                     | श्राचार्य श्री नानालालजी म० सा० श्री रिपभदास रांका श्री गरापतिचन्द्र भण्डारी डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल श्री जयकुमार जलज डा० इन्दरराज वैद डा० चैनसिंह वरला डा० रामगोपाल शर्मा डा० नरेन्द्रकुमार सिंघी | 2                                     |

#### प्रकाशकीय

भगवान् महावीर के २५००वें पिरिनिर्वाण महोत्सव पर, श्री ग्रिखल भारतवर्णीय साधुमार्गी जैन संघ की श्रोर से यह प्रकाशन करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता का श्रमुभव हो रहा है। भगवान् महावीर ने ग्रपने समय में सब जीवों के प्रति मैत्री-भाव, दूसरों के विचारों के प्रति ग्रावर-भाव, ग्रातमा की स्वाधीनता, वृत्तियों का संयमन, ग्रावश्यकता से ग्रिधक संचय न करने का ब्रत जैसे लोकहितवाही ग्रात्मिनिष्ठ मुल्यों की प्रतिष्ठापना की थी। वदलती हुई परिस्थितियों में उनके द्वारा प्रस्थापित ये मूल्य ग्राज ग्रिधक प्रासंगिक ग्रीर ग्रयंवान वन गए हैं। वर्तमान मनीपा का चिन्तम इस ग्रीर ग्रथिकाधिक केन्द्रित होता जा रहा है।

ग्राज विश्व ग्राधिक संकट के साथ-साथ सांस्कृतिक ग्रीर चारित्रिक संकट से ग्रस्त है। चारों ग्रोर हिंसा, शोपएा, उत्पीड़न, दुराग्रह, हठवादिता का भयावह वातावरए। है। श्राणुयुग में पहुंच कर भी ग्राज का मानव सच्ची शांति नहीं प्राप्त कर सका है। उसे चाह ग्रीर ललक है इसे प्राप्त करने की। पर यह प्राप्ति वहिर्जगत् की यात्रा से संभव नहीं। इसके लिए उसे ग्रन्तर्जगत् की यात्रा करनी होगी। इस यात्रा के विभिन्न पड़ावों को इन प्रकाशनों के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयत्न किया गया है।

श्री ग्र० भा० साधुमार्गी जैन संघ ने ग्रपने जयपुर ग्रधिवेशन (ग्रक्टूवर, १६७२) में डॉ. नरेन्द्र भानावत के साथ विचार-विमर्श कर, साहित्य-प्रकाशन की एक योजना स्वीकृत की । उसी योजना के श्रन्तर्गत भगवान् महावीर के २५००वें परिनिर्वाण वर्ष मे डॉ. भानावत के ही संयोजन-संपादन में निम्नलिखित चार ग्रन्थ प्रकाशित किये जा रहे हैं—

- 8. Lord Mahavir & His Times
  - · By Dr. K.C. Jain
- २. भगवान महावीर: अपने समय में
  - मूल लेखक डॉ. के॰ सी॰ जैन
  - ग्रनुवादक डॉ. मनोहरलाल दलाल
- 3. Lord Mahavir & His Relevance in Contemporary Age
  - Edited by: Dr. Narendra Bhanawat,

Dr. Prem Suman Jain

- ४. भगवान् महावीर : श्राधुनिक संदर्भ में
  - सं० डॉ. नरेन्द्र भानावत, डॉ. शान्ता भानावत

श्री ग्र॰ भा॰ साधुमार्गी जैन संघ की स्थापना ३० सितम्बर, १६६२ (सं० २०१६, ग्राश्वन ग्रुक्ला द्वितीया) को उदयपुर में हुई थी। संघ का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को ग्रातमस्वरूप का ज्ञान कराते हुए सदाचारमय ग्राध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देने के साथ-साथ समाज की जन-हितकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हुए उसे निरन्तर प्रगति की ग्रोर ग्रग्रसर करते रहना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहाँ एक ग्रोर संघ, जीवन-निर्माणकारी सत् साहित्य के प्रकाशन को महत्त्व देता रहा है, वहाँ दूसरी ग्रोर सामाजिक समानता, स्वस्थता व संस्कारणीलता के लिए नैतिक शिक्षणा, स्वधर्मी-सहयोग, जीव-दया, छात्रवृत्ति, छात्रावास-सुविधा पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान एवं संस्कार-निर्माण के लिए धर्मपाल-प्रवृत्ति, महिलाग्रों के स्वाबलम्बी जीवन के लिए उद्योग मन्दिर जैसे महत्त्वपूर्ण विविध ग्रायामी कार्य सम्पादित कर रहा है। इन प्रवृत्तियों को गतिशील बनाये रखने के लिए श्रमणोपासक' पाक्षक पत्र का प्रकाशन किया जाता है। संघ की महिला-सिनिति, नारी-जागरण की दिशा में विशेष प्रयत्नशील है।

संघ द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले इन ग्रन्थों के लेखन, सम्पादन एवं प्रकाशन में जिन व्यक्तियों का सहयोग रहा है, उन सबके प्रति हम हार्दिक श्राभार प्रकट करते हैं।

मोतीलाल वनारसीदास, दिल्ली ने हमारे निवेदन पर प्रमुख वितरक का दायित्व लेना स्वीकार किया, श्रतः हम उनके श्राभारी हैं।

हमें त्राशा ही नहीं विलक पूर्ण विश्वास है कि इन ग्रन्थों के ग्रध्ययन-मनन से, भगवान् महावीर ग्रीर उनके तत्त्व-ज्ञान को, तत्कालीन एवं ग्राधुनिक दोनों संदर्भों में, सही परिप्रेक्ष्य में समभने-परखने तथा समसामयिक जीवन की समस्याग्रों को सुलभाने में मदद मिलेगी।

निवेदक

गुमानमल चौरड़िया ग्रध्यक्ष जुगराज सेठिया मंत्री

भंवरलाल कोठारी, चंपालाल डागा, कालूराम छाजेड़, पृथ्वीराज पारख सहमंत्री

श्री श्रक्षित भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ



#### कान्ति-पुरुष महावीर:

वर्षमान महावीर कांतिकारी व्यक्तित्व लेकर प्रकट हुए। उनमें स्वस्य समाजनिर्माण् श्रीर श्रादर्श व्यक्ति-निर्माण् की तड़प थी। यद्यपि स्वयं उनके लिये समस्त ऐश्वयं श्रीर वैलासिक उपादान प्रस्तुत थे तथापि उनका मन उनमें नहीं लगा। वे जिस विन्दु पर व्यक्ति श्रीर समाज को ले जाना चाहते थे, उसके श्रनुकूल परिस्थितियां उस समय न थीं। धार्मिक जड़ता श्रीर श्रन्थ श्रद्धा ने सवको पुरुपार्थ रिहत बना रखा था, श्राधिक विपमता श्रपने पूरे उभार पर थी। जाति-भेद श्रीर सामाजिक वैपम्य समाज-देह में घाव वन चुके थे। गतानुगतिकता का छोर पकड़ कर ही सभी चले जा रहे थे। इस विपम श्रीर चेतना रिहत परिवेश में महावीर का दायित्व महान् था। राजघराने में जन्म लेकर भी उन्होंने श्रपने समग्र दायित्व को समभा। दूसरों के प्रति सहानुभूति श्रीर सदाशयता के भाव उनमें जगे श्रीर एक कान्तदर्शी व्यक्तित्व के रूप में वे सामने श्राये, जिसने सवको जागृत कर दिया, श्रपने-प्रपने कर्त्त व्यक्तित्व के क्षप में वे सामने श्राये, जिसने सवको जागृत कर दिया, श्रपने-प्रपने कर्त्त व्यक्तित्व हो नहीं किया वरन् उस रास्ते का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया।

### क्रान्ति की पृष्ठभूमि :

परिवेश के विभिन्न सूत्रों को वही व्यक्ति पकड़ सकता है जो सूक्ष्म द्रप्टा हो; जिसकी वृत्ति निर्मल, स्वार्थ रहित ग्रीर सम्पूर्ण मानवता के हितों की संवाहिका हो। महावीर ने भौतिक ऐश्वर्य की चरम सीमा को स्पर्ण किया था पर एक विचित्र प्रकार की रिक्तता का ग्रनुभव वे बराबर करते रहे, जिसकी पूर्ति किसी बाह्य सावना से सम्भव न थी। वह ग्रान्तरिक चेतना ग्रीर मानसिक तटस्थता से ही पाटी जा सकती थी। इसी रिक्तता को पाटने के लिए उन्होंने घर-वार छोड़ दिया, राज-वैभव को लात मार दी ग्रीर बन गये ग्रटल वैरागी, महान त्यागी, एकदम ग्रपरिग्रही, निस्मृही।

उनके जीवन दर्शन की यही पृष्ठभूमि उन्हें क्रांति की ग्रोर ले गई। उन्होंने जीवन के विभिन्न परिवार्थ्वों को जड़, गतिहीन ग्रौर निष्क्रिय देखा। वे सबमें चेतनता, गति-शीलता ग्रौर पुरुपार्थ की भावना भरना चाहते थे। धार्मिक, सामाजिक, ग्रार्थिक ग्रौर बौद्धिक क्षेत्र में उन्होंने जो क्रांति की, उसका यही दर्शन था।

#### धार्मिक ऋान्ति :

महावीर ने देखा कि धर्म को लोग उपासना की नहीं, प्रदर्शन की वस्तु समभने लगे हैं। उसके लिए मन के विकारों ग्रौर विभावों का त्याग ग्रावश्यक नहीं रहा, ग्रावश्यक रहा यज्ञ में भौतिक सामग्री की ग्राहुति देना, यहाँ तक कि पशुग्रों का विलदान करना। धर्म ग्रपने स्वभाव को भूल कर एकदम कियाकांड बन गया था। उसका सामान्यीकृत रूप विकृत होकर विशेपाधिकार के कठघरे में वन्द हो गया था। ईश्वर की उपासना सभी मुक्त हृद्य से नहीं कर सकते थे। उस पर एक वर्ग विशेप का एकाधिपत्य सा हो गया था। उसकी हिष्ट सूक्ष्म से स्थूल ग्रौर ग्रन्तर से बाह्य हो गई थी। इस विपम स्थिति को चुनौती दिये विना ग्रागे बढ़ना दुष्कर था। ग्रतः भगवान् महावीर ने प्रचलित धर्म ग्रौर उपासना पढ़ित का तीन्न शब्दों में खंडन किया ग्रौर वताया कि ईश्वरत्व को प्राप्त करने के साधनों पर किसी वर्ग विशेप या व्यक्ति विशेप का ग्रिधकार नहीं है। वह तो स्वयं में स्वतंत्र, मुक्त, निर्लेप ग्रौर निर्विकार है। उसे हर व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति, वर्ग, धर्म या लिंग का हो—मन की शुद्धता ग्रौर ग्राचरण की पवित्रता के वल पर प्राप्त कर सकता है। इसके लिए ग्रावश्यक है कि वह ग्रपने कपायों—कोध, मान, माया, लोभ—को त्याग दे।

धर्म के क्षेत्र में उस समय उच्छृङ्खलता फैल गई थी। हर प्रमुख साधक अपने को सर्वेसर्वा मान कर चल रहा था। उपासक की स्वतंत्र चेतना का कोई महत्त्व नहीं रह गया था। महावीर ने ईश्वर को इतना व्यापक वना दिया कि कोई भी आत्म-साधक ईश्वर को प्राप्त ही नहीं करे वरन स्वयं ही ईश्वर वन जाय। इस भावना ने असहाय, निष्त्रय जनता के हृदय में शक्ति, आत्म-विश्वास और आत्म-वल का तेज भरा। वह सारे आवरणों को भेद कर, एक वारगी उठ खड़ी हुई। अब उसे ईश्वर-प्राप्ति के लिए परमुखापेक्षी वन कर नहीं रहना पड़ा। उसे लगा कि साधक भी वही है और साध्य भी वही है। ज्यों-ज्यों साधक, तप, संयम और अहिंसा को आत्मसात् करता जायेगा त्यों-त्यों वह साध्य के रूप में परिवर्तित होता जायगा। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र से दलालों और मध्यस्थों को वाहर निकाल कर, महावीर ने सही उपासना पढ़ित का मूत्रपात किया।

#### सामाजिक कान्तिः

महाबीर यह श्रच्छी तरह जानते थे कि धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप जो नयो जीवन-दृष्टि मिलेगी उसका त्रियान्वयन करने के लिए समाज में प्रचलित हुढ़ मूल्यों को भी बदलना पड़ेगा। इसी सन्दर्भ में महाबीर ने सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। महाबीर ने देखा कि समाज में दो वर्ग हैं। एक कुलीन वर्ग जो कि शोपक है, दूसरा निम्न वर्ग जिसका कि शोपए किया जा रहा है। इसे रोकना होगा। इसके लिए उन्होंने अपिरग्रह-दर्शन की विचारवारा रखी, जिसकी भित्ति पर आगे चल कर आर्थिक क्रांति हुई। उस समय समाज में वर्ण-भेद अपने उभार पर था। ब्राह्मए, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो अवतारएा कभी कमें के आधार पर सामाजिक सुधार के लिए, श्रम—विभाजन को ध्यान में रखकर की गई थी, वह आते-आते छढ़िग्रस्त हो गई और उसका आधार अब जन्म रह गया। जन्म से ही व्यक्ति ब्राह्मए, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाने लगा। फल यह हुआ कि शूद्रों की स्थित अत्यन्त दयनीय हो गई। नारी जाति की भी यही स्थिति थी। शूद्रों की श्रीर नारी जाति की इस दयनीय अवस्था के रहते हुए वार्मिक-क्षेत्र में प्रवित्ति क्रांति का कोई महत्त्व नहीं था। अतः महावीर ने बड़ी इढ़ता और निश्चितता के साथ शूद्रों और नारी जाति को अपने धमं में दीक्षित किया और यह घोपएा की कि जन्म से कोई ब्राह्मए, क्षत्रिय, वैश्य, गूद्रादि नहीं होता, कमं से ही सब होता है। हरिकेशी चांडाल के लिए, सद्दाल पुत्त कुम्भकार के लिये, चन्दनवाला (स्त्री) के लिए उन्होंने ग्रध्यात्म साधना का रास्ता खोल दिया।

ग्रादर्ण समाज कैंसा हो ? इस पर भी महावीर की हिष्ट रही। इसीलिये उन्होंने व्यक्ति के जीवन में व्रत-साधना की भूमिका प्रस्तुत की। श्रावक के वारह व्रतों में समाज-वादी समाज-रचना के ग्राधारभूत तत्त्व किसी न किसी रूप में समाविष्ट हैं। निरपराधी को दण्ड न देना, ग्रासत्य न वोलना, चोरी न करना, न चोर को किसी प्रकार की सहायता देना, स्वदार-संतोप के प्रकाश में काम भावना पर नियन्त्रण रखना, ग्रावश्यकता से ग्रधिक संग्रह न करना, व्यय-प्रवृत्ति के क्षेत्र की मर्यादा करना, जीवन में समता, संयम, तप ग्रीर त्याग वृत्ति को विकसित करना-इस व्रत-साधना का मूल भाव है। कहना न होगा कि इस साधना को ग्रपने जीवन में उतारने वाले व्यक्ति, जिस समाज के ग्रंग होंगे, वह समाज कितना ग्रादर्श, प्रगतिशील ग्रीर चरित्रनिष्ठ होगा। शक्ति ग्रीर शील का, प्रवृत्ति ग्रीर निवृत्ति का यह सुन्दर सामंजस्य ही समाजवादी समाज-रचना का मूलाधार होना चाहिये। महावीर की यह सामाजिक कांति हिंसक न होकर ग्रीहंसक है, संघर्षमूलक न होकर समन्वयम्लक है।

#### श्रायिक कांति :

महावीर स्वयं राजपुत्र थे। धन-सम्पदा ग्रौर भौतिक वैभव की रंगीनियों से उनका प्रत्यक्ष सम्वन्य था इसीलिये वे ग्रथं की उपयोगिता को ग्रौर उसकी महत्ता को ठीक-ठीक समक्ष सके थे। उनका निश्चित मत था कि सच्चे जीवनानंद के लिये ग्रावश्यकता से ग्रधिक संग्रह उचित नहीं। ग्रावश्यकता से ग्रधिक संग्रह उचित नहीं। ग्रावश्यकता से ग्रधिक संग्रह करने पर दां समस्यायें उठ खड़ी होती हैं। पहली समस्या का सम्बन्ध व्यक्ति से है, दूसरी का समाज से। ग्रनावश्यक संग्रह करने पर व्यक्ति लोभ-वृत्ति की ग्रोर ग्रग्रसर होता है ग्रौर समाज का भेष ग्रंग उस वस्तु विभेष से वंचित रहता है। फलस्वरूप समाज में दो वर्ग हो जाते हैं—एक सम्पन्न, दूसरा विपन्न; ग्रौर दोनों में संघर्ष प्रारम्भ होता हैं। कार्ल मार्क्स ने इसे वर्ग-संघर्ष को संज्ञा दी है, ग्रौर

इसका हल हिंसक ऋांति में ढूंढा है। पर महावीर ने इस आधिक वैपम्य को मिटाने के लिए अपरिग्रह की विचारधारा रखी है। इसका सीधा अर्थ है-ममत्व को कम करना, अनाव-श्यक संग्रह न करना। अपनी जितनी आवश्यकता हो, उसे पूरा करने की दिष्ट से प्रवृत्ति को मर्यादित और आत्मा को परिष्कृत करना जरूरी है। श्रावक के बारह बतों में इन मवकी भूमिकाएँ निहित हैं। मार्वस की आधिक ऋांति का मूल आधार भौतिक है, उसमें चेतना को नकारा गया है जबकि महावीर की यह आधिक ऋांति चेतनामूलक है। इसका केन्द्र-विन्दु कोई जड पदार्थ नहीं वरन व्यक्ति स्वयं है।

#### बौद्धिक क्रांति:

महावीर ने यह ग्रच्छी तरह जान लिया था कि जीवन-तत्त्व ग्रपने में पूर्ण होते हुए भी वह कई ग्रंशों की ग्रखण्ड समिष्ट है। इसीलिये ग्रंशों को समभने के लिए ग्रंश का समभना भी जरूरी है। यदि हम ग्रंश को नकारते रहे, उसकी उपेक्षा करते रहे तो हम ग्रंशी को उसके सर्वाङ्ग सम्पूर्ण रूप में नहीं समभ सकेंगे। सामान्यतः समाज में जो भगड़ा या वाद-विवाद होता है, वह दुराग्रह, हठवादिता ग्रीर एक पक्ष पर ग्रड़े रहने के ही कारण होता है। यदि उसके समस्त पहलुओं को ग्रच्छी तरह देख लिया जाय तो कहीं न कहीं सत्यांश निकल ग्रायेगा। एक ही वस्तु या विचार को एक तरफ से न देखकर, उसे चारों ग्रोर से देख लिया जाय, फिर किसी को एतराज न रहेगा। इस वौद्धिक दिष्टकोण को ही महावीर ने स्याद्वाद या ग्रनेकांत—दर्शन कहा। ग्राइन्स्टीन का सापेक्षवाद इसी भूमिका पर खड़ा है। इस भूमिका पर ही ग्रागे चल कर सगुण-निर्णुण के वाद-विवाद को, ज्ञान ग्रीर भित्त के भगड़े को सुलभाया गया। ग्राचार में ग्रहिसा की ग्रीर विचार में ग्रनेकांत की प्रतिष्ठा कर महावीर ने ग्रपनी कांतिमूलक दृष्टि को व्यापकता दी।

#### श्रहिसक दृष्टि:

इन विभिन्न क्रांतियों के मूल में महावीर का वीर व्यक्तित्व ही सर्वत्र क्रांकता है। वे वीर ही नहीं, महावीर थे। इनकी महावीरता का स्वरूप ग्रात्मगत श्रधिक था। उसमें दुप्टों से प्रतिकार या प्रतिणोध लेने की भावना नहीं वरन् दुप्ट के हृदय को परिवर्तित कर उसमें मानवीय सद्गुर्णो—दया, प्रेम, सदाशयता, करुणा ग्रादि को प्रस्थापित करने की प्रेरणा ग्रधिक है। चण्डकौणिक के विप को ग्रमृत वना देने में यही मूल प्रवृत्ति रही है। महावीर ने ऐसा नहीं किया कि चण्डकौणिक को ही नष्ट कर दिया हो। उनकी वीरता में शत्रु का दमन नहीं. शत्रु के दुर्भावों का दमन है। वे बुराई का बदला बुराई से नहीं बिल्क भलाई में देकर बुरे व्यक्ति को ही भला मनुष्य वना देना चाहते हैं। यही ग्रहिसक दृष्टि महाबीर की क्रांति की पृष्टभूमि रही है।

#### ग्राघुनिक संदर्भ ग्रीर महावीर:

भगवाव महाबीर को हुए ब्राज २५०० वर्ष हो। गये हैं पर श्रभी भी हम उन मूल्यों को ब्राटममात् नहीं कर पाये हैं जिनकी ब्रतिष्ठापना। उन्होंने अपने समय में की थी। सच तो यह है कि महाबीर के तत्त्व-चिन्तन का महत्त्व उनके अपने नमय की अपेक्षा ग्राज, वर्तमान सन्दर्भ में कहीं ग्रधिक सार्थक ग्रीर प्रासंगिक लगने लगा है। वैज्ञानिक चिन्तन ने यद्यपि धर्म के नाम पर होने वाले वाह्य क्रियाकाण्डों, ग्रत्याचारों ग्रीर उन्मादकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध जनमानस को संघर्षजील बना दिया है, उसकी इन्द्रियों के विषय-सेवन के क्षेत्र का विस्तार कर दिया है, ग्रीद्योगिकरण के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, राष्ट्रों की दूरी परस्पर कम करदी है, तथापि ग्राज का मानव सुखी ग्रीर ज्ञान्त नहीं है। उसकी मन की दूरियाँ वड़ गई हैं। जातिवाद, रंगभेद, भुखमरी, गुटपरस्ती जैसे मूक्ष्म संहारी कोटागुर्थों से वह ग्रस्त है। वह ग्रपने परिचितों के बीच रहकर भी ग्रपरिचित है, ग्रजनवी है, पराया है। मानसिक कुंठाग्रों, वैयक्तिक पीड़ाग्रों ग्रीर युग की कड़वाहट से वह त्रस्त है, संतप्त है। इसका मूल कारण है—ग्रात्मगत मूल्यों के प्रति उसकी निष्ठा का ग्रभाव। इस ग्रमाव को वैज्ञानिक प्रगति ग्रीर ग्राच्यात्मिक स्फुरणा के सामंजस्य से ही दूर किया जा सकता है।

याव्यात्मिक स्फुर्रणा की पहली शर्त है — व्यक्ति के स्वतंत्रवेता ग्रस्तित्व की मान्यता, जिस पर भगवान् महावीर ने सर्वाियक वल दिया, श्रीर ग्राज की विचारघारा भी व्यक्ति में वांछित मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए ग्रमुकूल परिस्थिति-निर्माण पर विशेष वल देती है। श्राज सरकारी श्रीर गैर-सरकारी स्तर पर मानव-कल्याण के लिए नानािवय संस्थाएं श्रीर एजेन्सियां कार्यरत हैं। शहरी सम्पत्ति की सीमावन्दी, भूमि का सीिलग श्रीर ग्रायकर-पद्धित ग्रादि कुछ ऐसे कदम हैं जो ग्राथिक विषमता को कम करने में महायक सिद्ध हो सकते हैं। घर्मिनरपेक्षता का सिद्धान्त भी, मूलतः इस वात पर वल देता है कि ग्रपनी-ग्रपनी भावना के अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के ग्रनुपालन की स्वतंत्रता है। ये परिस्थितियाँ मानव-इतिहास में इस रूप में इतनी सार्वजनीन वनकर पहले कभी नहीं ग्राई। प्रकारान्तर से भगवान् महावीर का ग्रपरिग्रह व ग्रनेकान्त-सिद्धान्त ही इस चिन्तन के मूल में प्रेरक घटक रहा है।

वर्तमान परिस्थितियों ने ग्राध्यारिमकता के विकास के लिए ग्रच्छा वातावरण तैयार कर दिया है। ग्राज ग्रावच्यकता इस वात की है कि भगवान महावीर के तत्त्व-चिन्तन का उपयोग समसामियक जीवन की समस्याग्रों के ममाधान के लिए भी प्रभावकारी तरीके से किया जाय। वर्तमान परिस्थितियां इतनी जिटल एवं भयावह वन गयी हैं कि व्यक्ति ग्रपने ग्रावेगों को रोक नहीं पाता ग्रीर वह विवेकहीन होकर ग्रात्मधात कर वैठता है। ग्रात्महत्याग्रों के ये ग्रांकढे दिल-दहलाने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों से वचाव तभी हो सकता है जविक व्यक्ति का दृष्टिकोण ग्रात्मोन्मुखी वने। इसके लिए ग्रावज्यक है कि वह जड़ तत्त्व से परे, चेतन तत्त्व की सत्ता में विज्वास कर यह चिन्तन करे कि में कीन हैं, कहां से ग्राया है, किससे बना हैं, मुक्ते कहां जाना है। यह चिन्तन-कम उनके मानसिक तनाव को कम करने के साथ-साथ उसमें ग्रात्म-विश्वास, स्विरता, धैर्य, एकाग्रता जैसे सद्भावों का विकास करेगा।

समाज में इस चिन्तन-क्रम को वल मिले, इसी भावना के साथ यह ग्रंथ पाठकों के हाथों में सौंपते हुए मुक्ते प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

ग्रथ के प्रग्यन-प्रकाशन में विद्वान् लेखकों श्रीर ग्र० भा० साधुमार्गी जैन संघ के ग्रिधकारियों ने जिस तत्परता श्रीर ग्रपनत्व के साथ सहयोग दिया तदर्थ में उन सबके प्रति हार्दिक ग्राभार प्रकट करता हूँ। ग्राशा है, ग्रागे भी उनसे इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

र्सग-२३४ ए, तिलकनगर जयपुर-४





## प्रथम खण्ड

जीवन, व्यक्तित्व और विचार

# भगवान् महावीर : जीवन, व्यक्तित्व भ्रौर विचार • पं० के० भुजवली शास्त्री

#### श्राविर्भावकालीन स्थिति:

ग्रायं लोग जिस समय भारत में ग्राये उस समय उनकी संख्या ग्रधिक नहीं थी। परन्तु वे सब के सब किसी एक ही स्थान पर न ठहर कर, कमशः भिन्न २ स्थानों में फैल गये। इस प्रकार फैलकर उनकी ग्रलग-ग्रलग शाखाएँ वन गयीं ग्रीर काल तथा क्षेत्र के प्रभाव से उनके व्यामिक ग्राचरणों में भी ग्रंतर पड़ गया। ग्रार्थ लोग एक ईश्वर के जपासक होते हुए भी प्रकृति की विविध ग्रद्भुत शक्तियों में ईश्वर के नाना रूपों की करपना करके, देवी देवताग्रों के रूप में उनकी उपासना करते रहे। इस कारण से ग्रायों के लिये वृक्ष, पश्र, नदी, समुद्र, नाग ग्रादि सभी पूजनीय हो गये। इन काल्पनिक देवी-देवताग्रों को प्रसन्न करने के लिये उन्होंने यज्ञ की प्रथा को भी विशेष प्रोत्साहन दिया।

परन्तु कालान्तर में इस धार्मिक मूल भावना में भी परिवर्तन हो गया ग्रौर यज्ञ उनके लिये स्वर्गादि सुख के साधन वन गये। ग्रपने उन यज्ञों में वे हजारों-लाखों मूक-निरपराधी-श्रनाथ पणुत्रों की विल देने लगे। उन विलयों से वे विश्वास करने लगे कि देवी-देवता प्रसन्न हो जायेंगे श्रौर उनके लिये स्वर्गादि सुख का द्वार श्रनायास खुल जायेगा। इस प्रकार भारत में घोर हिंसा का ग्रत्यिक प्रचार हो गया। जब पूजा में ही हिंसा का प्रचार हुगा तब ग्रन्थान्य लौकिक व्यवहारों में हिंसा का प्रचार होना सर्वथा स्वाभाविक ही है। इस प्रकार यहां पर पूजा, उपासना, संस्कार उत्सव ग्रादि में भी हिंसा का वोल-वाला हो गया।

ग्रायों ने श्रपनी मुविधा को दृष्टि में रखकर, कामों को विभाजित कर एक एक काम को उनकी योग्यतानुसार एक एक वर्ग को सौंप दिया था । ग्रागे चलकर वही वर्ग-विभाजन वर्णों के रूप में परिवर्तित होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रीर शूद्र के नाम से भिन्न-भिन्न चार वर्ण वन गये। कालक्रमेण उन वर्णों में उच्च-नीच की भावना पैदा हो गई ग्रीर ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ग्रपने को उच्च मानकर वैश्य ग्रीर शूद्रों को हीन दृष्टि से देखने लगे। तदनुसार उनके साथ ग्राचरण भी बहुत कुत्सित होने लगा। शूद्र, दास एवं स्त्रियों को केवल नीच ही नहीं समक्षा जाने लगा, किन्तु उन्हें सामान्य मानवीय ग्रधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। उनको धार्मिक ग्रधिकार तो दिया ही नहीं गया। फलत: कालक्रमेग

१---जैन मान्यतानुसार वर्ण-व्यवस्था तीर्थकर भगवान ऋपभ देव की देन है।

श्रापस में द्वेप बढ़ गया श्रीर परस्पर लोगों के सिर फूटने लगे। इसका प्रभाव राजनैतिक क्षेत्र में भी पड़ा श्रीर उसमें भी विषम परिस्थित पैदा हो गयी। चारों श्रोर हिंसा, श्रसत्य, शोषएा, श्रत्याचार श्रीर श्रनाचारों का साम्राज्य हो गया। धर्म के नाम पर मनुष्य उसके विंकारों का गुलाम वन गया। मानवाधिकार नष्ट-भ्रष्ट हो गया। व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई प्रश्न ही शेष नहीं रहा। सर्वत्र श्रराजकता फैल रही थी। मनुष्य में श्रद्धा श्रीर श्रास्था मिट गयी थी। धर्मगुरु स्वार्थी वन गये थे। देश की स्थित दयनीय वन गयी थी। श्रशर्पा मूक पशु एक दयालु महापुरुप के श्रवतार की प्रतीक्षा में थे। श्रिहंसा, सत्य, श्रपरिग्रह श्रादि मानवोचित उदात्त गुएा मृतप्राय थे। सर्वोदय की भावना मिट चुकी थी। जीवन की उज्ज्वलता नष्ट हो रही थी। जनता श्रशांत होकर एक युगपुरुष की प्रतीक्षा में टकटकीं लगाये खड़ी थी।

#### जीवन श्रीर व्यक्तितत्व :

ऐसी भयंकर परिस्थित में वैशाली के कुण्डग्राम (कुण्डपुर) के ज्ञातृवंशीय राज-घराने में ईसा से ५६६ वर्ष पूर्व वर्धमान नामक एक तेजस्वी बालक पैदा हुग्रा। वह चैत्रं का मास, ग्रीष्म ऋतु, गुक्ल त्रयोदशी का दिन, मध्यरात्रि की वेला थी। पिता राजा सिद्धार्थ ग्रीर मां रानी त्रिशला तो पुलकित हुए हीं, इस वालक के जन्म से सारा राज्य ग्रानंदित हो उठा। जब से वालक मां के पेट में ग्राया था, तभी से वंश की सुख-समृद्धि एवं मान-मर्यादा में ग्राश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। इसी से वालक का नाम उसके गुणों के ग्रनुरूप वर्धमान रखा गया। यद्यपि वाद में यह वर्धमान महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुग्रा। फिर भी वर्धमान के ग्रन्यान्य सार्थक गुणों के कारण महावीर के ग्रातिरिक्त वे सन्मित, वीर, ग्रातिवीर के नाम से भी पुकारे जाते थे।

जीवन के चरम विकास तक बढ़ते रहने से वे वर्धमान थे। उनका ज्ञान निर्मल होने में वे सन्मति थे। वे वीर से अतिबीर और अतिवीर से महावीर वने। पिनृकुल की अपेक्षा से वर्धमान ज्ञातृपुत्र या एगातृपुत्र और काश्यप भी कहलाते थे। इसी प्रकार मातृकुल की अपेक्षा में वे लिच्छवीय और वैज्ञालीय भी कहे गये हैं। महावीर राजकुमारोचित वाल्य जीवन को पार कर जब यौवन में पहुंचे तब एक रूपवती कन्या यशोदा के साथ महावोर का विवाह हुआ। परन्तु दिगम्बर मान्यता है कि उनका मन प्रारम्भ से ही संसार, शरीर और भोगों से सर्वथा विरक्त होने से वे विवाह के लिये सहमत नहीं हुए।

लोक कत्यारण की श्रोर उनका विशेष श्राकर्षण था। इसलिए महावीर ने गृहस्थाश्रम की श्रपेक्षा मुनि जीवन को ही विशेष पसंद किया। लगभग तीस वर्ष की श्रवस्था में उन्होंने कठोर माधनापथ को सहर्ष स्वीकार किया। लगभग साढ़े वारह वर्ष की कठोर तपस्या के उपरान्त वैशास धुनल दशमी २६-४-१४७ ई० पूर्व वर्तमान विहार श्रांत के जृंभक नामक गांव के वाहर श्रांतुकुला नदी के तट पर शालवृक्ष के नीचे उन्हें सम्पूर्ण ज्ञान ग्रथीत् गर्वजस्य की प्राप्ति हुई श्रीर वे मर्वज्ञ, तीथँकर, गर्णनायक, श्रह्तं, परमात्मा, जिनेन्द्र श्रादि विशिष्ट विशेष्णों के श्रीधकारी हो गये।

व टोर तपस्या के काल में महाबीर को मनुष्यकृत, देवकृत एवं पणुकृत अनेक दुधंर

.उपसर्गों को भेलना पड़ा। फिर भी उन उपसर्गों से वे तिल मात्र भी विचलित नहीं हुए। क्योंकि वस्तुतः वे महावीर ही थे। जृंभक से चल कर भगवान महावीर राजगृह के निकटस्थ विपुलाचल पर पहुँचे। सुयोग्य गराधर या गरानायक के अभाव में उन्हें मौन घारण करना पड़ा। ग्रंत में सर्व शास्त्र-पारंगत गौतम गोत्रीय इंद्रभूति की प्राप्ति से भगवान का कल्याण कारी दिव्य उपदेश-प्रारम्भ हुआ। महावीर जब तक सर्वज्ञ नहीं हुए थे तब तक अपने को उपदेश के ग्रनधिकारी ही मानते थे।

भगवान् महावीर ने अपना उपदेश अर्घ मागघी नामक लोकभाषा में ही दिया पंडितमान्य संस्कृत भाषा में नहीं । इसका कारण यह था कि उनके उपदेश की शिक्षित-प्रशिक्षित, वालक-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, निर्धन-धनिक ग्रादि सभी ग्रासानी से सुनें । इसी से महावीर का उपदेश शी प्रातिशोध्र सर्वत्र प्रसारित हुग्रा । महावीर की उपदेश सभा समवशरण के नाम से विख्यात थी । क्योंकि उसमें केवल मनुष्यों को ही नहीं, पशु-पक्षियों को भी शरण मिलती रही । उस सभा में इन्द्रभूति गौतम ग्रादि ग्यारह प्रमुख शिष्यों के नेतृत्व में मुनियों के गए। संघटित हुए थे । महासती चंदना उनके साध्वीसंघ की ग्रध्यक्षा नियुक्त रही । महावीर के संघ में वर्ण, जाति, लिंग ग्रादि का कोई भेद नहीं था ।

#### विचार श्रौर सिद्धांत:

महावीर के अमूल्य विचार ढाई हजार वर्षों के दीर्घकाल से अक्षुण्ए। चले आ रहे हैं। वास्तव में भगवान् महावीर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, काल की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। उनका बहुमूल्य चितन देश और काल दोनों की सीमाओं से सर्वथा परे हैं। महावीर का सिद्धान्त देशविशेष, वर्गविशेष और युगविशेष का नहीं हो सकता। ढाई हजार वर्षों के पूर्व उसकी जितनी आवश्यकता थी आज भी उसकी उतनी ही आवश्यकता है। महावीर का तत्व सर्वथा अविरोध है। उनका धर्म वर्गविहीन मानवधर्म है। प्राणिनात्र का यह धर्म विश्व धर्म कहलाने के लिये सर्वथा योग्य है।

महाबोर का धर्म वर्गविष्ठेष, राष्ट्रविशेष या कालविशेष का धर्म नहीं है। उनका आचारणास्त्र सभी देश और सभी कालों के लिये सर्वथा मान्य है। आज के उत्पीड़ित विश्व के लिये महाबीर के द्वारा प्रतिपादित मार्ग सर्वथा अनुसरस्पीय है। वस्तुनः भगवान् महाबीर सामान्य मानव न होकर प्रहामानव थे। सामान्य मानव से महामानव पद पर आहड होना कोई खेल की वात नहीं है। महाबीर की जीवनी से प्रत्येक व्यक्ति महामानय बनने की प्रमूल्य शिक्षा अवश्य पा सकता है। भगवान् महाबीर गृहस्य तथा मुनि दोनों के मार्ग दर्शक थे। उनका जीवन गुद्ध स्फटिक मिंग की तरह निनांत निर्मल रहा।

भगवात महाबीर ने २६ वर्ष ३ मान २४ दिन तक अंग, बंग, किता सादि देशों में अमरा करके मानव जाित को मोक्ष का मार्ग बतलाया। अंत में काितक कृष्णा प्रमावस्या के मंगलवार १५-१०-५२७ ई० पूर्व के ब्रह्म मुहुर्त में पावानगर में उनका पवित्र निर्वाग् हुआ। उस समय अपार जनसमूह के साथ लिच्छवी, मल्ल, काशी, कोशल धादि नरेशों ने महावैभव से उनका निर्वागोत्सव मनाया। उसी के उपलब्ध में इस राजि को दीनोत्सव भी

किया गया । इसी से तव से भारत में दीपावली का त्यीहार प्रारम्भ हुग्रा माना जाता है । वीर सम्वत् भारत का सर्वे प्राचीन सम्वत् माना जाता है ।

भगवात् महावीर ने किसी नवीन धर्म का प्रवर्तन नहीं किया, विक्ति पूर्ववर्ती २३ तीर्थकरों के द्वारा प्रतिपादित धर्म को ही पुनर्जीवित करके उसे समक्त और युगानुकूल बनाया। महावीर के विचार और सिद्धान्त में अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त या स्याद्वाद प्रमुख हैं। सभी प्रकार के विकारों को जीत लेने के कारण महावीर जिन कहलाये और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म जैन धर्म कहलाया। भगवान् महावीर ने कहा कि प्रत्येक जीवात्मा अपने पुरुपार्थ से परमात्मा बन सकता है। इसके लिये दूसरे किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। इस विपय में हर एक आत्मा स्वतंत्र है।

जीवात्मा श्रनादि से कर्मबद्ध होने के कारण श्रशुद्ध है। काम, क्रोध श्रादि विकारों के कारण उसके स्वाभाविक गुण प्रकट नहीं हो पाते हैं। परमात्मा इन विकारों को नष्ट कर श्रपने स्वाभाविक गुणों को पा लेने से परिशुद्ध हो जाता है। वीतरागी या निर्विकारी होने से परमात्मा का उपदेश श्रत्यंत प्रामाणिक होता है। जिनमें राग-द्वेपादि विकार मौजूद हैं उनका उपदेश प्रामाणिक नहीं हो सकता। वे काल, देश, व्यक्ति या श्रोता को लक्ष्य करके श्रन्यथा भी उपदेश दे सकते हैं। इसलिये जो जीवात्मा सब प्रकार से निर्विकार या निर्दोपी, प्रामाणिक एवं पूर्ण ज्ञानी हो जाता है वही परमात्मा, परमेश्वर, परमेष्ठी, परम ज्योति श्रादि नामों से संवोधित करने योग्य है।

जीवात्मा एक ही भव या जन्म में परमात्मा नहीं बन सकता। उत्तरोत्तर आत्म-विकास को प्राप्त करके ही वह गुद्ध परमात्मा वन सकता है। सभी मुक्तात्मा इसी नियम से अनेक जन्मों में अपनी आत्मा को विकसित करते हुए अंतिम भव में मुक्त हुए हैं। अपने को सुधारना अपने ही हाथ में है। अपने सुख या दुःख का दाता स्वयं आत्मा है।

श्रव भगवान् महावीर के श्राहिंसा श्रादि प्रधान तत्त्वों को लीजिये। किसी प्राण्णी के प्राण्णों का श्रपहरण ही हिंसा नहीं है। श्रसत्य, चोरी, व्यभिचार श्रादि भी हिंसा ही हैं। हिंसा श्रीर श्रिहिंसा के निर्ण्य के लिये बाह्य क्रिया की श्रपेक्षा मानसिक क्रिया श्रथवा परिणाम ही प्रधान हैं। एक व्यक्ति बाह्य हिंसा न करके भी हिंसा का भागी बन सकता है—जैसे कसाई। क्योंकि हिंसा न करने पर भी उसका मन सदा हिंसा के भाव से कलुपित रहता है। दूसरा—हिंसा करके भी हिंसर नहीं होता है। जैसे—एक मच्चा डाक्टर । श्रवस्मान् उसके हाथ से किसी के प्राण्णों का हनन भी हो जाये, वह हिंसक नहीं है। क्योंकि उसके मन में हिंसा करने का भाव ही नहीं रहता।

इसी प्रकार एक की ब्रन्स हिंसा भी अधिक फल देती है और एक की दड़ी हिंसा भी थोड़ा फल देती है। इसीलिये हिंसा और अहिंसा का घिनष्ट सम्बन्ध बाद्य की अपेका मन और ब्रात्सा से अधिक निकट है। बास्तव में अहिंसा के सम्बन्ध में महाबीर का विचार बहुत ही मूक्स एवं रहरा है। ब्रात्सा के परिस्तामों को हनन होने से महाबीर के कथना-मुसार ब्रस्स, ब्यानिचार ब्रांदि नभी हिंसा ही हैं। केवल जिख्यों को समस्ताने के लिये वे ब्राह्म-ब्रन्स बनलाये गये हैं—

> द्यातन-परिकाम-हिंचन-हेतुत्वातः वैमेव हिंचैतत् ॥ ऋदृतवचनाविकेवलनुवाहतं निष्यवोवाय ॥

बस्तुतः क्याय के कावेज से ब्रब्ध एवं भाव प्राणों का अवहरण ही हिंसा है। क्युपित परिग्लाम के अभाव में किसी के प्राणों का अवहरण होने पर भी वह अहिसक ही है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हिसक एक ही है, फल भोगने वाले अनेक होते हैं। कभी हिंसक अनेक हैं, फल भोगने वाला एक ही है।

यपरिष्रह् का निद्धान्त भी पृत्तेवत् सानिषक आसक्ति और विरक्ति पर ही आधारित है। एक तंगा मिखारी भी महापरिष्रही हो सकता है, एक सम्राद् भी प्रत्य परिष्रही। स्थो-पुत्र, वन-वात्प, नौकर-चाकर आदियों में ये नेरे हैं इस प्रकार की ममस्त बुद्धि का नाम ही परिष्रह् है। इस मोह को कन करके परिष्रहों में एक मिति बांचना ही परिमित परिष्रह् है। लोक में वन-बौलत, व्यापार-व्यवहार, मिल-कारखाना ये सभी परिष्रह् कहनाते हैं। किन्तु वास्तव में उन पर का व्यामीह ही परिष्रह् है। इसलिये मन में किसी भी प्रकार की धाजा न रखकर, बाहर के परिष्रहों को त्यापना ही वस्तुतः प्रपरिष्रह् है। क्योंकि परिष्रहों को जुटाती है केवल आजा। संप्रह् की आजा बढ़ाने पर मनुष्य न्याय-प्रत्याय, युक्त-प्रयुक्त की बात ही नहीं सोचना है।

इस समय वह वनिष्ठाची होकर वन का दास वन जाता है। पिरग्रह की मर्यादा में मनुष्य के पास अनावत्र्यक वन का संग्रह नहीं होता है। अपने पास आवत्र्यक वन होने से जीवन-निर्दाह में उसे कष्ट भी नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मनुष्य अनाव्यक विज्ञाओं से मुक्त होकर जाति से अपना जीवन विज्ञायेगा। क्योंकि परिष्रह जितना वह गा इननी ही अर्थाद भी वह गी। यह अनुभव की बात है। आवक्त विज्ञ्च में विकायी देने वाली आधिक विष्यना को एक मात्र कारण मनुष्य की अनावत्र्यक मंत्र्य प्रकृति एवं लोम है। यदि मनुष्य सिक्ते अपने आवत्र्यक मात्र की वस्तुओं को संग्रह कर अनावत्र्यक वस्तुओं को दूसरे के उपयोग के लिये छोड़ है तो। विज्ञ का अभाव एवं अर्थानि अवत्र्य हर हो जायेगी। ऐसी परिस्थित में नमता-विष्यना का अर्थन ही हमारे सामने नहीं उदता। सरकार को नये-नये कान्त वनाने की अकरत भी नहीं पड़ती।

स्राज्ञारतः प्रतिप्रास्थियास्मिदः विश्वमसूत्रमम् ॥ इस्य कि विषदासातिः वृदाः नौ विषयैपिता ॥

मराबाद महाबीर का अनेकांतबाद या त्याद्वाद निम्न प्रकार है :--

वस्तु में अनेक अंत अर्थात् घर्म होते हैं। अनेक का अर्थ यहां पर विवक्षित एवं अविवक्षित परस्पर विरोधो दो घर्मों को लेना होगा। नित्य से विरोधी अनित्य, एक से विरोधी अनेक, भेद से विरोधी अभेद, भाव से विरोधी अभाव आदि। इन्हीं घर्मों को जो अहएए करता है वह अनेकान्त है। अनेकान्त वाच्य है तो स्याद्वाद वाचक है। 'स्यात्' इस निपात का अर्थ है कथंचित् अर्थात् किसी प्रकार से या अपेक्षा से होता है। एक वस्तु में दो विरोधी घर्म किसी खास विवक्षा से ही रह सकते हैं। जैसे 'इंद्रदत्त पुत्र है'। यहाँ अपने पिता की अपेक्षा से कथन है। 'इंद्रदत्त पिता हैं'। यहां अपने पुत्र की अपेक्षा से कथन है। 'वस्तु नित्य है' यह द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से कथन है। 'वस्तु अनित्य है'। यह पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से कथन है।

एक ही दृष्टि से वस्तु नित्य और अनित्य कदापि नहीं हो सकती। वक्ता जिस समय द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से कथन करता है उस समय पर्याय दृष्टि अविविक्षित होने से वह गौएा हो जाता हैं। वस्तु का निरूपण करते समय पूर्वोक्त दो दृष्टियों में से एक को मुख्य और दूसरे को गौएा तो किया जा सकता है—सर्वथा त्याग नहीं किया जा सकता। समस्त संसार विरोधी वातों से भरा पड़ा है। इस बात को सभी भली भांति जानते हैं। ऐसी अवस्था में उन विरोधों का निराकरण स्याद्वाद के द्वारा ही हो सकता है, किसी एक ही पक्ष को पकड़ने से नहीं। आचार्य अमृतचन्द्र सूरी ने अपने 'पुरुपार्थ सिद्धयुपाय' में अनेकांत की महिमा इस प्रकार गायो है—

परमागमस्य वीजं निषिद्ध जात्यं घ-सिन्धुरविधानम् ।। सकल नय-विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् ।।

तटस्थ ग्रीर मध्यस्थ बुद्धि से देखने ग्रीर सोचने के लिये हमं महावीर ने ग्रनेकांत ग्रीर स्याद्वाद को प्रदान किया है। यह उनकी विशिष्ट देन है। इसी मध्यस्थ दृष्टि को ग्राप सत्याग्रही दृष्टि भी कह सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे तुम्हारे दृष्टिकोएा में सत्यांश है, वैसे ही सामने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोएा में भी सत्यांश है। तुम ग्रपने ही दृष्टिकोएा को सत्य ग्रीर ग्रन्य के दृष्टिकोएा को ग्रसत्य मत मानो। परन्तु उसके दृष्टिकोएा में भी जो सत्यांश है उसे समभने के लिये प्रयत्न करो। ग्रनेकांत के विना लोकव्यवहार चल नहीं सकता। जो ग्रनेकांत या स्याद्वाद का विरोध करते हैं वे भी इसी के द्वारा ग्रपने व्यवहार को चलाते हैं। संसार में जितने विरोध हैं वे सब ग्रनेकांत या स्याद्वाद को ग्रपनाने से ही शांत हो सकते हैं। वे विरोध मामाजिक हों, धार्मिक हों, राजनैतिक हों या ग्रीर किसी प्रकार के हों।

स्याद्वाद की दृष्टि से एक ही वस्तु में विरोधी धर्मों का श्रवस्थान थोड़ा श्रसमंजस प्रतीत होता है। यही कारण है कि जकराचार्य जैसे विद्वान् भी इस स्याद्वाद को नहीं समभ मके। इन संदर्भ में यह प्रज्न भी उठना नर्यथा स्वाभाविक है कि क्या जो घरतु नित्य है वह श्रनित्य भी है? जो एक है वह श्रनेक भी है? जो सत् है वह श्रसन् भी है? जो मुखदायक है वह श्रवाच्य भी है? जो भावस्यक्ष है वह श्रमावस्थक्ष भी है? जो मुखदायक है वह श्रुगदायक भी है? जैन तत्व ज्ञान इन विरोधी धर्मी का निराहरण नदीं करता बित्र ममर्थन करना है। यही स्याद्वाद की विशेषता है।

भगवान् महावीर ने मद्य, गांजा ग्रादि मादक पदार्थों के सेवन का भी निपेव किया है। मद्यादि पदार्थों के सेवन से लोकनिंदा ही नहीं होती, बिल्क स्वास्थ्य के लिये भी मादक बस्तु हानिकारक है। इसी प्रकार द्यूत, शिकार ग्रादि व्यसन भी महावीर के मति से निपिद्ध हैं। क्योंकि इन व्यसनों से भी मनुष्य ग्रपनी मान-प्रतिष्ठा को खोकर, ग्रंत में दुःखी होता है। भगवान् महावीर के सिद्धान्त में मांस भक्षण भी सर्वथा त्याज्य है। क्योंकि उनके प्रधान सिद्धान्त 'जीवो ग्रीर जीने दो' इसके लिये यह मांसभक्षण संपूर्ण विरोवी है। मांसभक्षण एक तामसाहार है। इससे भक्षक की मनोवृत्ति तामस बन जाती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मांस मक्षण उपादेय नहीं है। इससे ग्रनेक रोग स्वयं उत्पन्न होते हैं। वास्तव में मनुष्य मांसाहारी नहीं है। वह गुद्ध संस्थाहारी है। इसके लिये उसकी दंत रचना ग्रादि ही बलिष्ट साक्षी है।

मनुष्य ही नहीं विलक हाथी, गाय, शुक्क, पिक ग्रादि अनेक जाति के पशु-पक्षी भी शुद्ध सस्याहारी हैं। मांस से शरीर का वल वढ़-जाता है, यह वात भी युक्ति संगत नहीं है। ग्रायुर्वेद वैद्य शास्त्र के अनुमार घी में ही अत्यविक वलवर्षक शक्ति है। देखिये—

श्रन्नादण्ट गुर्गा पिष्टं पिष्टादण्टगुर्गा पयः । कीरादण्टगुर्गा मासं मासादण्ट्गुर्गा वृतम् ॥

प्रनेक देशी-विदेशी मुप्रसिद्ध डाक्टरों का मत है कि स्वास्थ्य के लिये मांसाहार की अपेक्षा सस्याहार ही सर्व श्रेष्ठ है।

वस्तुतः भगवान् महावीर का वर्म सर्वोदय तीर्थ है। इसलिये प्राचीन ग्राचार्य समंतभद्र ने ग्रपने 'युक्तयनुशासन' नामक ग्रंथ के एक वाक्यांश में जैन वर्म को 'सर्वोदयं तीर्थिमिदं तवैव' यों कहा है। इसका कारण यह है कि प्रायः सभी वर्म वाले जिसमें जीवों को शाश्वत सुख पहुंचाने की शक्ति है उसे वर्म मानते हैं। वर्म का यह लक्ष्मण जैन वर्म में निरितिचार से, पूर्ण रूप से मौजूद है। जैन वर्म के ग्रनुसार ग्रपने निजस्वभाव को पाना ही प्रत्येक ग्रात्मा का शाश्वत सुख है। इससे भिन्न ग्रीर कोई सुख नहीं है। सभी सांसारिक मुख ग्रशाश्वत हैं ग्रीर त्याज्य हैं।

इस प्रकार नमस्त प्राणियों के सर्वाणीण श्रम्युदय को सावनेवाले महावीर के इस वर्म को सर्वोदय तीर्थ कहा गया है। तीर्थ का नाम घाट है। जहां उतरकर मनुष्य श्रासानी से नदी को पार कर सकता है। इसी प्रकार जिसके द्वारा इहलोक-परलोक संबंधी सर्व श्रम्युदयों को सावकर यह जीव संसार रूपी समुद्र से तर जाता है श्र्यांन् पार होता है उसे सर्वोदय तीर्थ कहते हैं। महावीर का घर्म समस्त जीवों के कल्याण को सावने का दावा करता है। संसार भर के सभी जीव इस तीर्थ में द्ववकी लगाकर श्रात्मसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्म में किसी भी प्रकार का भेदमाव नहीं है। श्राज कल के मनुष्यों ने ही इसमें भेद की दीवार खड़ी करदी है। भवगान् महावीर ने मनुष्यों को ही नहीं, पशु-पक्षियों तक को श्रपना कल्याणकारी पवित्र उपदेण दिया था। उनकी उपदेश सभा में किसी भी प्राणि के लिये रूकावट नहीं थी।



# भगवान् महावीर के पाँच नाम श्रीर उनका प्रतीकार्थ

• डॉ. नेमीचन्द जैन

#### महावीर के पांच नाम:

एक तो हम तट पर खड़े हैं नाव में सवार होने के प्रयोजन से, दूसरे हम नौका पर चढ़ ही चुके हैं, तीसरे हमने नाव को दिशा की सम्यक् पहचान के साथ हांक दिया है, चौथे नाव अपनी यात्रा पर मक्तधार से आगे निकलने लगी है, पांचवें हम गन्तव्य पर पहुँच चुके हैं और हमने अपना असवाव उतार दिया है। यह महावीर के पांच नामों की स्थिति है—वर्दमान, सन्मित, वीर, महावीर, अतिवीर या गित के सूत्रपात से पूर्व की उलटी गिनती है, एामोवकार मन्त्र को — साधु, उपाध्याय, आचार्य, अर्हन्त, सिद्ध।

भगवान महावीर के पांच नाम हैं। इनको लेकर कई कहानियां हैं। कथा की ग्रपनी सचाई होती है, निजी यथार्थ होता है। राजा सिद्धार्थ की सम्पदा बढ़ी, वैभव बढ़ा महावीर के जन्म से तो उन्होंने वर्द्ध मान नाम दिया। संजय-विजय मुनियों का मन निःशंक हुग्रा तो उन्होंने सन्मित नाम दिया। संगमदेव के फन पर वीरत्व प्रगट हुग्रा, उज्जियनी के ग्रतिमुक्तक श्मशान में महावीरत्व व्यक्त हुग्रा। स्थाणुष्ठद्र ने भुके हुए मस्तक से उन्हें इसी नाम से सम्बोधित किया श्रीर जब उनकी वीरता लोकातीत हुई तो ? ग्रतिवीरत्व का ग्रिमधान उन्हें मिला किन्तु नामकरण की ये कहानियां बहुत स्थूल धरातल पर हैं। इनकी एक श्रीर गहराई है जिसे खोजने की एक खुशी है। स्थूलता मन को प्रसन्न करती है, सूक्ष्मता चित्त को ग्रानिदत करती है। यह भी सम्भव है कि इन नामों के पीछे भारतीय नामकरण की कोई प्रथा जीवित हो। नाम-विज्ञान ग्रलग से विज्ञान है, श्रीर उसकी ग्रपनी गहराइयां ग्रीर विस्तार हैं। यहां हम महावीर के इन पांचों नामों को एक भिन्न ही जल-वायु मे देखने का प्रयत्न करेंगे।

महाबीर के पांच नामों के पीछे एक मर्म मुनायी देता है। इसे मुनना हर आदमी के लिए सम्भव नहीं है। इसे तलाणने और पकड़ने के लिए चित्त को विणुद्ध और अप्रमत्त, यानी पूरी तरह माववान करने की जरूरत है। हम जानते हैं, महावीर का सम्पूर्ण जीवन मत्य और सम्यक्त्व की घोज पर समर्पित जीवन था सम्यक्त्व दर्शन का, जान का, चित्र का। सम्यक्त्व की तलाश, यानी सांच की उत्तरीनर गोज। महावीर सत्याथीं हैं। वे

<sup>🐫</sup> यह उल्लेख दिगम्बर परम्पना के ब्रनुसार है। — सम्पादक

भ्रपना एक-एक पल उसकी उपलब्धि में बिता गये हैं। क्या उनके पांचों नामों में सत्य को खोजने की वैज्ञानिक प्रक्रिया प्रतिविम्बित है ? है, मात्र इसके संश्लेपएा की जरूरत है।

#### (१) वर्द्ध मान

सब जानते हैं सत्य एक सतत वर्द्ध मान सापेक्ष दृष्टि है। सत्य की सत्ता से उसका स्वरूप क्रमशः उघड़ता है। जो सत्यार्थी है, उसे वर्द्ध मान बने रहने की जरूरत है, यानी उसे प्रगतिशील होना चाहिए। वर्द्ध मानता ग्रर्थात् नामान्तर से प्रगतिशीलता, वर्द्ध मान रह कर ही सत्य को पाया जा सकता है। जो रुक गया है, ग्रड़ गया है, या रूड़ हुग्ना है, सत्य छलांग मारकर उसकी गोद से निकल गया है। सत्य एक ग्रत्यंत संवेदनशील ग्रनुभूति है, इसे पाने के लिए सतत वर्द्ध मान, यानी प्रगतिशील होने की ग्रावश्यकता है। जड़मित सत्य को पा नहीं सकता, जान नहीं सकता। इस तरह सत्य की पहली दिखायी देने वाली मुद्रा है साधु या मुनि, ग्रर्थात् प्रयोगधर्मी साधक। एमोक्कार मन्त्र जहां पूर्ण विराम रख रहा है, सत्य की साधना का ग्रारम्भ वहां से है। एमोक्कार शिखर से उतर रहा है, महावीर के पांच नाम शिखर पर चढ़ रहे हैं। एक जीवन का ग्रवरोह क्रम है, एक ग्रारोह-क्रम, दोनों पूरक हैं।

ग्रामो लोए सब्बसाहूणं — लोक में सारे प्रयोगधर्मी साधकों को नमस्कार, ग्रर्थात् उन साधुग्रों को नमन, जो सत्य की खोज में निकल पड़े हैं, यानी लोक के समस्त सत्याधियों को बन्दन, उनमें उत्पन्न वर्द्ध मानता को बन्दन । इस तरह महावीर का पहला नाम है वर्द्ध मान। यह नाम नहीं है, सर्वनाम है। ग्रामोक्कार में कहीं कोई नाम नहीं है, सर्वनामों का ही व्यापक प्रयोग हुन्ना है।

महावीर में सम्यक्तव की प्यार जहां से शुरू होती है, वहां से वे वर्द्ध मान हैं। पिता सिद्धार्थ के लिए वे क्या थे ? यह प्रश्न विल्कुल भिन्न है। वर्द्ध मानता का सन्दर्भ उनकी सिद्धार्थता के श्रारम्भ से है।

#### (२) सन्मति

महावीर का दूसरा नाम है—सन्मित । वर्द्ध मानता सन्मित की जन्म देती है । गित में से मित को जन्म मिल जाता है और फिर ये एक दूसरे के सहयोग-सामंजस्य में परस्पर तीव्र होती रहती हैं । सद्गित सन्मित को जनमती है, सन्मित गित को वेग प्रदान करती है, तेज गित विशुद्ध मित को जन्म देती है और फिर ये सतत वर्द्ध नशोल बनी रहती है, ग्रविराम । सन्मित यानी विवेक-युक्त ज्ञान । गित के साथ चाहिए नियन्त्रण । अनुशासन या संयम की गैरहाजिरी में तेज से तेज गित भी अर्थहीन है । लगाम के अभाव में तराट अरवी घोड़ा व्यर्थ है । साधु को उपाध्याय के अनुशासन में चलना होता है । सन्मित जिसमें जम गई है, वह हुआ उपाध्याय । यह है एमोक्कार का नीचे में दूसरा चरण—एमो उवज्भायण । नमन उपाध्याय । यह है एमोक्कार का नीचे में दूसरा चरण—एमो उवज्भायण । नमन उपाध्यायों को । या उन सारे साधुओं को नमस्कार जो एक कदम उठ कर उपाध्याय के सोपान पर आ गए हैं । सत्य को जानने की यह दूसरी सीढ़ी है । इस तरह एमोक्कार का चोथा चरण महावीर के जीवन का प्रारम्भिक दूसरा चरण है । प्रयोग के वाद उपलब्धियों के लिए अनुशासन ।

#### (३) वीर

महावीर का तीसरा नाम है—वीर । यहां से उनके कृतित्व का श्रीगएोश है । वीरत्व पुष्पार्थ का नामान्तर है । वर्द्ध मान सन्मित वीरत्व में प्रकट हुई, यानी भेद-विज्ञान की ग्रारम्भिक मुद्रा रूप ग्रहए करने लगी । इसे हम करुएा की एक गहन शक्ल के रूप में जान सकें तो वेहतर है । ग्रभी एक सत्यार्थी भीतर-भीतर यात्रा कर रहा था, ग्रव उस दीये की रोशनी वाहर ग्राने लगी है । उसकी यात्रा कृतित्व में उभरने लगी है । वीरता का मतलव है—लौकिक ग्रइचनों की चिन्ता न करते हुए सम्यक्त्व की खोज में ग्रविचल होने का ग्रारम्भ । महावीर में सम्यक्त्व के लिए जो शूरता चाहिए थी वह ग्रायी । ग्रइचनों के सांप पर उनका पांव ठीक-ठीक रखा हुग्रा है, यह देखा जा सकता है । यहां से स्व-पर-विज्ञान ने रूप लेना ग्रारम्भ किया । परिग्रह गया, स्वगृह की खोज में । वह छूटा या छूटने लगा जो परत्व है । भेद-विज्ञान के लिए प्रज्ञा ने कमर कस ली । एमोक्कार मन्त्र में यह दोनों ग्रोर से मक्षधार है, नीचे से, ऊपर से । ग्राचार्य व्यवहार का ग्रारम्भ है । वह कथनी-करनी का स्पष्ट सेतुवन्य है । मन्त्र का ग्रंश है—'एामो ग्रायरियाणं' ग्राचार्यों को नमन । वोरत्व में ग्राचार्यत्व का प्रतिविम्ब स्पष्ट देखा जा सकता है ।

#### (४) महावीर

महावीरता का जन्म हुआ है श्मसान में। उज्जियनी का अतिमुक्तक श्मसान, यानी वैराग्य में से महावीर हुए। स्थागुरुद ने सारी वाधाएं उपस्थित कर ली। वह हार गया वाधाएं वनाते, खड़ी करते। आखिर उसे कहना पड़ा—महावीर हैं आप, मुक्के क्षमा करें। परिग्रह श्मसान में जा कर हारा है, जहां लोग मिटते हैं। महावीर वहां से चौथे चरण पर आये हैं अर्हतत्व की ओर जैसे श्मसान में चुनौती हर आदमी को मिलती है, किन्तु हर आदमी स्वीकार कहां करता है ? वह उसे भूल जाता है, या भूल जाना पसन्द करता है। महावीर श्मसान गये थे, ले जाए नहीं गए। हम जाते कहां हैं, ले जाए जाते है। जाते भी है तो लौट आन के लिए, किसी सामाजिक उद्देश्य से। महावीर का यह नाम कई द्ियों में महत्व का है।

#### (५) श्रतिवीर

महावीर का पांचवां नाम है—अतिबीर । अतिवीरत्व की स्थिति सिद्धत्व में है । गमोक्कार के पहले-दूसरे चरण आपम में आगे-पीछे हैं । इन पर चिन्तन हुआ है और तथ्य को स्पष्ट कर दिया है । सिद्ध की स्थिति शिखर पर है, अईन्त की उसके बाद । अतिबीरता, यानी लीकिक बीरना की इति और अलीकिक बीरता का आरम्भ । अतिबीरता टिकी रहने वाली वीरना है । यह आत्मा में पैठी हुई है । इसे प्रकट करने के लिए क्रमण: बीरता और महाबीरता की अरूरत होती है । बीरता, महाबीरता, अतिबीरता, इस तरह बीरता की तीन श्रेणियां नामने हैं । बीरता यानी मन्मित के साथ पुरुषार्थ, महाबीरता अर्थात् स्व-पर भेद का उसकी सम्पूर्ण तीन्नता में प्रकट होना, अतिबीरता बानी बन्धमोक्ष के पार्थय की सम्पूर्ण सिद्ध का परम पुरुषार्थ।

#### प्रतीकार्थ:

यदि इसी बात को हम एक रूपक में रखें तो वह इस तरह होगी। एक तो हम तट पर खड़े हैं नाव में चड़ने के लिए, दूसरे हम एक पके हुए इरादे से नाव पर चड़ चुके हैं, तीसरे हमने दिशा तय कर ली है और नाव को हांक दिया है, चीथे नाव मक्त्वार से आगे बढ़ने लगी है। किनारा नजदीक हुआ जाता है। पांचवे हम पार पहुँच गए हूँ और अपना असनी असबाव उतार रहे हैं। यह है, महावीर के पांचों नामों की स्थिति, या सन्यकृत्व के अनुसंधान की कमानुवर्ती कथा। वर्द्ध मान, सन्मति, वीर, महावीर, अतिवीर। इसे यों भी कहा जा सकता है सावक के गिन में आने से पूर्ण रामोक्कार मंत्र की उलटी जिनती—साधु, उपाध्याय, आचायं, अहंन्त, सिद्ध। रामोक्कार मंत्र और महावीर विम्व-प्रतिविम्व, आमने-सामते खड़े हैं। 'महावीर के नाम निगेटिंग्ह है' रामोक्कार मन्त्र के और रामोकार मन्त्र के और रामोकार मन्त्र कि छौर रामोक्तार मन्त्र के जीवन की। पहले प्रयोग, फिर विश्लेषरण, फिर पुष्टि, फिर ब्यवहार और तदन्तर सिद्ध। जैन वर्म इसी भेद-विज्ञान की प्रतिमूर्ति है।

इस तरह महावीर के पांच नाम जहां एक श्रोर श्रनुश्रुतियों में गुंथे हैं, वहीं दूपरी श्रोर कथा की स्थूलता को चीर कर खड़ी है उन नामों के बीच मत्य श्रीर मस्यक्त्व को खोज निकालने की एक स्पष्ट खोज श्रक्तिया।



# तीर्थंकर महावीर

### • डॉ॰ एस॰ राघाकृष्णन्

#### चिन्तन का ग्रक्ष वदला:

ईसा पूर्व ६०० से २०० के बीच के युग में मानव-इतिहास का ग्रक्ष मानो बदल गया। इस ग्रवधि में विश्व के चिंतन का ग्रक्ष प्रकृति के ग्रध्ययन से हटकर मानव-जीवन के चिंतन पर ग्रा टिका। चीन में लाग्रोत्से ग्रीर कन्फ्यूशस, भारत में उपनिपदों के ऋषि, महावीर ग्रीर गौतम बुद्ध, ईरान में जरतुश्त, जूडिया में पैगम्बरों की परम्परा, ग्रीर यूनान में पीथागोरस, सुकरात ग्रीर ग्रफलातून—इन सबने ग्रपना ध्यान बाह्य प्रकृति से हटाकर मनुष्य की ग्रात्मा के ग्रध्ययन पर केंद्रित किया।

#### श्रात्मिक संग्रामों का महावीर:

मानव-जाति के इन महापुरुपों में से एक हैं महावीर । उन्हें 'जिन' ग्रथीत् विजेता कहा गया है । उन्होंने राज्य ग्रीर साम्राज्य नहीं जोते, ग्रपितु ग्रात्मा को जीता । सो उन्हों 'महावीर' कहा गया है—सांसारिक युद्धों का नहीं, ग्रपितु ग्रात्मिक संग्रामों का महावीर । तप, संयम, ग्रात्मणुद्धि ग्रीर विवेक की ग्रनवरत प्रिक्रया से उन्होंने ग्रपना उत्थान करके दिव्य पुरुप का पद प्राप्त कर लिया । उनका उदाहरण हमें भी ग्रात्मविजय के उस ग्रादर्श का ग्रनुसरण करने की प्रेरणा देता है ।

यह देश श्रपने इतिहास के श्रारंभ से ही इस महान् श्रादर्श का कायल रहा है। मोहनजोदड़ो श्रीर हड़प्पा के जमाने से श्राज तक के प्रतीकों, प्रतिमाश्रों श्रीर पिवत्र श्रवशेपों पर दृष्टिपात करें, तो वे हमें इस परंपरा की याद दिलाते हैं कि हमारे यहां श्रादर्श मानव उसे ही माना गया है, जो श्रात्मा की सर्वोपरिता श्रीर भौतिकतत्वों पर श्रात्मतत्व की श्रेष्टता प्रस्थापित करे। यह श्रादर्श पिछली चार या पांच सहस्राद्वियों से हमारे देश के धार्मिक दिगंत पर हावी रहा है।

#### श्रात्मवान वर्ने:

जिस महावाक्य के द्वारा विश्व उपिनपदों को जानता है, वह है 'तत् त्वमिस'— तुम वह हो। इसमें श्रात्मा की दिव्य वनने की शक्यता का दावा किया गया है श्रीर हमें उद्वोधित किया गया है कि हम नष्ट किये जा सकने वाले इस शरीर को, मोड़े श्रीर वदले जा सकने वाले श्रपने मन को श्रात्मा समक्षने की भूल न करें। श्रात्मा प्रत्येक व्यक्ति में है, वह श्रगोचर है, इंद्रियातीत है। मनुष्य इस ब्रह्मांड के भंवर से छिटका हुग्रा छींटा नहीं है। ग्रात्मा की हैसियत से वह भौतिक ग्रीर सामाजिक जमत् से उभर कर ऊपर उठा है। यदि हम मानव-ग्रात्मा की ग्रंतर्मुखता को नहीं समभ पाते, तो ग्रपने ग्रापको गंवा वैटते हैं।

हममें से ग्रिधकांश जन सदा ही सांसारिक व्याप्तियों में निमम्न रहते हैं। हम ग्रापको स्वास्थ्य, धन, साजोसामान, जमीन, जायदाद ग्रादि सांसारिक वस्तुग्रों में गंवा देते हैं। वे हम पर स्वामित्व करने लगती हैं, हम उनके स्वामी नहीं रह जाते। ये लोग श्रात्मवाती हैं। उपनिपदों ने इन्हें 'ग्रात्महनो जनाः' कहा है। इस तरह हमारे देश में हमें श्रात्मवान वनने को कहा गया है।

समस्त विज्ञानों में आत्मविज्ञान सर्वोपिर है—ग्रध्यात्मविद्या विद्यानाम्। उपनिपद् हमसे कहते हैं—ग्रात्मानं विद्धि। ग्रंकराचार्यं ने ग्रात्मानात्मवस्तुविवेकः ग्रर्थात् ग्रात्मा ग्रीर ग्रनात्मा की पहचान को ग्रात्मिक जीवन की ग्रान्वार्य ग्रत्तं वताया है। ग्रपनी ग्रात्मा पर स्वामित्व से बढ़कर दूसरी चीज संसार में नहीं है। इसीलिए विभिन्न लेखक हमसे यह कहते हैं कि ग्रसली मनुष्य वह है, जो ग्रपनी समस्त सांसारिक वस्तुएं ग्रात्मा की महिमा को ग्राधिगत करने में लगा दे। उपनिपद् में एक लंबे प्रकरण में वताया गया कि पति, पत्नी संपत्ति सब ग्रपनी ग्रात्मा को ग्रिधिगत करने के ग्रवसर मात्र हैं—ग्रात्मनस्तु कामाय।

जो संयम द्वारा, निष्कलंक जीवन द्वारा इस स्थिति को प्राप्त कर ले, परमेष्ठी है। जो पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ले, वह अर्हत् है—वह पुनर्जन्म की संभावना से, काल के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त है। महावीर के रूप में हमारे समक्ष ऐसे व्यक्ति का उदाहरएा है, जो सांसारिक वस्तुओं को त्याग देता है, जो भौतिक बंधनों में नहीं फंसता, अपितु जो मानव-ध्रात्मा की आंतरिक महिमा को अधिगत कर लेता है।

कैसे हम इस ग्रादर्श का ग्रनुसरण करें ? वह मार्ग क्या है जिससे हम यह ग्रात्म-साक्षात्कार, यह ग्रात्मजय कर सकते हैं ?

#### तीन महान् सिद्धान्तः

हमारे धमं ग्रंथ हमें बताते हैं कि यदि हम श्रारमा को जानना चाहते हैं, तो हमें श्रवरा, मनन, निदिध्यान का श्रम्यास करना होगा। भगवद्गीता ने इसी वात को यों कहा है—"तद् विद्वि प्रिश्ण पातेन परिप्रश्नेन सेवया।" इन्हीं तीन महान् सिद्धांतों को महावीर ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान श्रीर सम्यकचिरत्र' के नाम से प्रतिपादित किया है।

हममें यह विश्वास होना चाहिये, यह श्रद्धा होनी चाहिये कि सांसारिक पदार्थों से श्रेटितर दुछ है। कोरी श्रद्धा से, विचारिवहीन श्रंधश्रद्धा से काम नहीं चलेगा। हममें ज्ञान होना चाहिये—मनन। श्रद्धा की निष्पत्ति को मनन ज्ञान की निष्पत्ति में बदल देता है। किंतु कोरा सैद्धान्तिक ज्ञान काफी नहीं है। विवस्यार्थज्ञानमात्रेग न श्रमृतम् जास्त्र के पब्दार्थ मात्र जान लेने से श्रमरत्व नहीं मिल जाता। उन महान् सिद्धान्तों को श्रपने जीवन में उतारना चाहिये। चारित्र बहुत जरूरी है।

हम दर्शन, प्राणिपात, या श्रवण से श्रारम्भ करते हैं, ज्ञान, मनन, या परिप्रश्न पर पहुंचते हैं, फिर निदिध्यासन, सेवा या चारित्र पर श्राते हैं। जैसा कि जैन तत्व-चितकों ने वताया है, ये श्रनिवार्य हैं।

#### श्रहिसा का कार्य-क्षेत्र वढ़ायें :

चारित्र यानी सदाचार के मूल तत्त्व क्या हैं ? जैन गुरु हमें विभिन्न वत प्रपनाने को कहते हैं। प्रत्येक जैन को पांच वत लेने पड़ते हैं—ग्राहसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, श्रपरिग्रह। सबसे महत्त्वपूर्ण वर्त है श्राहसा, यानी जीवों को कप्ट न पहुँचाने का वत। कई इस हद तक इसे ले जाते हैं कि कृपि भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जमीन की जुताई में कई जीव कुचले जाते हैं। हिंसा से पूर्णतः विरति इस संसार में संभव नहीं है। जैसा कि महाभारत में कहा गया है—जीवो जीवस्य जीवनम्। हमसे जो श्राशा की जाती है, वह यह है कि श्राहसा का कार्य-क्षेत्र बढ़ायें—यत्नादरुपतरा भवेत्। हम प्रयत्न करें कि वल प्रयोग का क्षेत्र घटे, रजामंदी का क्षेत्र बढ़े। इस प्रकार श्राहसा हमारा श्रादर्श है।

#### वस्तु श्रनेक धर्मात्मकः

यदि श्रहिंसा को हम ग्रपना श्रादशं मानते हैं, तो उससे एक ग्रौर चीज निष्पन्न होती है, जिसे जैनों ने श्रनेकांतवाद के सिद्धांत का रूप दिया है। जैन कहते हैं कि निर्भांत सत्य, केवलज्ञान—हमारा लक्ष्य है, परंतु हम तो सत्य का एक श्रंश ही जानते हैं। वस्तु 'ग्रनेक धर्मात्मक' है, उसके श्रनेक पहलू हैं, वह जटिल हैं। लोग उसका यह या वह पहलू ही देखते हैं, परंतु उनकी दृष्टि श्रांशिक है, श्रस्थायी है, सोपाधिक है। सत्य को वही जान सकता है, जो वासनाश्रों से मुक्त हो।

यह विचार हममें यह दृष्टि उपजाता है कि हम जिसे ठीक समभते हैं वह गलत भी हो सकता है। यह हमें इसका एहसास कराता है कि मानवीय अनुमान अनिश्चयपुक्त होते हैं। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे गहरे से गहरे विश्वास भी परिवर्तनशील और ग्रस्थिर हो सकते हैं।

जैन चितक इस बारे में छह ग्रंघों ग्रौर हाथी का दृष्टांत देते हैं। एक ग्रंघा हाथी के कान छूकर कहता है कि हाथी सूप की तरह है। दूसरा ग्रंघा उसके पैरों का ग्रालिंगन करता है ग्रौर कहता है कि हाथी खंभे जैसा है। मगर इनमें से हर एक ग्रसलियत का एक ग्रंग ही वता रहा है। ये ग्रंग एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। उनमें परस्पर वह संबंध नहीं हैं, जो ग्रंघकार ग्रौर प्रकाश के बीच होता है, वे परस्पर उसी तरह संबद्ध है, जैसे वर्णक्रम के विभिन्न रंग परस्पर संबद्ध होते हैं। उन्हें विरोधी नहीं विपर्याय मानना चाहिये। वे सत्य के वैकित्पक पाठ्यांक (रीडिंग) हैं।

त्राज संसार नवजन्म की वेदना में से गुजर रहा है। हमारा लक्ष्य तो 'एक विश्व' है, परंतु एकता के बजाय विभक्तता हमारे युग का लक्ष्या है। द्वंद्वात्मक विश्व-व्यवस्था हमें यह सोचने को प्रलोगित करती है कि यह पक्ष सत्य है ग्रीर वह पक्ष ग्रसत्य है ग्रीर हमें उसका खंडन करना है। श्रसल में हमें इन्हें विकल्प मानना चाहिये, एक ही मूलभूत सत्य

के विभिन्न पहलू। सत्य के एक पक्ष पर बहुत अधिक वल देना हाथी को छूने वाले अंधों के अपनी-अपनी वात का आग्रह करने के समान है।

#### विवेक दृष्टि अपनायें :

वैयक्तिक स्वातंत्र्य और सामाजिक न्याय दोनों मानव-कल्याएा के लिए परमावश्यक हैं। हम एक के महत्त्व को वढ़ा-चढ़ा कर कहें या दूमरे को घटाकर कहें, यह संभव है। किंतु जो ग्रादमी ग्रनेकांतवाद, सप्तभंगिनय या स्याद्वाद के जैन विचार को मानता है. वह इस प्रकार के सांस्कृतिक कठमुल्लापन को नहीं मानता। वह ग्रपने ग्रीर विरोधी के मतों में क्या सही है ग्रीर क्या गलत है, इसका विवेक करने ग्रीर उनमें उच्चतर समन्वय साधने के लिए सदा तत्पर रहता है। यही दृष्टि हमें ग्रपनानी चाहिये।

इस तरह, संयम की श्रावश्यकता, श्रीहसा श्रीर दूसरे के दृष्टिकोण एवं विचार के प्रति सहिष्णुता श्रीर समक्ष का भाव—ये उन शिक्षाश्रों में से कुछ हैं, जो महावीर के जीवन से हम ले सकते हैं। यदि इन चीजों को हम स्मरण रखें श्रीर हृदय में वारण करें, तो हम महावीर के प्रति श्रपने महान् ऋण का छोटा-सा श्रंश चुका रहे होंगे।

...



किन्तु इन सबके वीच महावीर प्रारम्भ से ही कुछ ऐसे जल कमलवत् निर्लिप्त एवं निःस्पृह रहते ग्रा रहे थे कि वे भोग में भी एक तरह से योग ही सावते रहे थे। दर्जन की भाषा में तव वे गृह योगी थे। भोग की निरन्तर क्षीए होती जाती वृत्तियां एक ऐसे विन्दु पर पहुंची कि मंगसिर कृष्णा दशमी के दिन वे समग्र सांसारिक सम्बन्धों से मुक्त होकर सर्वथा ग्राकचन श्रमए। वन गए। भौतिक ग्राकांक्षाग्रों का कोई भी भववन्धन उस विराट ग्रात्मा को वांच नहीं सका। भला कमल की नाल से वंघा गजराज कव तक वन्धन में क्का रह सकता है? 'वद्घोहि निलनी नालै: कियत् तिष्ठिति कुंजरः'।

थमए। जीवन की सर्वोत्कृष्ट चर्या स्वीकार कर महावीर एकान्त ग्रात्मसायना करने में लीन हो गए। जहां हर क्षरा मौत नाचती रहती है, ऐसे हिस्र पश्रुयों से भरे निर्जन वनों में, गगनचुम्बी पर्वतों की गहरी श्रंधेरी गुफाश्रों में, नागिन की भांति फूंकार मारती वेगवती जल वाराग्रों के एकान्त तटों पर महावीर घ्यान मुद्रा में ऐसे खड़े रहते, जैसे कोई जीवित जागृत गिरिशिखर ही खड़ा हो । तन-मन दोनों से मीन । सर्वया ग्रटल ग्रविचल । संसार के स्पन्दनशील घरातल से बहुत ऊपर । ग्रकेला, ग्रहितीय । महावीर का संयम वाहर से ग्रारोपित नहीं था वह ग्रन्तर से जागृत हुन्ना था, ज्ञान ज्योति के निर्मल प्रकाश में । ग्रतः महावीर की योग साधना सहज थी। वह की नहीं जा रही थीं, हो रही थी। इसलिए प्राग्रान्तक कष्टों के भयंकर कहे जाने वाले संत्रास भी उनको ग्रपने पथ से विचलित नहीं कर सके ग्रौर न राग-रंग से भरे मोहक पर्यावरए। में ही वे उलक्ष पाए। ग्रनुकूल ग्रौर प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों के तुफानी दौर में महाबीर निष्प्रकंप दीपशाखा की भांति ग्रनवरत ग्रात्म-लीनता में प्रज्वलित होते रहे। 'स्व' के साथ 'पर' की ग्रोर 'पर' के साथ 'स्व' की सावना के मंगल सूत्र खोजने में उन्होंने अपने को सर्वात्मना समिपत कर दिया था, उन दिनों। सब ग्रीर से विस्मृत । एक मात्र स्मृति उस सत्य की, जिसे पाने के बाद फिर ग्रीर कुछ पाना शेप नहीं रह जाता है। यह सत्य श्रुत सत्य नहीं था जो कभी गुरु से या किसी प्रन्य से मिलता है। श्रुत सत्य परोक्ष ही रहता है, वह कभी प्रत्यक्ष नहीं होता । महावीर को तलाश थी उस प्रत्यक्ष सत्य की, जो स्वयं की अनुभृति के द्वारा अन्दर में से जागृत होता है। जो एक बार उपलब्ध हो जाने के बाद फिर न कभी नष्ट होता है, न घूमिल होता है। वह ग्रक्षय, ग्रजर, ग्रमर, ग्रनन्त सत्य दर्शन की भाषा में केवल ज्ञान, केवल दर्शन कहलाता है। सत्य का निरावरण वोव ही तो कैवल्य है। श्रीर वह पाया साढ़े बारह वर्ष की सुदीर्घ तप ग्रीर घ्यान की निष्कलूप सावना के फलस्वरूप महाबीर ने।

### लोकमंगल के लिए धर्मदेशना:

कैवल्य वीध के अनन्तर महावीर अपने साक्षात्कृत सत्य का वोध देने हेतु एकान्त निर्जन वनों से पुनः जनता में लौट श्राए । वैयक्तिक प्राप्ति या सिद्धि जैसी कोई वात अव णेप नहीं रही थी । अतः अव प्रश्न व्यिष्टि का नहीं, सिमिष्ट का था । कृत कृत्य होकर भी लोकमंगल के लिए धर्मदेशना की महावीर ने । वताया है गराधर सुधर्मा ने अपने महान् शिष्य आर्य जम्बू को, महावीर के प्रवचनोपदेश का हेतु—'सब्ब जगजीवरखरादयह्ठपाए भगवपा पावपणं सुकहियं' फलित होता है इस पर से कि महावीर एकान्त निवृत्तिवादी ही जैन दर्शन की भाषा में भमं और किया गण्ड के पार्श्वाय को समस्ता हो तो इसे निश्चय और व्यवहार के रूप में समस्ता जा सकता है। जिश्नय झालांक नेतनांक्षित एक शुद्ध भाव है, अतः वह सर्वदा एक ही होता है। व्यवहार, चृक्ति देहांक्षित होता है, प्रयोद्ध वाह्याक्षित प्रतः यह कभी एक हो ही नहीं सकता। यह धारोतित है, फलतः वह बदलता रहा है, बदलता रहेगा। महाबीर इमीलिए शुद्ध और शुभ की बात करते हैं। शुद्ध में भव बन्धन से मुक्ति है, जबिक शुभ में बन्धन से मुक्ति है, जबिक शुभ में बन्धन से मुक्ति है। अगो बढ़ने की बात करते हैं, जिसका अबं है संप्रदायसापेक किया काण्डों ने परं पहुंच कर शुद्ध, निविकल्प, निर्पेक्ष धमंतत्व में प्रवेश करना। यही कारण है कि महाबीर न स्वविरक्त्यों है और न जिनकल्पी। वे तो जैन दर्शन की आगमिक भाषा में कल्पातीत है, अर्थात् साम्प्रदायिक पंथों के सभी कल्पों से विद्याकाण्डों से मुक्त महल शुद्ध स्वभावकल्पी।

### महावीर का पुरुषार्थवादः

महावीर ने मानव जाति को पुरुपायं प्रधान कमं दृष्टि दी। उनका कमंवाद भाग्य-वाद नहीं है, श्रिपतु भाग्य का निर्माता है। उन्होंने कहा—मानव किसी प्रकृति या ईश्वरीय शक्ति के हाथ का कोई वेवस लाचार खिलौना नहीं है। वह कठपुतली नहीं है कि जिसके जी में जैसा श्राए, वंसा उसे नचाए। वह श्रपने भाग्य का स्वयं स्वतन्त्र विधाता है। वह जैसा भी चाहे श्रच्छा बुरा श्रपने को बना सकता है। श्रपना निर्माण श्रपने हाथ में है श्रीर वह हो सकता है श्रपने सर्वतोभद्र शुभ्र चित्र के द्वारा। महावीर का कमंसिद्धान्त मानव की कोई विवशता नहीं है। वास्तव में वह महान् पुरुपायं है, जो मानव को श्रन्थकार से प्रकाश की श्रीर, कदाचार से सदाचार की श्रीर सतत गितशील होने की नैतिक प्रेरणा देता है। वह मानव को श्रन्दर से उभार कर ऊपर लाता है, उसे नर से नारायण बनाता है। कर्मठ मानव के श्रमशील हाथों में ही स्वगं श्रीर मोक्ष खेलते हैं। स्वगं श्रीर मोक्ष भिक्षा की चीज नहीं है कि कहीं किसी से उन्हें मांग लिया जाए। महावीर के शब्दों में कोई भी श्री, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सदा अजित ही होती है कृत ही होती है, दत्त या कारित नहीं।

### महावीर का सत्य श्रनन्त है:

महावीर का सत्य ग्रनन्त है। वह किसी एक व्यक्ति, जाति, राष्ट्र, पन्य या सम्प्रदाय विशेष में ग्रावद नहीं है। उसे किसी एक सीमित या परिवद दृष्टि से समभ पाना कठिन है। भला जो ग्रनन्त है, वह शब्दों की क्षुद्र परिधि में कैसे ममाहित हो सकता है। ग्राकाश अनन्त है। वह घटाकाण के रूप में प्रतिभासित एवं प्रचारित होकर भी घट में ही सीमित नहीं है। यही वात सत्य के सम्बन्य में भी है। तत्वदर्शी महापुरुपों की चेतना में वह भलका तो है पूर्ण ही, परन्तु वाणी पर उसका कुछ ग्रंश ही मुखरित हो सकता है, जिसे हम शास्त्रों के नाम से ग्रन्थों में तलाशा करते हैं। सम्पूर्ण रूप से सत्य किसी एक व्यक्ति से कभी व्यक्त नहीं हुआ है, श्रौर न कभी होगा । वह जब भी प्रकट होता है, श्रं शत: ही प्रकट होता है । स्राज तक के संख्यातीत तीर्थंकर ग्रीर ग्रन्य ज्ञानी सत्य के स्रनन्त सागर में से एक वूंद भी पूरी तरह नहीं कह पाये हैं। महावीर के श्रनेकान्त दर्शन का वीज इसी तत्व दृष्टि में है। अनेकान्त कहता है, श्रापका सत्य तभी सत्य है, जब श्राप उसे अनाग्रह वुद्धि से 'भी' के साथ प्रयोग करते हैं। जहां उसके साथ ग्राग्रह का 'ही' लगा कि वह ग्रमत्य हो गया । अपूर्ण अंश पूर्ण अंशी होने का दावा करने लगे तो वह भूठा ही होगा सच्चा नहीं। ग्रतः ग्रपने विरोधी समाज, परम्परा या व्यक्ति के दृष्टिविन्दु को भी उसके ग्रपने उचित घरातल पर समभो, उसका आदर करो, और उदारता के साथ अनाग्रह भाव से उसे उसकी ययोचित सीमा में स्वीकार भी करो । महावीर का यह तत्व दर्शन समन्वय का दर्शन है, जो एक दूसरे को ग्रापस में जोड़ता है, विरोधी जैसे लगते हुए विभिन्न विचारों को एक घारा का रूप देता है, उन्हें एक प्राप्तव्य लक्ष्य की ग्रोर गतिशील करता है। विभिन्न घारात्रों में वहती हुई सरिताएं ग्राखिर जाती कहां हैं ? सागर में ही तो जाती है न।

### महावीर की प्रहिसा मैत्री है:

महावीर ने ग्राहिंसा की परिधि को विस्तार दिया। वह ग्रमुक प्राणि-विशेष तक ही नहीं, प्राणिमात्र के लिए प्रवाहित की गई। महावीर की ग्राहिसा ने समाज, राष्ट्र धर्म पन्य ग्रीर व्यक्ति के ग्रपने पराये कहे जाने वाले भेदों को तोड़ा। 'संबंत्र समदर्शनम्' का ग्रह ती शंख वज उठा। तू मैं एक ग्रीर तेरा मेरा सव एक, यह है महावीर के ग्राहिसा धर्म का मर्म। यहां जो भी है, ग्रपना है पराया कोई है ही नहीं। इसी सन्दर्भ में महावीर ने कहा था—'सब्वभूयण्यमूयस्य'''पावकम्मं न बन्धइ'।

महावीर की दृष्टि में किसी प्राणी की हत्या ही मात्र हिंसा नहीं है : उन्होंने हर शोषण, हर उत्पीड़न, हर अवघीरण को भी हिंसा माना है। वे एकान्तलश्री वैचारिक श्राग्रह को भी हिंसा की कोटि में गिनते हैं। तन की हिंसा ही नहीं, मन की भी हिंसा होती है। श्रीर यह मन की हिंसा तन की हिंसा से श्रिषक भयंकर होती है। संक्षेप में हिंसा के

तीन रूप हैं—(१) पामिक हिंगा, जो पर्म के नाम पर यज गागादि, पशुवित स्थि स्रीर शूदों के मानवीय अधिकारों का हनन, तथा उनके अपमान आदि के रूप में प्रभावन है। (२) राजनैतिक हिंसा में आक्रमण, गीमा-संघर्ष, युद्ध लांद्धन, चरित्र-हनन वथा आरोप-प्रत्यारोप आदि का समावेण होता है। (३) सामाजिक हिंसा में णीपण वैयक्तिक इच्छाओं की पूर्ति के लिंग मर्यादाहीन संग्रह, जाित और वर्णभेद, दाम प्रथा, दहेज आदि की समाज पातक कुरीतियां तथा धन सम्पत्ति के आधार पर होन वाले छोटे-वर्षे के मानदण्ड आदि की परिगणना होती है। भगवाव महावीर ने तीनों ही हिसाओं के उत्माद में वर्षे रहने की मानव को अहिंसा की विणुद्ध पर्म दृष्टि दी। महावीर का कहना था—हिंसा का समाधान प्रति हिंसा नहीं, प्रहिसा है। बैर ने वर्षे न कभी समाध्य हुआ है, और न होगा। बैर का सही प्रतिकार प्रेम एवं भेदी है। साम से आम बुक्ती है कभी ? वह तो जल से ही बुक्तेगी। रक्त से रक्त को साफ करना कहां की बुद्धिमता है?

महावीर की श्राह्सा केवल करुणा पर श्राधारित नहीं है। महावीर श्राह्मा का साक्षात्कार मेत्री में करते है। उनकी दृष्टि में मेत्री ही शुद्ध श्राह्मा है। करुणा की श्राह्मा कभी-कभी सामने वाले को वेचारा बना देती है। करुणा का स्वर है—'श्ररे वेचारा गरीव मर रहा है, इसे बचाग्रो।' करुणा में रक्ष्य व्यक्ति नीचे होता है, श्रीर रक्षक ऊपर, किन्तु मैत्री में सब एक धरातल पर होते हैं। वहां न कोई नीचा होता है, श्रीर न कोई ऊंचा। सब बरावर हैं। यह मैत्री ही है, जो छप्ण श्रीर सुदामा को सखा भाव के एक सम घरातल पर खड़ा कर देती है। इसीलिए महावीर ने कहा था—विश्व के प्राणियों के साथ बिना किसी पक्ष-विपक्ष के मैत्री करो, दोस्ती रखो—'मेत्ति भूएसु कष्पए'। ग्राज विश्व मानवता को करुणा की श्राह्सा ही नहीं, मैत्री की श्राह्सा की श्रपेक्षा है। श्राचार्य देववाचक के शब्दो में महावीर इसीलिए 'जगानंदो' हैं, 'जगनाहो' हैं श्रीर हैं—'जगबन्धु।'

### महावीर की ऐतिहासिक उपलब्धिः

भगवान महावीर की सामाजिक सन्दर्भ में एक ग्रीर ऐतिहासिक एवं सर्वोत्तम उपलब्धि है—मानव को मानव के रूप में प्रतिष्ठा देना । भगवान के दर्शन में मानव ही महान है। मानव देवपूजक नहीं, ग्रिपितु देव ही मानवपूजक हैं उनके यहाँ। कहा है उन्होंने 'देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मे सया मएगे'। जिसका ग्रन्तमंन धमं में रमा है, उसके श्री चरएगें में देव भी नत मस्तक हो जाते हैं। देवों की दासता से मानव को मुक्त करने वाला यही महामानव था, जिसे भारत के प्राचीन मनीपियों ने 'देवाधिदेव' कहा है। देवाधि-देव—ग्रर्थात् देवों का मी देव।

महावीर के युग में मानव मान्यताओं के बाह्य आवरें हो नीचे दव गया था। पशु एक खूंटे से ही बांधा जाता है, पर मानव तो हजारों हजारों खूंटों से बंधा हुआ था। महावीर ने धर्म-सम्प्रदाय, जाति, वर्ण, वर्ग, लिंग, समाज और राष्ट्र आदि के कृतिम एवं परिकल्पित आवरें हों को तोड़कर मानव को शुद्ध मानव के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की, मानव की महत्ता को सर्वोपिर मान्यता दी। महावीर ने स्त्री और पुरुष, आर्य और अनार्य, बाह्मण और शुद्ध आदि की कृतिम भेद रेखाओं को हटाकर, नष्ट कर धर्म को सव जन के

लिए सुलभ वनाया। उन्होंने विना किसी भेद भावना के धर्म को सर्वजनहिताय, सर्वजन-सुखाय एवं सर्वजन समाचरणाय प्रस्तुत किया। ग्रन्दर की धर्मज्योति के हेतु सव के लिएं समान रूप से द्वार खुले हैं। मानवता के इतिहास में महाश्रमण महावीर की यह ग्रपूर्व उपलब्धि है, जिसे हम ग्राज की भाषा में एक नई विचार क्रान्ति कह सकते हैं।

### महावीर का सन्देश शाश्वतः

महावीर का दिव्य सन्देश किसी सम्प्रदाय या जाति विशेष के लिए न होकर समग्र मानव जाति के लिए हैं। उनका दिव्य वीघ सामाजिक नहीं, शाश्वत है। यह सदा सर्वदा ग्रम्लान रहने वाला ऐसा चिरयुवा सत्य है, जो देश ग्रौर काल की क्षुद्र सीमाग्रों को लाँघकर मानव जाति को जीवन के हर क्षेत्र में सुख-शान्ति तथा ग्रानन्द की पावन धारा में ग्राप्लावित करता रहा है, करता रहेगा। महावीर समग्र मानवता के लिए एक दिव्यातिदिव्य प्रकाश स्तम्भ हैं। उनके सिद्धान्तों तथा ग्रादशों के निर्मल प्रकाश में हर किसी देश ग्रौर काल का मानव ग्रात्मवीय का प्रकाश पाता रहेगा, जीवन के परम लक्ष्य की ग्रोर सानन्द श्रग्रसर होता रहेगा।

> जो देवाएा वि देवो, जंदेवा पंजली नमंसंति। तंदेव देवमहियं, सिरसा वंदे महावीरं।।







महावीरः क्रान्तद्रष्टा, युगसृष्टा

• आचार्य रजनीश

### गैर साम्प्रदायिक चित्तः

महाबीर ने ज्यादा गैर साम्प्रदायिक नित्त गोजना किटन है। ये गैर साम्द्रायिक हैं, क्योंकि शायद सारी पृथ्वी पर ऐसा दूसरा श्रादमी ही नहीं हुग्रा जिसके पास इतना गैर-साम्प्रदायिक चित्त हो। इसलिए कि जो किसी बात को सापेक्षता की दृष्टि से सोचता है, उसकी दृष्टि में साम्प्रदायिकना नहीं हो सकती। विज्ञान के जगर् में सापेक्षताकी बात श्राइस्टोन ने श्रव कही, धर्म के अगत् में महाबोर ने ढाई हजार साल पहले कही। बहुत किटन था उस वक्त यह कहना, क्योंकि उस वक्त ग्रायंधारा बहुत दुकड़ों में हूट रही थी श्रीर प्रत्यंक दुकड़ा पूर्ण सत्य का दावा कर रहा था। श्रसल में साम्प्रदायिक चित्त का मतलब यह है कि जो यह कहता हो कि सत्य का ठेका मेरे पास है श्रीर किसी के पास नहीं, श्रीर सब श्रसत्य है, सत्य में हूं। ऐसा जहां श्राग्रह हो, वहां साम्प्रदायिक चित्त है। लेकिन जहां इतना विनम्न निवेदन हो कि मैं जो कह रहा हूं वह भी सत्य हो सकता है, उससे भी सत्य तक पहुँचा जा सकता है, तो सम्प्रदाय निर्मित होगा, पर वहां साम्प्रदायिक चित्त नहीं होगा। इन श्रयों में सम्प्रदाय निर्मित होगा कि कुछ लोग उस दिशा में जायेंगे, खोज करेंगे, पायेंगे, चलेंगे, श्रनुगृहीत होंगे उस पन्य की तरफ, उस विचार की तरफ। महाबीर एकदम ही गैर साम्प्रदायिक चित्त हैं। बहुत ही श्रद्भुत है उनकी दृष्टि।

महावीर की सापेक्षता भी एक कारण बनी महावीर के अनुयायियों की संख्या न बढ़ने में, क्योंकि संख्या बढ़ने में अन्धदृढ़ता का होना जरूरी है, संख्या तब बढ़ती है, जब दावा पक्का और मजबूत हो कि जो हम कह रहे हैं, वही सही है और जो दूसरे लोग कह रहे हैं, सच नहीं। महावीर की बातों में सशय की रेखा मालूम पड़ती है। वह संशय नहीं है, सम्भावना है, लेकिन साधारण आदमी को यह समभना मुश्किल होता है कि सम्भावना और संशय में क्या फर्क है।

### गैर दावेदार व्यक्तिः

महावीर का कोई भी दावा नहीं है। इस जगत् में इतना गैर दावेदार ग्रादमी ही नहीं हुग्रा। उसने सत्य को इतने कोएों से देखा है, जितना किसी ने कभी नहीं देखा। दुनिया में तीन सम्भावनाग्रों की स्वीकृति महावीर के पहले से चली ग्राती थी। सत्य के तीन कोएा हो सकते हैं, १-है, २-नहीं है, ३-दोनों-नहीं भी ग्रीर है भी। यह त्रिभंगी महावीर के पहले भी थी, लेकिन महावीर ने इसे सप्तमभंगी किया ग्रीर कहा कि तीन से

कर्म समानता के इस सिद्धान्त से ग्राभिजात्यता का भूठा दंभ निरस्त हो गया ग्रीर मानव-मानव के बीच समानता की भावना, कर्म श्रेष्ठता का सिद्धान्त स्थापित हुग्रा।

धर्म साधना के क्षेत्र में भगवान् महावीर ने नारी को उतना ही ग्रधिकार दिया जितना पुरुप को। यह तो धार्मिकता का, ग्रात्मज्ञान का उपहास था कि एक सावक ग्रपने को ग्रात्म दृष्टा मानते हुए भी स्त्री-पुरुप की दैहिक धारणाग्रों से बंबा रहे ग्रौर धर्म साधना में स्त्री-पुरुप का लैंगिक भेद मन में बसाए रहे। भगवान् महावीर ने कहा—इत्थी ग्रो 'वा पुरिसेवा—चाहे स्त्री हो या पुरुप हो प्रत्येक में एक ज्योतिर्मय ग्रात्मय ग्रात्मतत्व है, ग्रीर प्रत्येक उसका पूर्ण विकास कर सकता है, इसलिए धर्म साधना के क्षेत्र में जातीय ग्रथवा लैंगिक भेद के ग्रावार पर भेद-भाव पैदा करना निरा ग्रज्ञान ग्रौर पाखण्ड है।

इस प्रकार मानव की महत्ता श्रीर धर्म सावना में समानता का सिद्धान्त भगवान् महावीर की एक श्रद्भुत देन है, जो भारतीय जीवन को ही नहीं, किन्तु विश्व जीवन को भी उपकृत कर रही है। इसी के साथ श्राहिसा का सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक दर्शन, श्रपरिग्रह का उच्चतम सामाजिक एवं श्रव्यात्मिक चितन तथा श्रनेकान्त का श्रीष्ठ दार्शनिक विश्लेपण विश्व के लिए भगवान् महावीर की एक श्रविस्मरणीय देन है। श्रावश्यकता है श्राज इस देन से मानव समाज श्रपना कल्याण करने के लिए सच्चे मन से श्रस्तुत हो।



# भगवान् सहावीर के शाश्वत संदेश • श्री श्रगरचन्व नाहटा

### मानव पत्य प्राणियों से विशिष्ट:

मानव ब्रन्य प्राणियों से विशिष्ट इसीलिए माना गया है कि उसके पास अने प्रौर भाषा की जैसी महत्त्वपूर्ण शक्ति है जो दूसरों की प्राप्त नहीं है। मन के द्वारा यह मनन करता है, बच्छे-बरे कामों का निर्धारण करता है। भाषा के द्वारा वह बपने भागों की प्रच्छी तरह से व्यक्त करता है, इसरे के भावों को सुनता-समभवा है। यामे चलकर जब भगवान ऋषभदेव ने पानवीय सम्पता का विकास किया तो लिपि धीर श्रंक तथा प्रवेक विचाएँ और कलाएँ सिमाई तो मानव की कार्य-मिक बहुत बढ़ गई। पारस्परिक सद्माव एवं संगठन से समाज बना । व्यक्ति एक दूसरे के मुख-दुःख में सहभागी बने । इस तरह महिसा और प्रेम धर्म का विकास हमा । मर्चाप परिस्थितिमीं मादि के कारण मानव स्वभाव में बूराइयां भी पनशें। फिर भी महापृष्यों की वाणी से मानव समाज को माग्-दर्शन मिलता रहा । इससे मनुष्य ने केवल इह-जीकिक ही नहीं, पारनीकिक परमसिद्धि मोदा तक प्राप्त करने का मार्ग दूंड निकाला । मानव में जो बहुत सी कमजीरियां हैं उनको मिटाने व हटाने के लिए ही नीति, घर्म और बाघ्यात्म की शिक्षा महापूर्वों ने दी। न्यनाधिक रूप में गुर्शों के साथ दीप भी सदा से उभरते रहे हैं। महापुरुषों ने दीपों के निवारण और गूणों के प्रगटीकरण तथा उन्नयन का मार्ग वतला कर जन-सावारण का वडा उपकार किया है। उनके उपदेश किसी समय-विशेष के लिये ही उपयोगी नहीं, पर वे सदा-सर्वदा कल्या एकारी होने से गायवत संदेश कहे जाते हैं।

भगवान महावीर जैन-वर्म के प्रनितम तीयंकर, इस क्षेत्र प्रोर काल की प्रपेक्षा से माने जाते हैं। उन्होंने जगर के प्राणियों को दुः लों से संतप्त देखा, ग्रीर उन दुः लों के कारणों पर गम्भीर चिन्तन किया। साढ़े-बारह वर्गी तक सावक जीवन में वे प्रायः मीन ग्रीर ध्यानस्य रहे। ग्राहार-पानी की भी उन्हें चिन्ता न थी। इसलिये साढ़े बारह वर्गी में केवल ३४१ दिन ही, दिन में एक बार ग्राहार-पानी एक साथ में ही ग्रहण कर लिया। बाकी दिन उपवास-तप में ही विताये। लम्बी ग्रीर कठिन साधना के बाद उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुग्रा। वे पूर्ण वीतरागी ग्रीर ग्रहंन् बने। प्राणीमात्र के कल्याण के लिए उन्होंने जो विधिनपेव के छप में ३० वर्ष तक धर्मीपदेश दिया, उससे लाखों व्यक्तिगों का जीवन ग्रादर्श ग्रीर पवित्र बना। उनके दिये हुए उपदेश ग्राज भी मानव-समाज के लिये उतने ही उपयो ति

हैं. जितने कि २५०० वर्ष पहले थे, क्योंकि मानव स्वभाव में कोई मौलिक ग्रन्तर नहीं हुग्रा है। सामयिक परिस्थितियों का प्रभाव तो पड़ता रहता है ग्रतः प्रवृत्तियों में वाह्यप्रन्तर ग्रौर न्यूनाधिकता नजर ग्रातीं है, पर मूल भूत स्वभाव ग्रौर गुएादोप तो सदा करीव-करीव वही रहते हैं। यहां भगवान महावीर के शाक्वत संदेशों पर विचार किया जा रहा है।

### पारस्परिक सद्भावः

मानव अकेला जन्मता है और अकेला ही जाता है। पर उसका मध्यवर्ती जीवन वहत कुछ दूसरों के सहयोग पर ग्राधारित है । माता-पिता, कुट्म्ब-परिवार, समाज, जाति, देश, राष्ट्र के लोगों से उसका सम्पर्क बढ़ता है तो अनेक बातें उनसे ग्रहएा करता है। इसी तरह उससे भी श्रन्य लोग ग्रहण करते हैं। महापुरुपों ने श्रहिसा या प्रेमधर्म का प्रचार इसीलिये किया कि पारस्परिक हिंसा, कट्ता, क्लेश ग्रीर व्यक्तिगत स्वार्थ मानव समाज को छिन्न-भिन्न कर देते हैं। ग्रतः महावीर ने ग्रिहिसा घर्म का उपदेश देते हये कहा कि—सभी जीव जीना चाहते हैं ग्रीर सुख चाहते हैं, इसीलिए किसी को मारो मत, न कप्ट दो उन्हें ग्रपने ही समान समभो । इस ग्रात्मीय भाव का विस्तार ही ग्रहिसा है । इसकी ग्रावश्यकता सव समय थी ग्रीर रहेगी, क्योंकि मनुष्य में हिसा का भाव सदा वना रहता है ग्रीर उससे उसका ग्रीर समाज तथा राष्ट्रका वहत नुकसान होता है। हिसा, अशांति का मुल है। हिसा के संस्कार एक जन्म तक ही नहीं, अनेक जन्मों तक चलते और बढ़ते रहते हैं। आज एक निर्वल व्यक्ति को या राप्ट्र को किसी सबल ने सताया, दवाया तो परिस्थितवश उसे चाहे सहन करना पड़े, पर जब भी उसे मौका मिलेगा तब बदला लेने का प्रयत्न करेगा ही। ग्राजका सवल कल निर्वल वन सकता है इसी तरह ग्राजका निर्वल, कल सवल वन सकता है। जहां तक ग्रहिसक-भाव को नहीं ग्रपनाया जायगा, वैर-विरोध की परम्परा चलती ही रहेगी! जो सुख-सुविधाएं मनुष्य अपने लिए चाहता है, वही दूसरों के लिए भी चाहता व देता रहे तो संघर्ष नहीं होगा । सहग्रस्तित्व के लिए पारस्परिक सद्भाव की वहत ही आवश्यकता है। दूसरे प्राणियों को भी अपने ही समान आगे बढ़ने और सुख गान्ति से जीवन-यापन करने की सुविधा देने से ही शांति मिल सकेगी। व्यक्ति अपने स्वार्थ को भूल कर सबके प्रति समभाव ग्रीर ग्रात्मीय-भाव रखे, तो कटुता, संघर्ष, ग्राक्रमण, युद्ध, दूसरों की भूमि, सत्ता श्रीर धन पर लोलूपभाव नहीं रखा जाय तो विश्व में शांति सहज ही स्थापित हो सकती है। पारस्परिक सद्भाव ग्रौर ग्रात्मीय भाव व्यक्ति, समाज ग्रौर राष्ट्र सभी के लिए लाभदायक है।

### समविभाजन श्रौर समाज-संतुलन:

अपने पास भूमि, घन वस्तुएं ग्रादि ग्रधिक हैं, ग्रीर दूसरों को उनकी ग्रावश्यकता है तो उनको वे वस्तुएं दे दी जायें जिससे उनको वस्तुग्रों के ग्रभाव से दुःख न हो, ईप्या न हो। ग्राखिर एक के पास ग्रावश्यकता से बहुत ग्रधिक संचय होगा ग्रीर दूसरा ग्रभाव के कारण कष्ट उठाता रहेगा, तो संघर्ष ग्रवश्यम्भावी है। इसलिये समिवभाजन करते रहना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है ताकि समाज में संतुलन बना रहे। ग्रावश्यकताश्रों को कम करते जाना

#### मैत्रो श्रीर क्षमा भाव:

समभाव की साधना एवं पाप-प्रतृति के पद्मानाप के लिए सामाधिक प्रतिक्रमण करने का विधान है। बारनव में प्राक्त-निरीक्षण और धारमालोगन प्रतिक व्यक्ति के लिये बहुत ही प्रावणक और लाभदायक है। बहुत बार प्रमावधानी का परिस्थितिवयः न करने कोष्य कार्य समुद्रण कर बैठना है। दूसरों के बैठनिरोध बढ़ा नेता है। इसलिये सामाधिक प्रतिक्रमण में प्रतिदिन सब जीवों से रामतलामणा करने का विधान है। निम्न गाया द्वारा भाव को बड़ सुन्दर रूप में व्यक्त किया गया है—

लामेमि सब्बे जीवा, सब्बे जीवा लमन्तु में । मित्तिमें सब्बे भुएसु, बैर सफ्तें न केगाई ।

में सब जीवों से धामा चाहना हूं श्रीर क्षमा देना हूं । किसी के साथ भी मेरा वैर विरोध नहीं है, सबके साथ में ग्रच्छा मैश्रीभाव है ।

इस भावना का प्रचार जितना ग्रधिक होगा उतना ही विश्व का मंगल होगा। प्रत्येक व्यक्ति यदि गुद्धभाव से दूसरों से ग्रपने ग्रपराधों, प्रनुचित व कटु व्यवहार के लिये क्षमा मांग ले ग्रोर ग्रपने प्रति हुए ऐसे व्यवहारों के लिये दूसरों को क्षमा करदे, किसी के साथ वैर विरोध न रखकर सबके साथ मैत्रीभाव रखने लगे तो इस विश्व का स्वरूप ही बदल जायगा। ग्रावश्यकता है भगवान महावीर के इन ग्राव्यत संदेशों को जन-जन में प्रचारित करने की, नियमित रूप से ग्राटम-निरीक्षण का ग्रम्यास डालने की।

### व्यक्ति स्वयं ग्रपने विकास का उत्तरदायी:

व्यक्तियों का समूह ही समाज है। व्यक्ति सुघरेगा तो समाज भी सुधर जायगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में सद्गुणों का ग्रांधिकाधिक विकास हो। ग्रवगुण या दोगों का ह्रास हो। इसके ग्रांनेक उपाय भगवान महावीर ने वतलाये हैं। जैनधर्म वीतराग होने का संदेश देता है। राग, द्वेप ही कर्म के बीज हैं, ग्रोंर कर्मों के कारण से ही दुःख क्लेश ग्रीर विभिन्नतायों हैं। कर्म जो करता है उसका फल उसे भोगना ही पढ़ेगा। इसलिए बुरे कामों से वचा जाय। ग्रात्मा ही ग्रपना शत्रु ग्रोंर वही ग्रपना मित्र है। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण वात भगवान महावीर ने कही है। जैनधर्म में ईश्वर को कर्ता, हर्ता एवं सृष्टि का संचालक नहीं माना गया, प्रत्येक व्यक्ति ही स्वरूपतः ईश्वर या परमात्मा है। वह स्वयं ही कर्मों का

कर्ता है—स्वयं ही भोक्ता है ग्रीर उन कर्मों से मुक्त होने वाला भी स्वयं ही है। ग्रथीत् भगवात् महावीर ने प्रत्येक व्यक्ति को ग्रपने विकास का उत्तरदायी वतलांत हुए पुरुषार्थ करके स्वतंत्र वनने का संदेश दिया। व्यक्ति पराधीन ग्रपनी हो गलतियों के कारण वनता है, ग्रीर उन ग्रवगुणों से दूर हट जाना उसके ग्रपने वश की हो वात है। परमुखापेक्षिता ग्रीर दीनता की ग्रावश्यकता नहीं। प्रत्येक ग्रात्मा में परमात्मा वनने की शक्ति एवं योग्यता है। यह संदेश बहुत ही उद्वोधक है, प्रेरणादायक है। मनुष्य की सोई हुई ग्रविकसित शक्तियों को जागृत ग्रीर विकसित करने का काम प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना है। दूसरा उसमें निमित्त कारण वन सकता है। पर उपादान तो प्रत्येक व्यक्ति की ग्रात्मा स्वयं ही है। कर्मों का बंध ग्रात्मा ही करती है। ग्रीर पुरुषार्थ ग्रीर प्रयत्न द्वारा कर्मों से मुक्त भी हुग्रा जा सकता है। यह बहुत बड़ी वात है जो मानव समाज के सामने भगवान् महावीर ने रखी। उन्होंने हृदय-परिवर्तन को प्रधानता दी, सुष्त ग्रीर गुष्त शक्तियों को जागृत करने की प्रेरणा दी।

### कषाय-विजय ही सच्ची विजय:

कमीं के बन्ध और उनसे मुक्त होने के कारणों पर भगवान महावीर ने वहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है। इससे मनुष्य अपनी शिक्तयों और गुणों का परिपूर्ण विकास करके कैंसे परमानन्द प्राप्त कर सकता है यह बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। राग और द्वेप के २-२ भेद हैं। कोध, मान, माया और लोभ। भगवान महावीर ने कहा है कि कोध से प्रीति का, मान से विनय का, माया से मित्रता का और लोभ से समस्त गुणों का नाश होता है। अतः शांति से कोध को, नम्रता से अभिमान को, सरलता से माया को, और संतोप से लोभ को जीतो। प्रत्येक व्यक्ति और समाज तथा विश्व में अशांति इन कोध, मान माया और लोभ के कारण ही होती है। इसलिये इनसे बचने और क्षमा, मृदुता, सरलता और संतोप को अपनाने का परम कल्याणकारी संदेश दिया गया है।

कोव ग्रादि के दुप्परिएगामों से कितना दुःख उठाना पड़ता है, कितनी ग्रग्नांति भोग करनी पड़ती है यह सभी अनुभव करते हैं। ग्रनादिकाल के संस्कार वश ग्रपने मन के अनुकूल कोई काम नहीं होने या करने पर कोच की ज्वाला भभक उठती है। उस समय मनुष्य कर्तव्य ग्रीर श्रकर्तव्य को भूल जाता है, नहीं कहने की वात कह देता है। हिंसा ग्रादि नहीं करने के काम कर वैठता है। इनसे स्वयं को नुकसान होता है ग्रीर दूसरों को भी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कोच का बहुत बुरा ग्रसर पड़ता है। ग्रिवकांश व्यक्ति ग्रिभमान वश दूसरों को तुच्छ वचन कहते हैं नीच समभते हैं। ग्रपने ग्रिभमान पर चोट पहुँचने से ग्रापा खो वैठते हैं। ग्राज मायाचार दिखाकर कपट बहुत वढ़ गया है पर दूसरों को ठगने का प्रयत्न करता हुग्रा वास्तव में मनुष्य स्वयं ठगा जाता है। दगा किसी का सगा नहीं। लोभ का दुष्परिएगम तो सबसे भयंकर है। प्रायः सभी पाप लोभ के कारए। ही हुग्रा करते हैं। इसलिये इन चार कपायों को बहुत प्रधानता देकर भगवान महावीर द्वारा उन पर विजय प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है।

कर्म-बंध के कारण बतलाए गए है—मिथ्यात्व प्रविरित्त, क्याय, योग प्रौर प्रमाद । इनमें सबसे प्रमुद्ध मिथ्यात्व प्रौर क्याय है। प्रनादिकाल से प्रात्मा प्रपत्ने स्वरूप की भूल चुकी है। धन गुटुम्ब प्रादि पर पदार्थों को प्रपन्त मान कर उन पर ममत्व धारण कर लेती है। विषय-वासनाग्रों में मुल प्रमुभव करने हुए उनमें प्रासक्त बन जाती है। इसलिए मोक्ष मार्ग में सबसे पहला मार्ग सम्यक्षंन है। इससे गरीर प्रादि पर पदार्थों से प्रात्मा को भिन्न मानने रूप भेदिबज्ञान प्रगट होता है। वस्तु स्वरूप का वास्तविक ज्ञान सम्यक्षंन के बिना नहीं हो सकता। ग्रतः सम्यक्षंन के बाद सम्यक्जान ग्रीर सम्यक्चचारित्र को मोक्ष मार्ग बतलाया गया है। ग्रपने किए हुए ग्रुभागुभ कर्मों में से ही यह ग्रात्मा ग्रनादिकाल से संसार में परिश्रमण कर रही है। कर्म बन्धन से मुक्त हो जाना ही स्वस्वरूप ग्रीर पन्नात्म भाव परमानन्द की उपलब्धि है।

### संयम भ्रौर तपः

जैन धर्म में संयम श्रीर तप को बहुत प्रधानता दी गई है। इन्द्रियों श्रीर मन पर विजय प्रान्त करना संयम है श्रीर इच्छाशों का निरोध करना ही तप है। इच्छाएं श्राकाश के समान श्रनन्त है। तृष्णा का कोई पार नहीं है। इच्छाएँ ही बन्धन हैं। श्रतः कर्म बन्धन से मुक्त होने के लिए इच्छाशों पर निरोध बहुत ही श्रावश्यक है। भगवान महावीर ने स्वयं तप, मौन श्रीर ध्यान की साधना साढ़े बारह वर्ष की। उनके द्वारा प्रिणित श्राभ्यंतर तप तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुणीजनों श्रीर बढ़ेवूढ़ों का श्रादर करना विनय रूप तप है। दूसरों की सेवा करना वैयावृत्य तप है। किए हुए पापों की निन्दा गर्हा करना प्रायण्चित तप है। स्वाध्याय के द्वारा श्रात्मस्वरूप को जानना श्रीर ज्ञानवृद्धि करना स्वाध्याय नाम का तप है। इसी तरह ध्यान श्रीर कायोत्सर्ग श्राम्यंतर तप हैं। जिनसे श्रात्मा पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा करती है व शुद्ध बनती है।

जैन धर्म में दस प्रकार के धर्म माने जाते हैं। उनमें चार तो चार क्षायों के निरोध रूप हैं—क्षमा, सन्तोप, सरलता और नम्रता। सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य और म्रकिंचनता ये ६ और मिलाने से दस प्रकार के श्रमण धर्म हो जाते हैं। जैन धर्म का प्राचीन नाम श्रमण धर्म ही है। मुनियों को श्रमण कहा जाता है और श्रावकों

को श्रमणोपासक । सत्य, चौर्य ग्रीर ब्रह्मचर्य के साथ पूर्व उल्लिखित ग्रिहिसा ग्रीर ग्रपिरग्रह को मिलाकर पंच महाव्रत कहा जाता है । साधुग्रों के लिए इनका पूर्णारूप से पालन करना ग्रीर श्रावकों के लिए स्थूलरूप से ग्रगुव्रतों का पालन ग्रावश्यक है । इससे जीवन-संयमित ग्रीर सदाचारमय बन जाता है । यह ग्रात्मोत्थान, समाज कल्याण एवं सुख-णान्ति प्राप्त करने का मार्ग है ।

### समभाव: श्राचार में विचार में:

जैन धर्म का मर्म समभाव में समाया हुआ है। राग, द्वेप का न होना ही समभाव है। सारो धार्मिक कियायें इस समभाव प्राप्ति के लिए ही की जाती हैं। प्राणी मात्र में समानता का अनुभव करना ही अहिंसा है। अपरिग्रह का सिद्धान्त भी सामाजिक विषमता को हटाने के लिए ही है। एक पास धन आदि वस्तुओं का अम्बार लग जाय और दूसरा खाने-पीने के लिए भी कष्ट उठाए इस विषमता को हटाने के लिए मूर्छा या ममत्व को कम करना बहुत ही भ्रावश्यक है। प्रत्येक मनुष्य के विचार भिन्न-भिन्न होते हैं। ग्रतः विचारों का संघर्ष मिटाने के लिए भगवान महावीर ने अनेकान्त को महत्व दिया। एकान्त श्राग्रह को मिथ्यात्व माना, क्योंकि प्रत्येक वस्तु ग्रनन्त धर्मात्म है, ग्रतः केवल एक दृष्टिकोगा विशेष से वस्तु का पूर्णतया प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। केवल अपना ही ग्राग्रह न रख कर दूसरों के विचारों व कथन में जो सत्य का ग्रंश रहा हुग्रा है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। वस्तुस्वरूप का निर्णय करने के लिए उस वस्तु के ग्रलग-ग्रलग दिष्टिकोगा से जो जो स्वरूप हैं उन सबको घ्यान में लाना ग्रावश्यक है। धर्म-सम्प्रदायों में साधारण मतभेदों को लेकर वहत संघर्ष होता रहा। अपनी ही वात या विचार सत्य है दूसरों के गलत है इस मताग्रह के कारए। राग द्वेप ग्रीर कट्ता का बोल वाला रहा। ग्रतः भगवान् महावीर का ग्रनेकान्त सिद्धान्त दूसरों के विचारों का भी समन्वय करना सिखाता है। यदि हम दूसरे के कथन की अपेक्षा ठीक से जान लें तो फिर संघर्ष को मौका नहीं मिलेगा।

भगवान् महावीर ने एक स्रौर कान्तिकारी सन्देश प्रचारित किया कि वर्ण या जाति से कोई ऊँचा या नीचा नहीं होता। गुरण हो मनुष्य को ऊँचा बनाते हैं। ब्राह्मरण जाति में जन्म लेने से कोई ऊँचा स्रौर भूद्र में जन्म लेने से नीचा बनता है इस मान्यता का विरोध किया गया। व्यक्ति स्रौर जाति के स्थान पर गुर्णों को महत्व दिया गया। इसीलिए हरिकेशी चांडाल जैन मुनि बनकर उच्च वर्ण वालों के लिए भी पूज्य बना। विशेषता जाति की नहीं गुर्णों की है।

स्त्रियों को भी भगवान महावीर ने पुरुषों की तरह ही धार्मिक ग्रधिकार दिए। उसे मोक्ष तक का ग्रधिकारी माना। साधुग्रों की ग्रपेक्षा साध्वियों की संख्या दूनी से ग्रधिक थीं। इसी तरह श्रावकों से श्राविकाग्रों की संख्या दुगुनी थी। लाखों स्त्रियों ने धर्म की ग्राराधना करके सद्गति पाई। ग्राज भी साधुग्रों की ग्रपेक्षा साध्वियों की संख्या ग्रधिक है, ग्रीर धर्म प्रचार में भी वे काफी ग्रग्रगण्य ग्रीर प्रयत्नशील हैं। स्त्री समाज

## द्वितीय खण्ड

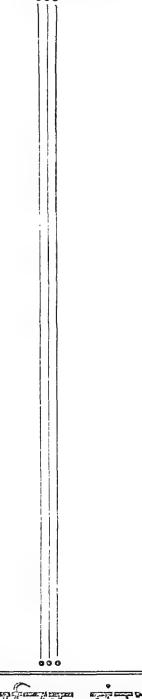

सामाजिक संहर्भ

### समता-दर्शन: ग्राधुनिक परिप्रेक्ष्य में

• स्राचार्य श्री नानालालजी म० सा०

### समता-दर्शन का लक्ष्यः

समता मानव जीवन एवं मानव-समाज का शास्त्रत दर्शन है। ग्राध्यात्मिक, धार्मिक, ग्राधिक, राजनीतिक, सामाजिक ग्रादि सभी क्षेत्रों का लक्ष्य समता है क्योंकि समता मानव-मन के मूल में है। इसी कारण कृतिम विपमता की समाप्ति ग्रीर समता की प्राप्ति सभी को ग्रभीष्ट है। जिस प्रकार ग्रात्माएँ मूल में समान हैं किन्तु कर्मों का मैल उनमें विभेद पैदा करता है ग्रीर जिन्हें संयम ग्रीर नियम द्वारा समान वनाया जा सकता है, उसी प्रकार समग्र मानव-समाज में भी स्वस्थ नियम-प्रणाली एवं सुदृढ़ मंयम की सहायता से समाज-गत समता का प्रसारण किया जा सकता है।

ग्राज जितनी श्रविक विषमता है, समता की माँग भी उतनी ही श्रविक गहरी है। वर्तमान विषमता के मूल में सत्ता व सम्पत्ति पर व्यक्तिगत या दलगत लिप्सा की प्रवलता ही विशेषरूप से कारणभूत है श्रीर यही कारण सच्ची मानवता के विकास में वावक है। समता ही इसका स्थायी व सर्वजन हितकारी निराकरण है।

समता दर्शन का लक्ष्य है कि समता, विचार में हो, दृष्टि में हो, वाणी में हो तथा ग्राचरण के प्रत्येक चरण में हो । समता, मनुष्य के मन में है तो समाज के जीवन में भी, समता भावना की गहराइयों में है तो साधना की ऊंचाइयों में भी ।

### विकासमान समता-दर्शनः

मानव-जीवन गतिशील है। उसके मस्तिष्क में नये २ विचारों का उदय होता है। ये विचार प्रकाशित होकर श्रन्य विचारों को श्रान्दोलित करते हैं। फलस्वरूप समाज में विचारों के श्रादान-प्रदान एवं संवर्ष समन्वय का क्रम चलता है। इसी विचार मन्थन में से विचार-नवनीत निकालने का कार्य युग-पुरुष किया करते हैं।

कहा जाता है कि समय बलवान होता है। यह सही है कि समय का चल ग्रिविकांशतः लोगों को ग्रपने प्रवाह में वहाता है, किन्तु समय को ग्रपने पीछे करने वाले ये ही युग-पुरुष होते हैं जो युगानुकूल वागी का उद्घोष करके समय के चक्र को दिशा-दान करते हैं। इन्हीं युगपुरुषों एवं विचारकों के ग्रात्म-दर्शन से समता-दर्शन का विकास होता ग्राया है। इस विकास पर महापुरुषों के चितन की छाप भी है तो समय-प्रवाह की छाप भी। ग्रीर जब ग्राज हम समता-दर्शन पर विचार करें तो यह घ्यान रखने के साथ कि ग्रतीत में महापुरुषों के इसके सम्बन्ध में ग्रपना विचार-सार क्या दिया है—यह भी घ्यान रखने की ग्रावश्यकता

होगी कि वर्तमान युग के संदर्भ में श्रीर विचारों के नवीन पिरिप्रेक्ष्य में श्राज हम समता-दर्शन का किस प्रकार स्वरूप निर्धारण एवं विक्लेपण करें ?

### महावीर की समता-धाराः

ऐतिहासिक ग्रध्ययन से यह तथ्य सुस्पष्ट है कि ममता-दर्शन का सुगठित एवं मूर्त विचार सबसे पहले भगवान पार्श्वनाथ एवं भगवान महाबीर ने दिया। जब मानव-समाज विपमता एवं हिंसा के चक्रव्यूह में फंसा तड़प रहा था, तब महाबीर ने गंभीर चिन्तन के पश्नान् समता-दर्शन की जिस पृष्ट धारा का प्रवाह प्रवाहित किया, वह ग्राज भी युग-परिवर्तन के वावजूद प्रेरणा का स्रोत बना हुग्रा है। इस विचारधारा ग्रीर उनके बाद जो चिन्तन-धारा चली है—यदि दोनों का सम्यक् विश्लेषणा करके ग्राज समता-दर्शन की प्रेरणा ग्रहण की जाय ग्रीर फिर उसे व्यवहार में उतारा जाय नो निस्सन्देह मानव-समाज को सर्वांगीण समता के पथ की ग्रोर मोड़ा जा सकता है।

महावीर ने समता के दोनों पक्षों-दर्शन एवं व्यवहार-को समान रूप से स्पष्ट किया तथा वे सिद्धान्त बता कर ही नहीं रह गये किन्तु उन्होंने उन सिद्धान्तों को ग्रपने श्राचरण् द्वारा कियात्मक रूप भी दिया।

### सभी श्रात्माएँ समान हैं:

महावीर ने समता के मूल विन्दु को सबसे पहिले पहिचाना । उन्होंने उद्घोप किया कि सभी ब्रात्माएँ समान हैं याने कि सभी ब्रात्माओं में अपना सर्वोच्च विकास सम्पादित करने की समान क्षमता-शक्ति रही हुई है । उस शक्ति को प्रस्फुटित एवं विकसित करने की समस्या अवश्य है किन्तु लक्ष्य-प्राप्ति के सम्बन्ध में हताशा या निराशा का कोई कारण नहीं है । इसी विचार ने यह स्थिति स्पष्ट की कि जो 'श्रात्मा सो परमात्मा' अर्थात् ईश्वर कोई अलग शक्ति नहीं, जो सदा से केवल ईश्वर रूप में ही रही हुई हो, विन्त संसार में रही हुई ब्रात्मा ही अपनी साधना से जब उच्चतम विकास साथ लेती है तो वही परम पद पाकर परमात्मा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है । वह परमात्मा सर्वशिक्तमान् एवं पूर्ण ज्ञानवान् तो होता है किन्तु गंसार से उसका कोई सम्बन्ध उस अवस्था में नहीं रहता ।

यह क्रांति का स्वर महावीर ने गुंजाया कि संसार की रचना ईश्वर नहीं करता श्रीर इस परम्परागत धारएा को भी उन्होंने मिथ्या वताया कि ऐसे ईश्वर की इच्छा के विना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। संसार की रचना को उन्होंने श्रनादि कर्म प्रकृति पर श्राधारित वताकर श्रात्मीय समता की जो नींव रखी, उस पर समता का प्रासाद खड़ा करना सरल हो गया।

### समहिष्ट सम्पन्न बनने की स्रावश्यकता :

श्रात्मीय समता की ग्राधारिशला पर महावीर ने सन्देश दिया कि सबसे पहले समदृष्टि वनो । इसे उन्होंने जीवन-विकास का मूलाधार बताया । समदृष्टि का शाब्दिक श्रर्थ है—समान नजर रखना, लेकिन इसका गूढार्थ बहुत गंभीर श्रौर विचारगीय है ।

मनुष्य का मन जब तक सन्तुलित एवं संयमित नहीं होता तब तक वह अपनी

समता-दर्शन: ग्राधुनिक परिप्रे क्य में

विचारणा के घात-प्रतिघातों में टकराता रहता है। उसकी वृत्तियां चंचलता के उतार-चढ़ावों में इतनी ग्रस्थिर बनी रहती हैं कि सद् या ग्रसद् का उसे विवेक नहीं रहता। ग्राप जानते हैं कि मन की चंचलता राग ग्रीर द्वेप की वृत्तियों से चलायमान रहती है। राग इस छोर पर तो द्वेप उस छोर पर मन को इघर-उघर भटकाते हैं। इससे मनुष्य की दृष्टि विपम बनती है। राग वाला ग्रपना ग्रीर द्वेप वाला पराया। इस प्रकार जहां ग्रपने ग्रीर पराये का भेद बनता है वहां दृष्टिभेद रहेगा ही।

महावीर ने इसी कारण भानव-मन की चंचलता पर पहली चोट की, क्योंकि मन ही तो बन्चन और मुक्ति का मूल कारण होता है। चंचलता राग और द्वेप को हटाने से हटती है और चंचलता हटेगी नो विषमता हटेगी। विषम दृष्टि हटने पर ही समदृष्टि उत्पन्न होगी।

मबने पहले समदृष्टिपना ग्राये, यह बांछनीय है। क्योंकि जो समदृष्टिसम्पन्न वन जायगा वह स्वयं तो समता पथ पर श्रास्ट होगा ही, ग्रपने सम्यक् संसर्ग से दूसरों को भी विषमता के चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा। इस प्रयास का प्रभाव जितना व्यापक होगा उतना ही व्यक्ति एवं समाज का सभी क्षेत्रों में चलने वाला व्यवस्था-क्रम सही दिशा की ग्रोर ग्रग्नसर होने लगेगा।

### श्रावकत्व एवं सायुत्व :

समदृष्टि होना समता के लक्ष्य की ग्रांर ग्रग्रसर होने का समारंभ मात्र है। फिर महाबीर ने कठिन क्षियाशीलता का कम बनाया। समतामय दृष्टि के बाद समतामय ग्राचरएा की पूर्ति के लिये दो स्तरों की रचना की गई।

इसमें पहला स्तर रखा श्रावकत्व का। श्रावक के बारह अणुव्रत बनाये गये हैं जिनमें पहले के पांच मूल गुगा कहलाते हैं एवं शेष सात उत्तर गुगा। मूल गुगां की रक्षा के निमित्त उत्तर गुगां का निर्वारण माना जाना है। मूल पांच वृत हैं—अहिंसा, मत्य, अस्तेय, वृह्मचर्य एवं अपरिग्रह। अनुरक्षक मात वृत हैं—दिशा मर्यादा, उपभोग-परिभाग, अनर्यदड त्यान, मामायिक, देशावकासिक, प्रतिपूर्ण पौषय एवं अतिथि-संविभाग वृत।

श्रावक के जो पांच मूल ब्रत हैं, ये ही मायु के पांच महाब्रत हैं। दोनों में अन्तर यह हैं कि जहां श्रावक स्यूल हिंसा, भूठ, चोरी, परस्त्री गमन एवं असीमित परिग्रह का त्याग करता है, वहां सायु सम्पूर्ण रूप में हिंसा, भूठ, चोरी, मियुन एवं परिग्रह का त्याग करता है। महाबीर का मार्ग एक दृष्टि में निवृत्तिप्रधान मार्ग कहलाता है—वह इसलिये कि उनकी शिक्षाएं मनुष्य को जड़ पदार्थों के व्यर्थ व्यामोह से हटाकर चेतना के जानमय प्रकाश में ले जाना चाहती हैं। निवृत्ति का विलोम है प्रवृत्ति अर्थात् आन्तरिकता से विस्मृत वनकर वाहर ही बाहर मृगतृष्णा के पीछे भटकते रहना। जहां यह भटकाव है, वहां स्वार्थ है, विकार है और विषमता है। समता की सीमा-रेखा में लाने, बनाये रखने और अगि बढ़ाने के उद्देश्य से ही श्रावकत्व एवं सायुत्व की उच्चतर श्रेणियां निर्मित की गई।

सामाजिक संदर्भ

जानने की सार्थकता मानने में है ग्रीर मानना तभी सफल बनता है जब उसके अनुसार ग्राचरण किया जाय। विशिष्ट महत्त्व तो करने का ही है। ग्राचरण ही जीवन को ग्रागे बढ़ाता है—यह ग्रवश्य है कि ग्राचरण ग्रन्था न हो, विकृत न हो।

### विचार श्रीर श्राचार में समानता हो :

दृष्टि जब सम होती है अर्थात् उसमें भेद नहीं होता, विकार नहीं होता श्रीर अपेक्षा नहीं होती, तब उसकी नजर में जो श्राता है वह न तो राग या द्वेप से कलुपित होता है श्रीर न स्वार्थाभाव से दूपित। यह निरपेक्ष दृष्टि स्वभाव से देखती है। विचार श्रीर श्राचार में समता का यही अर्थ है कि किसी समस्या पर सोचें श्रथवा किसी सिद्धान्त का कार्यान्वयन करें तो उस समय समदृष्टि एवं समभाव रहना चाहिये। इसका यह श्रथं नहीं कि सभी विचारों की एक ही लीक को मानें या एक ही लीक में भेड़वृत्ति से चलें। व्यक्ति के चिन्तन या कृतित्व के स्वातंत्र्य का लोप नहीं होना चाहिये। ऐसी स्वतन्त्रता तो सदा उन्मुक्त रहनी चाहिये।

समदृष्टि एवं समभाव के साथ जब बड़े से बढ़े समूह का चिन्तन या ग्राचरण होगा तब समता का व्यापक रूप प्रस्फुटित होगा। इस स्थिति में सभी एक दूसरे के हित चिन्तन में निरत होंगे ग्रीर कोई भी ममत्व या मुच्छी से ग्रस्त न होगा। निरपेक्ष चिन्तन का फल विचार समता में ही प्रकट होता है किन्तु जब उस चिन्तन के साथ दंभ, हठवाद ग्रथवा यणिल्सा जुड़ जाती है तब वह विचार संघर्ष का कारण बन जाता है। ऐसे संघर्ष का निवारक है महावीर का ग्रनेकान्तवाद या सापेक्षवाद का सिद्धान्त जिसका मन्तव्य है कि प्रत्येक विचार में कुछ न कुछ सत्यांश होता है। ग्रपेक्षा से उस सत्यांश को समभकर, ग्रंशों को जोड़कर पूर्ण सत्य से साक्षात्कार करने का यत्न किया जाना चाहिए। यह क्चिर समन्वय का मार्ग है। इससे प्रत्येक विचार की ग्रच्छाई को ग्रहण करने का ग्रवसर मिलता है।

ग्राचार समता के लिये पांचों मूल वर्त हैं। मनुष्य भ्रपनी शक्ति के ग्रनुसार इन वर्तों की ग्राराधना में ग्रागे बढ़ता रहे तो स्वार्थ-संघर्ष मिट सकता है, परिग्रह का मोह छोड़ें या घटायें ग्रोर राग-द्वेप की वृत्तियों को हटायें तो हिंसा छूटेगी ही, चोरी ग्रौर भूठ भी छूटेगा तथा काम-वासना को प्रवलता भी मिटेगी। सार रूप में महावीर की समताधारा विचारों ग्रौर स्वार्थों के संघर्ष को मिटाने में सशक्त है, बशर्ते कि उस धारा में ग्रवगाहन किया जाय।

### चतुर्विध संघ : समता का मूर्त रूप :

महावीर ने इस समता-दर्शन को ज्यावहारिक बनाने के लिये जिस चतुर्विध संघ की स्थापना की, उसकी आघारिशला भी इसी समता पर रखी गई। इस संघ में साषु साध्वी, श्रावक एवं श्राविका वर्ग का समावेश किया गया। साधना के स्तरों में अन्तर होने पर भी दिशा एक ही होने से श्रावक एवं साषु-वर्ग को एक साथ संघवद्ध किया गया। दूसरी ग्रोर उन्होंने लिंग भेद भी नहीं किया—साध्वी ग्रीर श्राविका को साधु एवं श्राविक वर्ग की श्रेणी में ही रखा। जाति भेद के तो महावीर मूलत: ही विरोधी थे। इस प्रकार समता-दर्शन: ग्राधुनिक परिप्रेक्य में

महावीर के चतुर्विष्य संघ का मूलाधार हो समता है। दर्शन श्रीर व्यवहार के दोनों पक्षों में समता को मूर्त रूप देने का जितना श्रेय महावीर को है, उतना संभवतः किसी श्रन्य को नहीं।

### समता-दर्शन: ग्राधुनिक प्ररिप्रेक्ष्य में:

युग बदलता है तो परिस्थितियाँ बदलती हैं। व्यक्तियों के सहजीवन की प्रगालियां बदलती हैं तो उनके विचार और श्राचार के तौर-तरीकों में तदनुसार परिवर्तन ग्राता है। यह सही है कि जाउवत तस्त्र में एवं मूल ब्रतों में परिवर्तन नहीं होता। सत्य प्राह्य है तो बह हमेशा प्राह्य ही रहेगा, किन्तु सत्य प्रकाशन के रूपों में युगानुकूल परिवर्तन होना स्वाभाविक है। मानव-समाज स्थितिशील नहीं रहता विक् निरन्तर गित करता रहता है। गित का अर्थ होता है—एक स्थान पर टिके नहीं रहें तो परिस्थितियों का परिवर्तन स्वश्यंभावी है।

मनुष्य एक चिन्तक श्रीर विवेकशील प्राणी है। वह प्रगति भी करता है तो विगति भी। किन्तु यह सत्य है कि वह गति श्रवश्य करता है। इसी गति-चक्र में परिग्रेक्ष्य भी वदलते रहते हैं। जिस दृष्टि से एक तत्त्व या पदार्थ को कल देखा था, जायद समय, स्थिति श्रादि के परिवर्तन से वहीं दृष्टि श्राज उसे कुछ भिन्न कोण से देखे श्रीर कोण भी तो देश, काल श्रीर भाव की श्रपेक्षा से वदलते रहते हैं। यत: स्वस्य दृष्टिकोण यह होगा कि परिवर्तन के प्रवाह को भी समभा जाय तथा परिवर्तन के प्रवाह में जाश्वतता तथा मूल वतों को कदापि विस्मृत न होने दिया जाय। दोनों का समन्वित रूप ही श्रेयस्कर रहता है।

इसी दृष्टिकोण से समता-दर्शन को भी आज हमें उसके नवीन परिप्रेक्ष्य में देखने एवं उसके आधार पर अपनी आचरण-निधि निर्धारित करने में अवश्य ही जिज्ञासा रखनी चाहिये। आगे इसी जिज्ञासा से विचार किया जा रहा है।

### वैज्ञानिक विकास एवं सामाजिक शक्ति का उभार:

वैज्ञानिक साधनों के विकास ने मानव-जीवन की चली या रही परम्परा में एक अद्भुत क्ञान्ति की है। व्यक्ति की जान-पहिचान का दायरा जो पहले बहुत छोटा था, समय एवं दूरी पर विज्ञान की विजय ने उसे अत्यधिक विस्तृत बना दिया है। आज साधारण से साधारण व्यक्ति का भी प्रत्यक्ष परिचय काफी बढ़ गया है। रेडियो, टेलिवीजन एवं समाचारपत्रों के माध्यम से तो उसकी जानकारी का क्षेत्र समूचे ज्ञात विश्व तक फैल गया है।

इस विस्तृत परिचय ने व्यक्ति को ग्रधिकाधिक सामाजिक बना दिया है, क्योंकि उपयोगी पदार्थों के विस्तार से उसका एकावलम्बन टूट सा गया ग्रौर समाज का ग्रवलम्बन पग-पग पर ग्रावक्यक हो गया। ग्रधिक परिचय से ग्रधिक सम्पर्क ग्रौर ग्रधिक सामाजिकता फैलने लगी। सामाजिकता के प्रसार का ग्रथं हुग्रा सामाजिक शक्ति का नया उभार।

जव तक व्यक्ति का प्रभाव यधिक या, समाज का सामूहिक शक्ति के रूप में प्रभाव नगण्य था। अतः व्यक्ति की सर्वोच्च प्रतिभा से ही सारे समाज को किसी प्रकार का मार्ग- समता-दर्शन : ग्राधुनिक परिप्रेक्ष्य में

### अर्थ का ग्रनर्थ मिटे:

सामाजिक जीवन के वैज्ञानिक विकास की ग्रोर दृष्टिपात करें तो विदित होगा कि इस प्रक्रिया में ग्रथं का भारी प्रभाव रहा है। जिस वर्ग के हाथों में ग्रथं का नियंत्रण रहा, उसी के हाथों में सारे समाज की सत्ता सिमटी रही विल्क यों कहना चाहिये कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समता प्राप्त करने के जो प्रयत्न चले ग्रथवा कि जो प्रयत्न सफल भी हो गये — ग्रथं की सत्ता वालों ने उन्हें नष्ट कर दिया। ग्राज भी इसी ग्रथं के ग्रनथं रूप जगह लोकतंत्र की ग्रथवा साम्यवाद तक की प्रतिक्रियाएं भी दूपित वनाई जा रही हैं।

सम्पत्ति के अनुभव का उदय तव हुआ माना जाता है जव मनुष्य का प्रकृति का निखालिस आश्रय छूट गया और उसे अर्जन के कमेंक्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। जिसके हाथ में अर्जन एवं संचय का सूत्र रहा—सत्ता का सूत्र भी उसी ने पकड़ा। आधुनिक युग में पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद तक की गति इसी परिपाटी पर चली जो व्यक्तिवादी नियन्त्ररा पर आधारित रही अथवा यों कहें कि अर्थ के अनर्थ का विषमतम रूप इन प्रगालियों के रूप में सामने आया जिनका परिगाम विश्व युद्ध नरसंहार एवं आर्थिक शोपण के रूप में फूटता रहा है।

श्रयं का ग्रयं जब तक व्यक्ति के लिये ही श्रीर व्यक्ति के नियंत्रण में रहेगा तब नक वह अनर्थं का मूल भी बना रहेगा क्योंकि वह उसे त्याग की ग्रोर बढ़ने से रोकेगा, उसकी परियह-मूर्छा को काटने में कठिनाई ग्राती रहेगी। इसलिये ग्रयं का ग्रयं समाज से जुड़ जाय ग्रौर उसमें व्यक्ति की ग्रयंकांक्षाग्रों को खुल कर खेलने का ग्रवसर न हो तो संभव है, ग्रयं के ग्रनर्थं को मिटाया जा सके।

### दोनों छोर परस्पर पूरक वर्ने :

ये सारे प्रयोग फिर भी वाह्य प्रयोग ही हैं और वाह्य प्रयोग तभी सफल वन सकते हैं, जब अन्तर का बरातल उन प्रयोगों की सफलता के अनुकूल वना लिया गया हो। तकली से सूत काता जाता है और कते हुए सूत से बस्त्र बनाकर किसी भी नंगे बदन को ढका जा सकता है लेकिन कोई दुष्ट प्रकृति का मनुष्य तकली से सूत न कातकर उसे किसी दूसरे की आंख में यूसेड़ दे तो क्या हम उसे तकली का दोप मानें? सज्जन प्रकृति का मनुष्य युराई में भी अच्छाई को ही देखता है लेकिन दुष्ट प्रकृति का मनुष्य अच्छे से अच्छे साधन से भी वुराई करने की कुचेष्टा करता रहता है।

एक ही कार्य के ये दो छोर हैं। व्यक्ति आत्म नियंत्रण एवं आत्मसाधना से श्रेष्ठ प्रकृतियों में दलता हुआ उच्चतम विकास करे और सावारण रूप से और उसको साधारण स्थिति में सामाजिक नियंत्रण से उसको समता की लीक पर चलाने की प्रणालियां निमित्त की जाय। ये दोनों छोर एक दूसरे के पूरक वर्ने—आपस में जुड़ें, तब व्यक्ति से समाज और समाज से व्यक्ति का निर्माण सहज वन सकेगा।

सामान्य स्थिति ग्रधिकांशतः ऐसी ही रहती है कि समाज के वहुसंख्यक लोग सामान्य मानस के होते हैं जिन पर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण रहे तो वे सामान्य यह ध्रुव मत्य है कि मनुष्य गिरता, उठता ध्रीर बदलता रहेगा किन्दु ममूच तीर पर मनुष्यता कभी समाध्व नहीं हो मकेगी ध्रौर ध्राज भी मनुष्यता का सिस्तद दूबेगा नहीं। वह सो सकती है, मर नहीं मकती ध्रौर ध्रव समय ध्रा गया है जब मनुष्यता की सजीवता लेकर मनुष्य को उठता होगा—जागना होगा घ्रौर ध्रान्ति की पताका को उठाकर परिवर्तन का चक्र घुमाना होगा। क्रान्ति यही कि नर्तमान विष्यमताजन्य सामाजिक मूल्यों को हटाकर समता के नये मानवीय मूल्यों की स्थापना की जाय। इसके लिये प्रबुद्ध एव युवा वर्ग को विशेष रूप मे द्रागे घ्राना होगा श्रीर व्यापक जागरण का जंब कूंकना होगा ताकि समता के समरस स्वर उद्भूत हो सकें।

### समता-दर्शन का नया प्रकाश:

सत्यांशों के संचय से समता दर्शन का जो सत्य हमार सामने प्रकट होता है, उसे यथा-णिक्त यथासाध्य सबके समक्ष प्रस्तुत करने का नम्र प्रयास यहां किया जा रहा है। यह युगानुकूल समता-दर्शन का नया प्रकाश फैला कर, प्रेरणा एवं रचना की नई अनुभूतियों को सजग बना सकेगा। समता दर्शन को अपने नवीन एवं सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में समभने के लिये उसके निम्न चार सोपान बनाये गये है:—

- (१) सिद्धान्त-दर्शन—मानव ही नहीं, प्राणी समाज से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में यथार्थ दृष्टि, वस्तुस्वरूप, उत्तरदायित्व तथा गुद्ध कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान एवं सम्यक्, सर्वांगीण व सम्पूर्ण चरम विकास की साधना समता सिद्धान्त का मूलाधार है। इस पहले सोपान पर, पहले सिद्धान्त को प्रमुखता दी गई है।
- (२) जीवन-वर्शन सवके लिये एक व एक के लिये सब तथा जीग्रो व जीने दो के प्रतिपादक सिद्धान्तों तथा संयम-नियमों को स्वयं के वं समाज के जीवन में ग्राचरित करना समता का जीवन्त दर्शन करना होगा।
- (३) श्रात्म-दर्शन—समतापूर्ण ग्राचार की पृष्ठभूमि पर जिस प्रकाश स्वरूप चेतना का ग्राविर्भाव होगा, उसे सक्त् व सत्साधना पूर्ण सेवा तथा स्वानुभूति के वल पर पुष्ट

समता-दर्शन: ग्राधुनिक परिप्रेक्ष्य में

करते हुए वसुर्घेव कुटुम्बकम् की व्यापक भावना में ग्रात्म-विसर्जित हो जाना समता का उन्नायक चरण होगा।

(४) परमात्मा-दर्शन—आत्म विसर्जन के वाद प्रकाश में प्रकाश के समान मिल जाने की यह चरम स्थिति है। तब मनुष्य न केवल एक ग्रात्मा अपितु सारे प्राणी समाज को ग्रपनी सेवा व समता की परिधि में ग्रन्तिनिहित कर लेने के कारण उज्ज्वलतम स्वरूप प्राप्त करके स्वयं परमात्मा हो जाता है। ग्रात्मा का परम स्वरूप ही समता का चरम स्वरूप होता है।

इन चार सोपानों पर गहन विचार से समता दर्शन की श्रीप्ठता ग्रनुभूत हो सकेगी ग्रीर इस ग्रनुभूति के बाद ही व्यवहार की रूप-रेखा सरलतापूर्वक हृदयंगम की जा सकेगी।





### भगवान् महावीर को मांगलिक विर

• पश्चनूषमा पं० मृषलाल -

### सामान्य विरासतः

सापारण तीर पर हमें तीन प्रतार ही निरासन किनती है। आरोरिक, साप भीर सास्कारिक । माना-पिना और मुख्यनों ही और से अरोर न हम, खारार आदि व धर्म की जो निरासन मिलती है, वह है आरोरिक निरासन । माना-पिना या प्रस्त । से विरासन में जो सपिन मिलती है, वह है सापिन कि पिरासन । तीसरी है सास्कारित संस्कार माना-पिना से मिलते है, जिलक और मिलों से भी मिलते है और जिस समाज हमारी परविष्ण होती है, उस समाज से भी मिलते है । यह होक है कि जीवन जीने लिए, उसको विकसित करने और समृद्ध बनाने के लिए तीनो विरासनों का महत्त्व है, कि इत तीनों में सबीवनी की नवनेताना दामिल करने बाली विरासन धलग ही है औ इसीलिए वह भौथी विरासन मगल रूप है । सामान्य जीवन जीने में प्रथम तीन विरासते साधन रूप बनती है, उपयोगी होती है, किन्तु भौथी मागलिक विरासन के प्रभाव में मनुष्य का जीवन उन्नत नहीं बनता, धन्य नहीं बनता । यहीं भौथी विरासन की विशेषता है । यह कोई नियम नहीं हो सकता कि मांगलिक विरासत हमें माना-पिना, प्रत्य गुरुजन या साधारए। समाज से मिलेगी ही, फिर भी किसी भिन्न प्रवाह से वह जरूर मिलती है ।

### मांगलिक विरासतः

णारीरिक, सांपत्तिक ग्रीर सांस्कारिक विरासत स्थूल इन्द्रियों से समभी जा सकती है, परन्तु चीथी विरासत के सम्बन्ध में यह वात नहीं कह सकते। जिस मनुष्य को प्रज्ञा-इन्द्रिय प्राप्त हो, जिसका संवेदन सूक्ष्म-सूक्ष्मतर हो, वहीं इस विरासत को समभ सकता है या ग्रह्ण कर सकता है। अन्य विरासतें जीवन के रहते हुए या मृत्यु के समय नष्ट होती हैं, जबकि इस मांगलिक विरासत का कभी नाण नहीं होता। एक बार उसने चेतना में प्रवेण किया कि वह जन्म-जन्मान्तर चलेगी, उत्तरोत्तर उसका विकास होता रहेगा ग्रीर वह अनेक लोगों को संप्लावित भी करेगी।

### महावीर की विरासतः

जो मंगल विरासत भगवान महावीर ने हमें सौंपी है, वह कौन-सी है ? एक वात हम पहले ही स्पष्ट समफ लें। यहां हम मुख्यतः सिद्धार्थ-नन्दन या त्रिश्वला-पुत्र स्थूल देह-धारी महावीर के सम्बन्ध में नहीं सोच रहे हैं। शुद्ध-बुद्ध श्रीर वासनामुक्त चेतन-स्वरूप महान् वीर को ध्यान में रख कर यहां मैं महावीर का निर्देश कर रहा हूं। ऐसे, महावीर में सिद्धार्थ-नंदन का समावेश हो ही जाता है। इसके अलावा इसमें उनके सदृश सभी गुद्ध-वुद्ध चेतनाग्रों का समावेश होता है। महावीर में जात-पांत या देश-काल का कोई भेद नहीं। वे वीतरागाद्धेत-रूप से एक ही हैं।

भगवान् महाबीर ने जो मंगल विरासत हमें सींपी है, वह उन्होंने केवल विचार में ही संगृहीत नहीं रखी, जीवन में उतार कर परिपक्व करने के बाद ही उन्होंने उसे हमारे समक्ष रखा है।

भगवान् महाबीर द्वारा प्रदत्त विरासत को संक्षेप में चार विभागों में बांट सकते हैं: (१) जीवन-दृष्टि, (२) जीवन-गुद्धि, (३) जीवन-पद्धित में परिवर्तन ग्रीर (४) पुरुषार्थ।

### (१) जीवन-दृष्टि:

हम प्रथम यह देखें कि भगवान की जीवन-दृष्टि क्या थी। जीवन की दृष्टि यानी उसके मूल्यांकन की दृष्टि। हम सब अपने-अपने जीवन का मूल्य समभते हैं। जिस परिवार, जिस गांव, जिस समाज और जिस राष्ट्र के साथ हमारा सम्बन्ध हो, उसके जीवन की कीमत भी समभते हैं। उससे आगे बढ़कर पूरे मानव-समाज की और उससे भी आगे जा कर हमारे साथ सम्बन्ध रखने वाले पशु-पक्षी के जीवन की भी कीमत समभते हैं। किन्तु महावीर की स्वसंवेदन दृष्टि उससे भी आगे बढ़ी हुई थी। वे ऐसे धैर्य-संपन्न और सूक्ष्म-प्रज्ञ थे कि कीट-पतंग तो क्या, पानी-बनस्पित जैसी जीवन-शून्य मानी गयी भीतिक वस्तुओं में भी उन्होंने जीवन तत्त्व देखा था। महावीर ने अपनी जीवन-दृष्टि लोगों के सामने रखी, तब यह नहीं सोचा कि कीन उसे ग्रहण करेगा। उन्होंने इतना ही सोचा कि काल निरविध है, पृथ्वी विशाल है, कभी तो कोई उसे समभेगा ही।

महावीर ने अपने प्राचीन उपदेश-ग्रंथ ग्राचारांग में यह वात वहत सरल भापा में रखी है। ग्रीर कहा है कि हर एक को जीवन प्रिय है, जैसा हमें खुद को। भगवान की सरल ग्रीर सर्वग्राह्य दलील इतनी ही है, 'मैं ग्रानन्द ग्रीर सुख चाहता हं, इसलिए मैं खुद हूं। फिर उसी न्याय से आनन्द और सूख चाहने वाले अन्य छोटे-वडे प्राणी भी होंगे। ऐसी स्थिति में यह कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य में ही ग्रात्मा है, पगु-पक्षी में ही ग्रात्मा है ग्रीर दूसरों में नहीं है ? कीट-पतंग तो ग्रपनी-ग्रपनी पद्धति से सुख खोजते ही हैं। सूक्मतम वानस्पतिक जीवसृष्टि में भी संतति, जनन श्रीर पोपण की प्रक्रिया श्रगम्य रीति से चलती ही रहती है।' भगवान की यह दलील थी ग्रीर इसी दलील के ग्राघार पर से उन्होंने पूरे विश्व में अपने जैसा ही चेतन तत्त्व भरा हुआ, उल्लसित हुआ देखा । उसको घारए करने वाले तथा निभाने वाले शरीर ग्रीर इन्द्रियों के ग्राकार-प्रकार में कितना भी ग्रंतर हो, कार्यशक्ति में भी ग्रंतर हो, फिर भी तात्विक रूप से सर्व में व्याप्त चेतनतत्त्व एक ही प्रकार से विलास कर रहा है। भगवान की इस जीवन-दृष्टि को हम ग्रात्मीपम्य दृष्टि कहेंगे । तात्विक रूप से, जैसे हम हैं वैसे ही छोटे-बड़े सर्व प्राणी हैं । जो ग्रन्य जीव-प्राणी रूप हैं, वे भी कभी विकास-क्रम में मानव-भूमि को स्पर्श करते हैं ग्रीर मानव-भूमि-प्राप्त जीव भी अवकांति-कम में कभी अन्य प्राणी का स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार की उत्क्रांति ग्रीर ग्रवकांति का चक चलता रहता है, लेकिन उससे मूल चेतन तत्त्व के

स्वरूप में कुछ भी अन्तर नहीं होता। जो कुछ भी अन्तर होता है, वह व्यावहारिक अन्तर है।

### (२) जीवन-शुद्धिः

भगवान् की ग्रात्मीपम्य-दृष्टि में जीवन-णुद्धि का प्रश्न ग्रा ही जाता है। ग्रज्ञात काल से चेतन का प्रकाश भी ग्रावृत्त हो, ढका हुग्रा हो, उसका ग्राविभाव कमवेशी हो, फिर भी शक्ति तो उसकी पूर्ण विकास की, पूर्ण शुद्धि की है ही। जीवतत्त्व में ग्रगर पूर्ण शुद्धि की शवयता न हो, तो ग्राच्यात्मिक साधना का कोई ग्रथं ही नहीं रहता। सच्चे ग्राध्यात्मिक ग्रनुभव संपन्न व्यक्तियों की प्रतीति हर जगह एक ही प्रकार की है, 'चेतन-तत्त्व मूल में ग्रुद्ध है, वासना ग्रौर संग से पृथक् है।' शुद्ध चेतनतत्त्व पर वासना या कर्म की जो छाया उठती है, वह उसका मूल स्वरूप नहीं। मूल स्वरूप तो उससे भिन्न ही है। यह जीवन-शुद्धि का सिद्धान्त हुग्रा।

### (३) जीवन-पद्धतिः

ग्रगर तात्विक रूप से जीवन का स्वरूप शुद्ध ही है, तो फिर उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए क्या करें, यह साधना-विषयक प्रश्न खड़ा होता है। भगवान महावीर ने इस प्रश्न का जवाव देते हुए कहा है कि जहां तक जीवन-पद्धित का परिवर्तन नहीं होता है, यात्मौपम्य-दृष्टि ग्रौर ग्रात्मशुद्धि साध्य हो इस प्रकार जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, तब तक ग्रात्मौपम्य ग्रौर जीवन-शुद्धि का ग्रनुभव नहीं ग्राता। जीवन-पद्धित के परिवर्तन को जैन गैली में चरणकरण कहते हैं। व्यवहारिक भाषा में उसका ग्रग्थं इतना ही है—विलकुल सरल, सादा ग्रौर निष्कपट जीवन जीना। व्यावहारिक जीवन ग्रात्मौपम्य दृष्टि ग्रौर जीवन की शुद्धि पर के ग्रावरण, माया के परदे बढ़ाते जाने का साधन नहीं है, विलक्त वह साधन है उस दृष्टि ग्रौर उस ग्रुद्धि को साधने का। जीवन-पद्धित के परिवर्तन में एक ही वात मुख्य समभने की है ग्रौर वह यह कि प्राप्त स्थूल साधनों का उपयोग इस प्रकार न करें, जिससे कि उसमें हम खुद ही खो जायें।

### (४) पुरुवार्थ-पराक्रम:

यह सब बात सही है, फिर भी सोचना यह पड़ता है कि यह सब कैसे सघेगा? जिस समाज में जिस लोक प्रवाह में हम रहते हैं, उसमें तो ऐसा कुछ होता हुम्रा दिखायी नहीं देता। क्या ईश्वर की या कोई ऐसी दैवी शक्ति नहीं है जो हमारा हाथ पक दे और लोक प्रवाह की विरुद्ध दिशा में हमें ले जाये, ऊपर उठाये? इसका उत्तर महावीर ने स्वानुभव से दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए पुरुपार्थ ही आवश्यक है। जब तक कोई भी सावक स्वयं पुरुपार्थ नहीं करता, वासनायों के दवाव का सामना नहीं करता, उसके ग्राधात-प्रत्याधात से कुब्ब न होते ग्राडगता से जूभने का पराकम नहीं करता, तव तक अपर कही हुई एक भी बात सिद्ध नहीं होती। उसी कारण उन्होंने कहा है, संजमिम वीरियम्, ग्रर्थात् संयम, चारित्र्य, सादा रहन-सहन, इन सबके लिए पराक्रम करें। वास्तव में, महावीर कोई नाम नहीं है, विशेषण है। जो इस प्रकार का महाव वीर्य-पराक्रम दिखाते हैं, वे सब महावीर हैं। इसमें सिद्धार्थ नंदन तो ग्रा ही जाते हैं, ग्रीर ग्रन्थ ऐसे सारे प्रध्यात्म-पराक्रमी भी ग्रा जाते हैं। इस नि:शंकता से देख सकते हैं कि जो मांगलिक

स्वीकार करता हूं।

विरासत महावीर के उपदेश से मिलती है, वही उपनिपद् से भी मिलती है। ग्रीर, बुद्ध तथा ऐसे ही ग्रन्य महान् वीरों ने उसके ग्रलावा ग्रीर कहा भी क्या है ? महावीर यानी भूमा:

इसी अर्थ में, अगर में उपिनपद् का शब्द 'भूमा' इस्तेमाल कर कहूं कि महावीर यानी भूमा, ग्रीर वही बहा, तो उसमें कोई ग्रसंगित नहीं होगी। महावीर भूमा थे, महान् थे इसी कारण वे मुख रूप थे, इसी कारण वे ग्रमृत थे। उन्हें दुःख कभी स्पर्श नहीं कर सकता, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। दुःख ग्रीर मृत्यु 'श्रल्प' की होती है, 'ह्रस्व दृष्टियुक्त' की होती है, पामर की होती है, वासना-बद्ध की होती है। उसका सम्बन्ध सिर्फ स्थूल ग्रीर सूक्ष्म शरीर के साथ ही संभव है। जिस महावीर के सम्बन्ध में में बोल रहा हूं, वह तो स्थूल-सूक्ष्म उभय शरीर से परे होने से 'भूमा' है, 'ग्रस्प' नहीं। विन्द में सिन्धु:

इतिहासकार की पद्धित से सोचने पर यह प्रश्न सहज ही पैदा होता है कि महावीर ने जो मंगल विरासत ग्रन्थों को दी, वह उन्होंने किससे. किस प्रकार प्राप्त की ? इसका उत्तर सरल है। शास्त्र में कहा है, ग्रीर व्यवहार में भी कहा जाता है कि विन्दु में सिंधु समाता है। सुनने पर यह उलटा-सा लगता है। कहां विन्दु ग्रीर कहा सिन्धु ? सिन्धु में तो विन्दु रहता है, किन्तु विन्दु में सिन्धु किस तरह रह सकता है ? फिर भी यह वात विलकुल सही है। महावीर के स्थूल जीवन का परिमित काल समुद्र का एक विन्दु मात्र है। भूतकाल तो भूत है, सतरूप में से रहता नहीं। हम कल्पना नहीं कर सकते उतनी त्वरा से वह ग्राता है, ग्रीर जाता है, किन्तु उसमें संचित हुए संस्कार नये-नये वर्तमान के विन्दु में समाते जाते हैं। भगवान महावीर ने जीवन में जो ग्राध्यात्मिक विरासत प्राप्त की ग्रीर सिद्ध की, वह उनके पुरुपार्थ का फल है, यह सही है, किन्तु उनके पीछे ग्रज्ञात भूतकाल की उसी विरासत की सतत परम्परा रही है। कोई उन्हें ऋपभ, नेमिनाथ या पार्थ्वनाय ग्रादि की परम्परा के कह सकते हैं. किन्तु मैं उसको एक ग्रर्थसत्य के तौर पर ही

भगवान् महावीर के पहले मानव-जाति ने ऐसे अनेक महापुरुप पैदा किये हैं। वे चाहे किसी भी नाम से प्रसिद्ध हुए हों या अज्ञात भी रहे हों, उन समग्र आध्यात्मिक पुरुपों की साधना-संपत्ति मानव-जाति में उत्तरोत्तर इस प्रकार संकान्त होती रही कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह सारी संपत्ति किसी एक ने ही साधी है। ऐसा कहना केवल भक्ति कथन होगा। भगवान् महावीर ने भी ऐसे ही आध्यात्मिक काल स्रोत से उपरोक्त मांगलिक विरासत प्राप्त की और स्वपुरुपार्थ से उसकी संजीवित कर विशेष रूप से विकसित किया तथा उसे देशकालानुकूल समृद्ध कर हमारे सामने रखा। मैं नहीं जानता कि उनके उत्तर-कालीन त्यागी संतों ने उसे मांगलिक विरासत से कितना प्राप्त किया और कितना साधा, किन्तु कह सकते हैं कि उस विन्दु में, जैसे भूतकाल का महान् समुद्र समाविष्ट है, वैसे ही भविष्य का अनन्त समुद्र भी उस विन्दु में समाविष्ट है, अर्थान् भविष्य की धारा उसी विन्दु हारा चलेगी ग्रीर अनवरत चलेगी।

पुस्तकों द्वारा ग्रौर उनके साथ हुए थोड़े पत्र-व्यवहार से, रिकन ने श्रपनी एक ही पुस्तक 'ग्रन्टू दि लास्ट' से जिसके गुजराती ग्रनुवाद का नाम मैंने 'सर्वोदय' रखा, ग्रौर रायचन्द भाई ने ग्रपने गाढ़ परिचय से । इनमें रायचन्द भाई को मैं प्रथम स्थान देता हूं।''

यह वात किसी से छिपी नहीं कि शतावधानी किव रायचन्द स्वयं जैन थे श्रीर जैन धर्म के एक प्रवुद्ध विचारक भी थे। 'श्रात्म कथा' में वापू ने उनके विषय में लिखा है— ''उनका (रायचन्द का) गम्भीर शास्त्रज्ञान, शुद्ध चारित्र्य, श्रीर श्रात्मदर्शन की उत्कट लगन का प्रभाव मुक्त पर पड़ा। उस समय यद्यिष मुक्ते धर्मचर्चा में श्रिधक रस नहीं मिलता था पर रायचन्द भाई की धर्मचर्चा को मनोयोग से सुनता था, समक्तता था श्रौर उसमें इचिपूर्वक भाग लेता था। उसके बाद श्रनेक धर्माचार्यों के सम्पर्क में श्राने का सौभाग्य मुक्ते मिला पर जो छाप मुक्त पर रायचन्द भाई ने डाली वह दूसरा कोई नहीं डाल सका। उनके बहुतेरे वचन सीधे श्रन्तर में उतर जाते। उनकी वृद्धि श्रीर सच्चायी के लिए मेरे मन में श्रादर था।"

रायचन्द भाई वापू के समवयस्क थे। वे वापू से लगभग दो वर्ष वड़े थे। प्रारम्भ में उन्हें वैप्एावी वातावरएए मिला परन्तु शीः घ्र ही वे जैन वर्म की घोर भुक गये घौर वाल्या-वस्था में ही पूर्ण जैन हो गये। वापू से जैन हो जाने के वाद ही उनका सम्पर्क हुया होगा। दोनों का यह सम्पर्क सन् १८६१ में हुया।

रायचन्द भाई पर गांधी जी को बहुत विश्वास था। उन्होंने ग्रपनी 'ग्रात्मकथा' में लिखा है— "मैं जानता था कि वे (रायचन्द भाई) मुक्ते जान-बूक्तकर उल्टे रास्ते नहीं ले जावेंगे एवं मुक्ते वही बात कहेंगे जिसे वे ग्रपने जी में ठीक समक्ते होंगे। इस कारण मैं ग्रपनी ग्राच्यान्मिक कठिनाइयों में उनका ग्राथ्य लेता।"

यफीका में ईसाई सज्जनों ने गांधी जी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का यथा-शक्य प्रयत्न किया। उसका फल यह हुआ कि उनको वैदिक धर्म में विचिकित्सा पैदा हो गई। उसे दूर करने के लिए उन्होंने यहां रायचन्द भाई से पत्र-व्यवहार किया। उनके उत्तर से बापू को सन्तोप हुआ और यह विश्वास आ गया कि वैदिक धर्म में उन्हें जो भी चाहिए, मिल सकता है। इससे पता चलता है कि वापू के मन में रायचन्द भाई के प्रति कितना सम्मान रहा होगा।

कि रायचन्दजी के सम्पर्क से बापू को जैन सिद्धान्तों के विषय में भी पर्याप्त जान-कारी हो गई थी। फलतः उनका ग्राध्यात्मिक मानस जैन सिद्धान्तों से प्रभावित हुए विना नहीं रहा। महावीर द्वारा प्रतिपादित सार्वभौमिक ग्राहिंसा की पृष्ठभूमि में उनके प्रायः सभी ग्राचार-विचार जागरित हुए। रायचन्द भाई के उद्वोधन के कारण वापूजी दक्षिण ग्रफीका में ग्रनेक ग्रवसर ग्राने पर भी धर्म से धिचलित नहीं हो पाये। दोनों महापुरुषों के बीच पत्र-व्यवहार ग्रन्त तक चलता रहा। रायचन्द भाई ने बापू को पुस्तकें भी भेजी जिनका

१---वही, पृ० १६६।

उन्होंने मनोयोग पूर्वक ग्रध्ययन किया। उन पुस्तकों में 'पंजीकररा', 'मिरारत्नमाला', 'योगवासिष्ठिका', मुमुक्षुप्रकररा' एवं 'हरिभद्रसूरि का 'पडदर्गन समुन्चय' प्रमुख थीं।

### श्रपरिग्रहशोलता:

वापूजी श्रपरिग्रहणीलता की प्रतिमूर्ति थे। जैन धर्म के श्रनुसार वीतरागी श्रार श्रपरिग्रही व्यक्ति ही मोक्ष का श्रधिकारी होता है। वापू इसे श्रच्छी तरह जानते थे। इस सन्दर्भ में उन्होंने लिखा है कि वाह्याडम्बर से मनुष्य वीतरागी नहीं हो सकता। शुद्ध वीतरागता में श्रात्मा की निर्मलता है। यह श्रनेक जन्मों के प्रयत्न से मिल सकती है। रोगों को निकालने का प्रयत्न करने वाला यह जानता है कि रोग रहित होना कितना कठिन है। मोक्ष की प्रथम सीढ़ी वीतरागता है। जब तक जगत की एक भी वस्तु मन में रमी है तब तक मोक्ष की वात कैसे श्रच्छी लग सकती है श्रथवा लगती भी हो तो केवल कानों को। ठीक वैसे ही जैसे कि हमें श्रथं के समक्ते बिना किसी संगीत का केवल स्वर ही श्रच्छा लगता है। इस प्रकार की केवल कर्णांप्रिय कीड़ा में व्यथं समय निकल जाता है श्रीर मोक्ष का श्रनुकूल श्राचरण-पथ दूर होता चला जाता है। वस्तुत: श्रान्तरिक वैराग्य के बिना मोक्ष की लगन नहीं होती। इस वैराग्य की श्रपूर्व दशा से बापू पूर्ण प्रभावित रहे हैं।

### सर्वधर्म-समभावः

वापू जी को सर्वंधमंसमभावी वनने का वातावरण वाल्यावस्था में ही मिल चुका था। रायचन्द भाई से धनिष्ठता होने पर उनके विचारों में ग्रौर भी दृढ़ता ग्राई। ग्रपनी 'ग्रात्मकथा' में उन्होंने लिखा है—''ग्रंकर हो या विष्णु, ब्रह्मा हो या इन्द्र, बुद्ध हो या सिद्ध, मेरा सिर तो उसी के ग्रागे भुकेगा जो रागद्धे प रहित हो, जिसने काम को जीता हो ग्रौर जो ग्रहिसा ग्रौर प्रेम की प्रतिमा हो।'' गांधीजी की यह सर्वधमंसमभाविता निश्चित ही जैनधमं की देन है। जैनधमं में रागादिक ग्रष्टादश दोषों से विरहित व्यक्ति वन्दनीय होता है। इस प्रसंग में जैनाचार्य हेमचन्द्र का श्लोक स्मरण ग्राता है जिसमें उन्होंने समन्वयात्मक दृष्टि से मात्र वीतरागी ग्रौर तर्कसिद्ध भाषी को नमन करने की प्रतिज्ञा की है चाहे वहं तीथंकर हो या ग्रन्य कोई विचारक—

पक्षपातो न मे वीरे न हे पः कपिलादिषु । युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः प्रतिग्रहः ।।

### धर्मकी व्याख्याः

धर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। जैन धर्म में उन अर्थों में से कर्तव्य रूप अर्थ का अधिक विश्लेपरा किया गया है। गांधीजी ने रायचन्द भाई के माध्यम से धर्म को इसी रूप में समका था। उन्होंने 'आत्म-कथा' में इस तथ्य को स्पष्टतः स्वीकार किया है।

रायचन्द भाई ने वर्म की व्याख्या संकीर्णता के दायरे से हटकर सिखाई थी जिसका अनुकरएा वापू ने अन्त तक किया। इस व्याख्या के अनुसार धर्म का अर्थ मत-मतान्तर नहीं। धर्म का अर्थ आस्त्रों के नाम से कही जाने वाली पुस्तकों का पढ़ जाना, कण्ठस्थ कर लेना अथवा उनमें जो कुछ कहा गया है, उसे मानना भी नहीं है। धर्म तो आतमा

का गुरा है ग्रीर वह मनुष्य जाति में दृश्य ग्रथवा ग्रदृश्य रूप से मीजूद है। घर्म से हम मनुष्य जीवन में कर्तव्य समक्त सकते हैं। घर्म द्वारा दूसरे जीवों के साथ ग्रपना सच्चा सम्बन्य पहिचान सकते हैं। यह घर्म ही स्व-पर के भेद का विभेदक है। जैन घर्म में इसे ही भेद विज्ञान कहा है जो मुक्ति प्राप्ति का मूल कारए। है।

### बापू के सत्तावीस प्रश्न :

चापू ग्रात्मार्थी, गुगाग्राही ग्रीर जिज्ञासु थे। जीवनमुक्त दशा प्राप्त करने के इच्छुक थे। दक्षिण ग्रफीका में पहुंचने पर उनकी यह इच्छा ग्रीर वलवती हुई। रायचन्द भाई पर उनको सर्वाधिक श्रद्धा ग्रीर विश्वास था। फलतः वापू ने उनसे २७ प्रश्न पूछ कर्ष थपनी जिज्ञासा व्यक्त की। उनके ही शब्दों में ये प्रश्न इस प्रकार हैं—1

- (१) आत्मा क्या है ? क्या वह कुछ करती है और उसे कर्म दु:ख देता है या नहीं ?
- (२) ईश्वर क्या है ? ईश्वर जगत् का कर्ता है, क्या यह सच है ?
- (३) मोक्ष क्या है?
- (४) मोक्ष मिलेगा या नहीं ? उसे इसी देह में निश्चित रूप से जाना जा सकता है या नहीं।
- (५) ऐसा पढ़ने में ग्राया है कि मनुष्य देह छोड़ने के वाद कर्म के ग्रनुसार जानवरों में बन्म लेता है। वह पत्थर भीर वृक्ष भी हो सकता है, क्या यह ठीक है !
- (६) कमें क्या है ?
- (७) पत्थर ग्रथना पृथ्वी किसी कर्म का कर्ता है क्या ?
- (=) म्रायं धर्म नया है ? नया सभी की उत्पत्ति नेद से हुई है ?
- (६) वेद किसने बनाये ? क्या वे अनादि हैं ? यदि वेद अनादि हैं तो अनादि का क्या अर्थ ?
- (१०) गीता किसने बनाई ? वह ईश्वर कृत तो नहीं है ? यदि ईश्वरकृत हो तो क्या उसका कोई प्रमाण है ?
- (११) पशु ग्रादि का यज्ञ करने से क्या थोड़ा सा भी पुण्य होता है ?
- (१२) जिस धर्म को श्राप उत्तम कहते हो, क्या उसका कोई प्रमारा दिया जा सकता है ?
- (१३) क्या ग्राप ईसाई धर्म के विषय में जानते हैं कुछ, ? यदि जानते हैं तो क्या श्रपने विचार प्रकट करेंगे ?
- (१४) ईसाई लोग यह कहते हैं कि वाइविल ईश्वर प्रेरित है। ईसा ईश्वर का श्रवतार है। वह उसका पुत्र है और था। क्या यह सही है ?
- (१५) पुराने करार में (ग्रोल्ड देस्टामेन्ट में) जो भिवष्य कहा गया है, क्या वह सब ईसा के विषय में ठीक-ठीक उतरा है?

<sup>1--</sup>रायचन्द भाई के ग्राध्यात्मिक पत्र ।

- (१६) इस प्रश्न में ईसामसीह के चमत्कार के विषय में लिखा है।
- (१७) भ्रागे चलकर कौन-सा जन्म होगा ? क्या इस वात की इस भव में जानकारी हो सकती है ? श्रथवा पूर्व में कौन-सा जन्म था, यह जाना जा सकता है ?
- (१८) दूसरे भव की जानकारी कैसे पड़ सकती है ?
- (१२) जिन मोक्ष प्राप्त पुरुपों का ग्राप उल्लेख करते हो, वह किस ग्राधार से करते हो ?
- (२०) बुद्ध देव ने भी मोक्ष नहीं पाया, यह आप किस ग्राधार से कहते हो ?
- (२१) दुनिया की अन्तिम स्थिति वया होगी?
- (२२) इस ग्रनीति में से सुनीति उद्भूत होगी, क्या यह ठीक है ?
- (२३) क्या दुनिया में प्रलय होता है ?
- (२४) ग्रनपढ़ को भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। क्या यह सच है?
- (२५) कृष्णावतार व रामावतार का होना क्या यह सच्ची वात हैं?
- (२६) ब्रह्मा, विष्णु ग्रौर महेश्वर कीन थे ?
- (२७) यदि मुर्फे सर्प काटने आवे तो उस समय मुर्फे उसे काटने देना चाहिए या उसे मार डालना चाहिए ? यहां ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटाने की मुर्फ में शक्ति नहीं है।

वापू के इन प्रश्नों में अनेक प्रश्न आतमा, कर्म और जगत् के सन्दर्भ में किए गए हैं। रायचन्द जी ने उन सभी का यथोचित उत्तर दिया जिनसे बापू को सन्तोष भी हुआ।

१६ मार्च, १८६५ के एक अन्य पत्र के उत्तर में रायचन्द भाई ने जैन धर्म के अनुसार आत्मा के स्वरूप को उपस्थित किया और अन्त में लिखा "तुम्हारे संसार-क्लेश से निवृत्त होने की सम्भावना देख कर मुक्के स्वाभाविक सन्तोप होता है। उस सन्तोप में मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है। मात्र तुम समाधि के मार्ग पर आना चाहते हो, इस कारण संसार क्लेश से निवृत्त होने का तुमको प्रसंग प्राप्त होगा।"

रायचन्द भाई ने आर्य आचार-विचारों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से वापू को अनेक पत्र लिखे थे। आर्य आचार अर्थात् मुख्य रूप से दया, सत्य, क्षमा आदि गुणों का आचरण करना और आर्य विचार अर्थात् मुख्य रूप से आत्मा का अस्तित्व, नित्यत्व, वर्तमान काल में उस स्वरूप का अज्ञान तथा उस अज्ञान के कारणों को समभकर अव्यावाध सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करना। कित्र रायचन्द ने यह भी सुभाव दिया था कि दया की भावना विशेष रखनी हो तो जहाँ हिंसा के स्थानक हैं तथा वैसे पदार्थ जहां खरीदे-वेचे जाते हैं, वहां रहने अथवा जाने-आने के प्रसंग नहीं आने देना चाहिए। अन्यथा अपेक्षित दया भावना लुप्त होने लगती है। अभक्ष्य पदार्थों के सेवन से भी दूर रहना चाहिए।

### मांसादि मक्षरा से ग्रहिन :

वापू को मांस भक्षण से बड़ी प्रकृचि यी। विदेश जाने के पूर्व जैन धर्मावलम्बी

वेचर स्वामी के माध्यम से वापू की मां ने उन्हें तीन प्रतिज्ञायें दी—मांसाहार, मद्यपान ग्रीर स्त्री-गमन। ग्रात्म-कथा में स्वयं वापू ने लिखा है कि "मांसाहार से उनके विमुख रहने का कारण जैनधर्म का प्रभाव रहा है। गुजरात में जैन सम्प्रदाय का वड़ा जोर था। उसका प्रभाव हर जगह, हर प्रवृत्ति में पाया जाता है। इसलिए मांसाहार का जो विरोध, जैसा तिरस्कार गुजरात में जैनों तथा वैष्णवों में दिखाई देता है वैसा भारत या ग्रन्य देशों में कहीं नहीं दिखाई देता। मैं इन्हीं संस्कारों में पला था।" गांधीजी ने उक्त तीनों प्रतिज्ञायें ग्राजीवन वड़ी सफलतापूर्वक निभाई। वे ग्रन्त तक शाकाहारी ग्रीर भूत-दयावादी रहे। पत्नी की कठोर वीमारी में भी वापू ने उन्हें ग्रफ्रीका में मांस भक्षण नहीं कराया।

### सर्वोदयवादिता :

गांधी जी पक्के सर्वोदयवादी थे। उनका हर सिद्धान्त सर्वोदयवाद की नींव पर निर्मित था। दक्षिएा श्रफीका के प्रवास में उन्होंने रिस्किन की "श्रन्द्व दि लास्ट" पुस्तक पढ़ी जिससे वे बहुत प्रभावित हुए। बापू ने उसका हिन्दी-गुजराती श्रनुवाद ''सर्वोदय'' नाम से किया। सर्वोदय शब्द का प्रचार यहीं से प्रारम्भ हुत्रा है।

सर्वोदय शब्द के इतिहास पर यदि हम ध्यान दें तो हमें यह स्पष्ट होगा कि उसका सर्व प्रथम प्रयोग जैन साहित्य में हुत्रा है। प्रसिद्ध जैन तार्किक स्राचार्य समन्तभद्र ने भगवान महावीर की स्तुति 'युक्त्यनुशासन' में इस प्रकार की है—

सर्वान्तवत्तद् गुरा मुख्यकरूपं सर्वान्तज्ञून्यं च मिथोऽनपेक्षम् । सर्वापदामन्तकरं निरन्तं सर्वोदयं तीर्थं मिदं तवैव ॥

यहां 'सर्वोदय' शब्द दृष्टव्य है। सर्वोदय का तात्पर्य है—सभी की भलाई। महावीर के सिद्धान्तों में सभी की भलाई निहित है। उसमें परिश्रम और समान ग्रवसर का भी लाभ प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। वापू को यह शब्द निश्चित ही जैनधर्म ग्रीर साहित्य से प्राप्त हुग्रा होगा।

### हरिजन प्रेम:

जैन धर्म में कर्म का महत्व है, जाति का नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म उसका उत्तराधिकारी है। जाति के बन्धन से किसी की प्रतिभा ग्रौर श्रम पर कुठाराधात नहीं किया जा सकता। वापू ने महाबीर के इस सिद्धान्त को ग्रक्षरशः समभा ग्रौर उसे जीवनक्षेत्र में उतारने का प्रयत्न किया। हरिजनों की परिस्थितियों के विश्लेपएा का भी यही मानदण्ड उन्होंने बनाया था। हरिजन समाज के उद्धार के पीछे उनकी यही मनोभूमिका थी। उसे हम 'उत्तराध्ययन सूत्र' की निम्न गाथा में देख सकते हैं—

<sup>1.</sup> ग्रात्मकथा, पृ० ५७।

कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तियो । कम्मुणा वइसो होइ, सुदो हवइ कम्मुणा ।।

### राजनीति में सत्य-श्रहिंसा का प्रयोग:

महात्मा गांधी सत्य और ऋहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने जीवन के विकास के म्यारह नियम बताए थे—सत्य, ऋहिंसा, ब्रह्मचर्यं, ऋस्वाद, ऋस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, शरीर श्रम, सर्वधर्म समभाव और स्वदेशी। सत्य-श्रहिंसा में इन सभी का अन्तर्भाव हो जाता है। ये सभी नियम जैन धर्म में मिलते हैं।

बापू ने ग्रीहिसा का ग्रर्थ किया है—प्रेम का समुद्र ग्रीर वैर-भाव का सर्वथा त्याग । उनकी दृष्टि में ग्रीहिसा वही है जिसमें दीनता ग्रीर भीक्ता न हो, डर-डर के भागना भी न हो। वहां तो दृढ़ता, वीरता ग्रीर निश्चलता होनी चाहिए।

सत्य स्रीर श्राहिसा का सफल प्रयोग वापू ने राजनीति के क्षेत्र में भी किया। इतिहास में शायद यह प्रथम श्रवसर था कि जब सत्य और श्राहिसा के बल पर इतना बड़ा स्वातन्त्र्य संग्राम लड़ा गया हो। उन्होंने सत्याग्रह का मूल सत्य और श्रात्मा की श्रन्तःशक्ति को स्वीकार किया है। इसलिए राजनीतिक संघर्ष का उन्होंने श्रात्मिक राजनीति नाम दिया। श्रातः उनकी श्राहिसा व्यक्तिगत न होकर सामाजिक और देश-विदेश की समस्याओं का हल करने का एक श्रनुषम उपकरए। था।

#### सत्य ग्रौर परमेश्वर :

परमेश्वर के स्वरूप को वापू ने अनादि, अनन्त, ज्ञान-रूप और वचनमगोचर माना है। उसके साक्षात्कार को जीवन का ध्येय स्वीकार किया है। जीवन के दूसरे सब कार्य इस ध्येय को सिद्ध करने के लिए होने चाहिए। वापू के अनुसार परमेश्वर के लिए यदि हम एक छोटे शब्द का प्रयोग करना चाहें तो वह है सत्य। 3

### निष्काम कर्मठताः

वापू निष्काम कर्मठता की प्रतिमूर्ति थे। जैन धर्म का हर सिद्धान्त निष्काम कर्मठता की शिक्षा देता है। वापू को यह शिक्षा वाल्यावस्था से ही प्राप्त हुई थी जिसका उपयोग उन्होंने बाद में स्व-पर की समस्याग्रों को सुलक्षाने की दिशा में किया।

श्री गौरीशंकर भट्ट ने लिखा है—"स्वातन्त्र्य संग्राम की प्राप्ति में निष्काम कर्मठता की ग्रावश्यकता होती है। यह निष्काम कर्मठता गांधी जी को जैन धर्म से मिली। गांधी जी की सम्पूर्ण विचार धारा पारलोकिक धर्म से प्रभावित है पर उनका उत्तम पुरुप पूर्णतः लौकिक श्रोर इहजनी है। उनके विचार जहाँ ग्राहिसा ग्रौर ग्रपरिग्रह की भावना से ग्रोत-प्रोत हैं, वहां लोक कल्याएा की भावना भी उनमें कूट-कूट कर भरी हुई है। सत्याग्रह इन्हीं सिद्धांतों पर ग्राधारित है। सत्यकाम के लिए सदैव ग्राहिसात्मक ग्राग्रह ग्रीर ग्रसत्य धर्म के

<sup>1-</sup>गांधी : व्यक्तित्व, विचार ग्रीर प्रभाव : काका कालेलकर, पृष्ठ ५३६।

<sup>2---</sup>गांघी विचार दोहन, पृष्ठ १।

<sup>3—</sup>बही, पृष्ठ ३६ ।

लिए निरन्तर ग्रहिसात्मक ग्रसहयोग उसकी मूल भावना थी। सत्याग्रही होने के लिए ग्रात्म- शुद्धि, मन-वचन तथा कर्म शुद्धि व सत्यनिष्ठ निष्पक्ष भावना ग्रपेक्षित है। ग्रात्म नियंत्रण ग्रहिसा, दृइनिश्चय व ग्रपरिग्रह ये चार सत्याग्रह के सूत्र हैं। सत्याग्रह के साथ लोकसंग्रह की भावना निहित है। 1

### स्याद्वाद ग्रीर ग्रनेकान्तवाद :

वस्तु तत्व को समफते श्रीर विभिन्न मतों में श्रादरपूर्वक समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से वापू ने जैनवर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत स्याद्वाद श्रथवा श्रनेकान्तवाद को श्रातम-कथा में समफाने का प्रयत्न किया है। ये दोनों सिद्धांत ग्राहिसा भावना पर श्रवलम्बित हैं। वापू ने कहा है—"जब कभी ग्राहिसा की प्रतिष्ठा होगी तो श्रवश्य ग्राहिसा के महान् प्रवर्तक भगवान महावीर की याद सबसे श्रविक होगी श्रीर उनकी बतायी ग्राहिसा का सबसे श्रविक श्रादर होगा।

जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं, यह तो प्राणिमात्र का धर्म है। उस पर किसी जाति वर्ग अथवा देश का ग्रधिकार नहीं। उसमें तो सभी एकान्तिक मतों को ग्रनेकान्त के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। गांधीवाद भी किसी फिरका, पन्थ अथवा सम्प्रदाय विशेष को लिए हुए नहीं है। उसमें विभिन्न धर्मों से उत्तम प्रकार की शिक्षाओं को एकत्रित किया गया है। अतः समूचे रूप में वह जैन धर्म के ग्रतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई नेता। इसलिए उन्होंने अपने हिन्दू धर्म को श्रात्मोन्नति में कहीं वाधक भी नहीं माना। धर्मान्तरए। करने की भी श्रावश्यकता वापू ने नहीं समभी। 2

गांधीजी ने यद्यपि ग्रपने पीछे कोई पन्य नहीं छोड़ा, फिर भी ग्राज उनके विचारों ग्रीर उपदेशों को 'गांधीवाद' कहा जाने लगा है। उसमें सत्य ग्रीर ग्राहिसा की रक्षा को बहुत ग्रधिक महत्व दिया गया है ग्रीर इस उद्देश्य की पूर्ति का मार्ग जीवन की भौतिक ग्रावश्यकताग्रों को पूरा करने के संघर्ष में न बढ़कर बिक ग्रपनी ग्रावश्यकताग्रों को घटा कर ग्राब्यात्मिक सन्तोप पाने का प्रयत्न बताया गया है। उत्यक्ति ग्रीर समाज के प्रयत्नों का लक्ष्य भौतिक समृद्धि समभना गांधीवाद के ग्रनुसार चण्डाल सभ्यता है। इस सभ्यता से मनुष्य धर्म ग्रीर ईश्वर को भूल जाता है।

इस प्रकार राष्ट्रिपता महात्मा वापू महामानव महावीर द्वारा प्रचारित जैन सिद्धान्तों से प्रेरित थे। यह रायचन्द भाई के ही सम्पर्क का परिएगाम था। वैष्ण्य होते हुए भी उनका समूचा जीवन धात्ममूलक जैन धादर्श का जीवन था। महावीर की लोक संग्रही भावना ने वापू के साधनाशील जीवन को ग्रालोकित किया। इसी भावना से उन्होंने ग्रात्मकल्याएं। करते हुए भारत में स्वतंत्रता का पुनीत दीपक जलाया ग्रीर मातृभूमि की परतंत्रता की कठोर श्रृङ्खलायें छिन्न-भिन्न कर सारे विश्व में ग्राहिसा की शक्ति को प्रतिष्ठित किया।

<sup>। —</sup> भारतीय संस्कृति : एक समाजशास्त्रीय समीक्षा ।

<sup>2--</sup>गांधी : व्यक्तित्व, विचार ग्रीर प्रभाव : काका कालेलकर, पृ० ४६९।

<sup>3-</sup>गांधीवाद की शव परीक्षा: यशपाल।

<sup>4--</sup>हिन्दू स्वराज्य, पृ० ५०-५१।

### ग्रादर्श चरित्र ही ग्रादर्श परिवार:

युगसन्त मुनि श्री विद्यानन्द जी ने 'इन्सान ग्रौर घराना' शीर्पक लेख में ग्रादर्श चिरत्र को ही ग्रादर्श परिवार का लक्षण वताते हुए लिखा है—'घराना कोई ऊंचे महलों से नहीं वनता। यदि किसी भोंगड़ी में रहने वाले व्यक्ति का भी रहन-सहन, ग्राचार ग्रच्छा है, ग्रौर सत्यिनिष्ठ है, तो उसका घराना ग्रच्छा घराना कहलायेगा। यदि कोई ऊंचे महलों में रहने वाला व्यक्ति भ्रष्ट है, उसका रहन-सहन ठीक नहीं है, तो वह घराना, वह कुल कभी उत्तम नहीं हो सकता। एक उत्तम घराने को वनाने में सात पीढ़ियां लग जाती हैं। उत्तम कुल वनाने के लिये पुरुषों से ग्रधिक भार नारियों पर है। जब पुरुष चरित्र से गिरता है, तो ग्रपने ही कुल को धव्वा लगता है, पर जब एक नारी ग्रपने शील से गिरती है तो दो घरों को नष्ट कर देती है। जीव का चरित्र ही संसार है, धर्म है। चरित्र ही मिन्दर है। चरित्र ही ईश्वरत्व की ग्राप्ति कराता है।'

### गृहस्थ की श्राचार संहिताः

भगवान वर्द्ध मान महावीर ने गृहस्थ ग्रीर मुनि दोनों के लिये पृथक् ग्राचार-संहिता नियारित की। गृहस्थ की ग्राचार-संहिता का पालन करने वाला व्यक्ति ग्रादर्श गृहस्थ है। ग्रादर्श-परिवार का प्रमुख गुएा चरित्र है। वस्तुतः समस्त सम्पन्नता से गुक्त किन्तु चरित्रहीन परिवार को ग्रादर्श परिवार की संज्ञा से विभूषित नहीं किया जा सकता। परिवार की सम्पन्नता, भौतिक उपलब्धियां मात्र वृक्ष है ग्रीर उसकी प्रतिष्ठा चरित्ररूपी पृष्पों से उड़ने वाली पावन गंग्र पर ग्राधारित है। चरित्र, धर्म की श्रेष्ठ ग्रीर सुवासित उपलब्धि है। भगवान महावीर ने सर्वाधिक महत्व चरित्र पर दिया। मन, वचन, काय से चरित्र को संवारने को योग एवं तप कहा। विषय-वासना से सदैव विरत रहने का सन्देश दिया। सत्य, ग्राहिसा, ग्राचीर्य, परिग्रह, परिमाएा तथा ब्रह्मचर्य इन पांच ग्रगुत्रतों के पालन का निर्देश किया।

### वत का अर्थ: संकल्प शक्ति का विकास:

मत का ग्रर्थ है संकल्प शक्ति का विकास । संकल्प शक्ति जिस व्यक्ति में जितनी तीन्न होगी, वह ग्रपने जीवन में उतना ही सफल होगा । यह शक्ति ग्रम्यास से संबद्धित होती है, स्थिरता प्राप्त करती है। ग्रगुन्नत इसी ग्रम्यासक्रम को विकसित करने का मार्ग है। वित का ग्रारम्भ ग्रगु से होता है। ग्रगुन्नत व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन की सीमारेखा है। यह ग्रात्मानुशासन है, स्वीकृत नियन्त्रण है, ग्रारोपित नहीं। यह मानवीय घरातल की न्यूनतम मर्यादा है। यह प्रेम, मैत्री ग्रीर संयम से ग्रपने ग्रापको पाने का मार्ग है। ग्रगुन्नत का सार है—संयम जीवन है, ग्रसंयम मृत्यु।

यहिंसा-व्रत नींव का प्रमुख पापाए है, जिस पर ग्रविशिष्ट व्रतरूपी ग्राचार-संहिता का भव्य प्रासाद निर्मित हुग्रा है। ग्रहिंसा वीतराग प्रेम की जननी है। ग्रहिंसा णुत्रती सदस्यों के परिवार में कोच ग्रीर घृणा जैंसी विकृतियों को स्थान नहीं, वहां क्षमा का ही साम्राज्य रहता है। सत्यागुव्रत निष्कपट व्यवहार द्वारा पारिवारिक सदस्यों के संबंधों को सरल बनाता है। उदरपूर्ति के लिये गृहस्थ जिस ग्राजीविका या व्यवसाय को ग्रपनाये उसमें

अल्पश्रम और अधिक धन उपार्जन की घटनायें भी देखने में आती हैं। मानव जीवन की यह विषमता अनेक व्यक्तियों में व्याप्त है। यह अनेक परिवारों की समस्या है। एक व्यक्ति कम सम्पत्ति उपार्जित करता है, दूसरा अधिक। इससे यदि मानसिक अशान्ति उत्पन्न हो तो वह आदर्भ परिवार के लिए घातक प्रवृत्ति है।

इस समस्या का समाधान वर्द्ध मान महावीर ने कर्म-सिद्धान्त के रूप में दिया। शाश्वत सत्य को ग्रनावृत करते हुए उन्होंने कहा—मनुष्य स्वयं ही कर्मों का कर्ता एवं भोक्ता है। पूर्वाजित कर्म जब सत्ता में ग्राते हैं, फल देना प्रारम्भ कर देते हैं तो मनुष्य का पुरुषार्थ निष्फल हो जाता है। इस कारण निष्ठापूर्वक श्रम करने पर भी सम्पत्ति की उपलब्धि न हो तो परिवार के ग्रन्य सदस्यों का कर्तव्य है कि वे व्यक्ति की विवशता को देखते हुए उसके प्रति सद्भाव रखें। परिवार की शान्ति का यह मूल मन्त्र है। यह कर्म-फल सिद्धान्त व्यक्ति को दुदिन में वैर्य प्रदान करता है, उन्हें स्वयं ग्रपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी घोषित कर सन्तोष प्रदान करता है, भविष्य में दुष्कर्मों से वचाता है, वर्तमान में सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है, ग्रनुचित ग्रनैतिक कार्यों से रोकता है।

### परस्पर उपकार करते हुए जीना ही वास्तविक जीवन:

परिवार वह है जिसमें व्यक्ति साथ रह कर एक साथ सुल-दुःल भोगते हैं, परस्पर समान ग्राचरण करते हैं, ग्रतः व्यक्तियों की ग्रसमान उपलब्वियों के कारण परिवार के व्यक्तियों के परस्पर स्नेह में न्यूनता नहीं ग्रानी चाहिए। ग्रस्प सामर्थ्य ग्रौर ग्रस्प योग्यता वाले व्यक्ति को भी परिवार की सुल-सुविवा में समान भाग मिलना चाहिए। 'परस्परोपग्रहो जीवनान' सूत्र परिवार के लिए भी मंगलमन्त्र है। परस्पर उपकार करते हुए जीवन व्यतीत करना ही जीवन की वास्तविक कला है, मनुत्य ग्रौर मनुत्यता का लक्ष्मण है। परिवार का निर्माण किसी ग्रमुवन्य पर ग्राधारित नहीं है, किन्तु जन्म ग्रौर पूर्वाजित संस्कारों का प्रतिफल है।

### नारी की उचित प्रतिष्ठा:

विश्व के अन्य महापुरुपों ने नारी को हीन और उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा, किन्तु महावीर के सिद्धान्तों में नारी को समान महता दी गई है। पुरुपों के समान स्त्री को आतम-साधना के लिए भी स्वतन्त्र मार्ग प्रदिशित किया। भगवान महावीर ने अपने विशाल संघ में नारी जाति के दीक्षित होने की व्यवस्था प्रदान की। महासती चन्दनवाला के उद्धार की घटना इसकी साक्षी है। गृहस्थ नारी को श्राविका की संज्ञा दी गई। ग्रादर्भ परिवार की कल्पना नारी जीवन को समुन्नत किए विना मिथ्या कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। गृहस्थ जीवन एक लम्बी यात्रा है, जो सचरित्र नारी को सहयात्री के रूप में पाकर ही सम्भव है।

### ग्रादर्श विश्व का निर्माण :

न्नादर्श परिवार से ग्रादर्श समाज ग्रीर ग्रादर्श समाज से ग्रादर्श राष्ट्र का जन्म होता हैं। राष्ट्रीं का समूह ही विश्व है। महावीर व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र ग्रीर विश्व के मंगलभाग्य के प्रऐता थे। उनके विचारों के ग्रनुरूप हमें ग्रादर्श गृहस्थ, ग्रादर्श परिवार ग्रीर ग्रादर्श विश्व का निर्माण करना है। भौतिकता, जिसके पीछे ग्राज का मानव मात्र पागल सा हो गया है, हमारा जीवन लक्ष्य या साच्य की कमी नहीं रही। वह केवल सावन रूप में ही मान्य रही है। भौतिक समृद्धि होते हुए भी हमने ग्राच्यात्मिकता को ही प्रधानता दी। इसी कारए। वड़े-बड़े राजा-महाराजा ग्रीर चक्रवर्ती सम्राट् तक भी समय ग्राने पर भौतिक सुखों को तिलांजिल देकर वानप्रस्थ या संन्यास की दीक्षा ले लेते थे। ग्रन्य गृहस्थ भी परिग्रह परिमाए। में ग्रास्था रखकर ग्रितिरक्त धन का दान देकर वितरए। कर देते थे, घन-धान्य का संचय करके ग्राज के लोगों की भांति जनता के लिए विषम परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करते थे। फलतः उस युग में देश के भीतर ग्रयराधवृत्ति ग्रपेक्षाकृत वहुत कम थी।

### नैतिकता का ह्यासः

किन्तु मुगलकालीन शासन से भारत जहां विदेशियों की दासता-प्रुंखला में निगड़-वड हुआ, तभी से भारत में अध्यात्म का ह्रास होने लगा, यद्यपि भौतिक उन्नति अवश्य हुई। शासकों में भोग विलास की प्रवृत्ति ने अपना सुदृढ़ अधिकार कर लिया था। वह सामन्ती युग सुरा और सुन्दरों में दिन प्रति दिन निमग्न होता गया। कहा जाता है कि एक-एक हरम (अन्तःपुर) में रानियों और वेगमों की संख्या हजारों तक पहुँच गई थी, जिसका बड़ा भयंकर परिएगम अपराधवृत्ति के रूप में सामने आया।

पाश्चात्य संसर्ग में आने के पश्चात् तो देश की भौतिक समृद्धि में जहां वड़ी तीव्रता के साय हास प्रारम्भ हुआ वहीं लोगों की विचारवारा में भी परिवर्तन होने लगा। लोगों में आव्यात्मिक प्रवृत्ति क्षीण होने लगी और भौतिकता को प्रमुखता दी जाने लगी। मंत्रों के प्रचार और प्रसार ने अनेक प्रकार की सुविधाएं देते हुए भी लोगों को प्रमादी बना दिया और ध्रम के महत्त्व को कम कर दिया। एक वर्ग में धन की प्रचुरता होने लगी और दूसरा वर्ग धनाभाव के कारण पहले वर्ग का मुखापेक्षी बनता गया। इस अर्थ-विपमता के फलस्वरूप एक वर्ग धन का अपव्यय करने में जुट गया और दूसरा वर्ग जीविकोपार्जन के लिए भी लालायित रहने लगा। इस कारण एक और धन का दुरुपयोग होकर उस वर्ग के लोगों में नाना-प्रकार के दुर्ध्यसन अपना घर बनाने लगे और दूसरी ओर लोग अपने भरण-पोपण करने के लिए अनेक प्रकार के अपराध करने को विवश हो गए। इस प्रकार दोनों वर्गों में अनैतिकता, सदाचार और अप्टाचार आदि की अपराधवृत्ति तीव्रता से पनपने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों की धार्मिक भावना लुप्त सी होकर आव्यात्मिकता समाप्त होने लगी।

### नये ग्रपराधों का जन्मः

विज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नित भी अध्यात्म के स्थान पर भौतिकवाद के विकास में योगदान करने लगी। इससे लोगों में नास्तिकता और अनीश्वरवादिता की प्रवृत्ति वढ़ने लगी। इसी भौतिकता की होड़ में न केवल हमारे देश में अपितु सम्पूर्ण विश्व में नए प्रकार के अपराध जन्म लेने लगे, नए-नए रोगों का संक्रामक रूप सामने ग्राने लगा, जिसके परिणामस्वरूप पापाचार, कदाचार, अनाचार, अप्टाचार ग्रादि अनेक अवांछनीय तत्त्व समाज में प्रवेश पाने लगे। ये अवांछनीय तत्त्व विश्व-शन्ति के लिए बड़े वाधक ग्रीर घातक सिद्ध हुए। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति गंकालु श्रौर भयभीत हो गया श्रीर णीत युद्ध के रूप में भय का प्रावल्य हो गया। इसका भयंकर परिग्णाम समाज पर भी पड़ा। भौतिक उन्नति की तृष्णा के कारण लोगों में अपराधवृत्ति इस चरम सीमा पर पहुंच गई कि श्राज श्रमैतिकता ही नैतिकता, वेईमानी हो ईमानदारी श्रौर श्रमत्य ही सत्य जैसा वनने लगा। श्राण विन होने वाली राहजनी, वध, हत्याणं, चोरी, उकैती, लूटमार श्रौर वलात्कार की घटनाएं नित्य प्रति के समाचार पत्रों के विषय वन गए जिन्हें पढ़ मुनकर ऐसा लगने लगा जैसे देण में श्रनुणासन समाप्त हो गया, कानून श्रौर नियम का कोई महत्त्व नहीं रह गया, सर्वत्र जैसे श्रराजकता व्याप्त हो गई। इससे लोगों की धार्मिक वृत्ति समाप्त प्रायः होकर ग्रधार्मिक प्रवृत्ति प्रवल होने लगे। सांक्षेप में भौतिकवाद श्राज जितना श्रधिक प्रधान होता जा रहा है, श्रनैतिकता की जडें हमारे जीवन में उतनी ही श्रधिक गहरी होती जा रही हैं।

### सामाजिक ग्रव्यवस्थाः

इस अनैतिकता ने समाज, राजनीति और धर्म आदि सभी को कुप्रभावित किया है। बढ़ती हुई इस अनैतिकता के कारण हमारी सम्पूर्ण समाज-व्यवस्था, समाज की मर्यादाएं आदि सभी भंग हो गई हैं। चोर बाजारी, काला बाजारी, अधिक लाभ की प्रवृत्ति और धन-धान्य के एक स्थान पर संचित हो जाने से समाज में अनेक कुप्रवृत्तियां जन्म लेने लगी हैं। खाद्य-पदार्थों में मिलावट, नकली औपधियां, कमरतोड़ महंगाई आदि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जहां धन का आधिक्य हो गया वहां धनिक लोग धनमद में डूवकर नाना प्रकार के दुर्व्यंसनों के शिकार होने लगे, और जहां निर्धनता है, वहां भी लोग व्यभिचार, चोरी-डकैती, लूटमार और हत्या जैसे जघन्य पाप-कर्मों में प्रवृत्त होने को विवश हो गए हैं।

# राजनैतिक भ्रष्टाचारः

राजनीति की भी बड़ी दुर्दशा हो गई। राजनीति नीति न होकर स्रनीति वन गई है। स्राज की राजनीति ने सर्वत्र स्रविश्वास की भावना उत्पन्न करदी है। जनतंत्र के युग में जहां समाज और देश के हित की चिन्तना होना चाहिए थी, वहां वैयक्तिक स्वार्थ, पदलोलुपता और भाईभतीजाबाद पनपने लगा है। जहां इन राजनीतिज्ञों को समाज और देश के हित की चिन्ता होनी चाहिए थी, वहां वे स्रपने पद, स्थान और कुर्सी स्नादि की चिन्ता ग्रधिक करने लगे। इस व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के कारण छोटे से लेकर बड़े-से-बड़े पदाधिकारी भी पथभ्रष्ट हो गए हैं। उत्कोच स्नादि का भ्रष्टाचार पनपने लगा है। परिणामतः समाज और देश में व्यवस्था, कानून स्नादि के स्थान पर स्रव्यवस्था और स्थानित दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।

## धार्मिक ग्रनास्थाः

धर्म की तो दुर्दशा ही समिकए। श्रव तो धर्म का नाम सुनते ही लोगों का नाक-भींह सिकुड़ने लगती है जैसे धर्म मानो कोई धृगाजन्य वस्तु है। धार्मिक श्रास्था श्रीर निष्ठा समाप्त होने से हमारे नैतिक श्राचरणों, श्रात्म-चरित्र पर वड़ा कुठाराघात. हुशा है। धर्मायतन व्यभिचार के ग्रड्डे बनने लगे। ग्रात्मा-परमात्मा, लोक-परलोक ग्रादि पर हमारी ग्रास्था घटने लगी है। ग्राडम्बर, पालण्ड, ढोंग ग्रीर वाह्य-प्रदर्शन मात्र ही ग्राज हमारे धर्म के ग्रवशेप रह गए हैं। इन सबके फलस्वरूप ग्रास्तिकता के स्थान पर नास्तिकता ग्रीर ईश्वरवादिता के स्थान पर ग्रनीश्वरवादिता ग्रपने चरण बढ़ाने लगी है। इस प्रकार धर्म मार्ग से हटने के कारण ग्राध्यात्मिकता को उपेक्षा करके हम भौतिकता के दास बनन लगे हैं ग्रीर भौतिकता के चरणों में नत होकर खाग्रो, पियो, मौज उड़ाग्रो में विश्वास करने लगे हैं।

# महत्त्वपुर्ण प्रश्नः

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आज मानवता भौतिकवाद से उत्पन्न अनैतिकता और चरित्रहीनता के दानव से त्रस्त होकर त्राहि-त्राहि कर उठी है। क्या इस दानवता (पाणविकता) से आज की मानवता अपना उद्धार कर सकेगी? यह एक वड़ा महत्त्वपूर्ण प्रजन हमारे सामने उपस्थित है।

# महाबीर-वाणी की भूमिका:

इस प्रश्न का समाधान भगवान महावीर की वाणी में निहित है। उस पुनीत गरिमामय वाणी का अनुसरण करके हम निश्चय ही एक ऐसी क्रान्ति ला सकते हैं जिससे विश्व के प्राणिमात्र का कल्याण संभव है। उस वाणी की आधारिशला है "अहिंसावाद"। अहिंसा के माध्यम से ही मानवता, विश्वप्रेम, विश्व वन्धुत्व और वसुधैव कुटुम्वकम् का सर्वव्यापी प्रसार किया जा सकता है। अहिंसा जैसा कि कुछ लोगों का विचार है, कायरता की जननी है। यह विचार निश्चय ही अविवेकपूर्ण है। अहिंसा तो लोगों को निर्भीक और वीर वनाती है। सच्चा अहिंसावादी कभी कायर नहीं हो सकता। यह तथ्य तो स्वयं महात्मा गांधी के जीवन में चरितार्थ हुआ देखा जा सकता है।

# जियो ग्रौर जीने दो :

'जियो ग्रौर जीने दो' ग्रर्थान् 'सहग्रस्तित्व' ग्राहिसावाद का मूल मंत्र है। 'सहग्रस्तित्व स्वर्गीय पं० नेहरू द्वारा प्रसारित पंचशीलों में एक है, जिसका मूलाधार जैन धर्म के पञ्चास्तुवतों ग्रथवा बौद्धों की पंच-प्रतिपदाग्रों में विद्यमान है। राजनीतिक क्षेत्र में सहग्रस्तित्व का पालन करने से विश्व-शान्ति की स्थापना संभव है। किन्तु धन ग्रौर सत्ता- शक्ति के मद में ग्रन्धे, ग्रमेरिका ज़ैंसे देशों ने इसकी उपेक्षा कर सर्वत्र भय का राज्य व्याप्त कर दिया है। इसका परिस्ताम वियतनाम के विनाश ग्रीर ग्रव कम्बोडिया के जनत्रास में दृष्टिगत हुग्रा। चीन की विस्तारवादी नीति, पाकिस्तान की ग्रुडिलिप्सा उसी सहग्रस्तित्व की उपेक्षा के कुफल हैं।

# चरित्र-निर्माग श्रावश्यक :

श्रहिसाबाद को जीवन में उतारने के लिए व्यक्तिगत श्रीर राष्ट्रगत चारित्र-निर्माण की परम ग्रावश्यकता है। चारित्र-निर्माण के विना श्रहिसा के तत्त्व को ग्रधिगम करना संभव नहीं है। भगवान् महाबीर की वाणी में चारित्र की विशुद्धता पर विशेष वल दिया गया है, क्योंकि श्रन्त में चारित्र की शुद्धता से ही श्रात्म-कल्याण होता है। सम्यक् चारित्र की प्राप्ति के विना सम्यक् दर्शन श्रीर सम्यक् ज्ञान भी नहीं हो सकते। सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान श्रीर सम्यक् चारित्र के समन्वय से ही जीव का उद्धार हो सकता है। उमास्वामी ने श्रपने 'तत्वार्थं सूत्र' के प्रारम्भ में ही यह वात कही है 'सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः' श्रतः चारित्र निर्माण ही हमारे जीवन का प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। इसी से समाज की विषमता श्रनीतिकता श्रादि का निवारण निश्चित है।

चारित्र के ग्रभाव में ही ग्राज हमारा देश ग्रनेक व्याधियों ग्रीर कितनाइयों से त्रस्त होकर ग्रराजकता ग्रीर ग्रशान्ति की ग्रीर बढ़ता जा रहा है। यह चारित्र वाह्य ग्रीर ग्रंत-रंग रूप में दोनों प्रकार से निर्मल बनाने की ग्रावश्यकता है। बाह्य चारित्र की शुद्धता से ही ग्रंतरंग चारित्र निर्मल हो सकता है। ग्रंतरंग चारित्र ग्रातमा की स्वाभाविक परिएाति का नाम है। यह ग्रातमा का स्वाभाविक रूप है किन्तु उस पर रागद्धेपादि भावनाग्रों के कारण ऐसा ग्रावरण पड़ जाता है जो सहज ही नहीं हटाया जा सकता। यह कृतिम ग्रावरण जैसे-जैसे हटता जाता है वैसे-वैसे ग्रातमा के उस गुएा या रूप की विकृति होने लगती है। उस ग्रावरण को जैन-दर्शन में 'कर्म' ग्रथवा सिद्धान्त रूप में 'कर्मवाद' की संज्ञा दी गई है। ये कर्म ग्राठ प्रकार के बताए गए हैं—ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, ग्रंतराय, वेदनीय, ग्रायु, नाम ग्रौर गोत्र। इनमें भी मोहनीय कर्म का ग्रावरण सबसे ग्रधिक प्रवल है। इसलिए जब तक मोहनीय (चारित्र मोहनीय) कर्म के ग्रावरण का ग्रात्यन्तिक क्षय नहीं किया जाता, तब तक ग्रात्मा के उपयोग रूप ज्ञान ग्रौर दर्शन गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस कर्म के ग्रावरण को हटाने के लिए हमें तपस्या का जीवन ग्रपनाने की ग्रावश्यकता है। तभी हमारी प्रवृत्ति भौतिकता से हटकर ग्राघ्यात्मकता की ग्रोर वढ़ सकती है।

# तपोमय जीवनः

गृहस्थावस्था में भी तपश्चर्या संभव है। नित्य प्रति के जीवन में मुनि दर्शन, स्वाच्याय, संयम, दान ग्रादि कर्म करके तपोमय जीवन वनाया जा सकता है। किन्तु ग्राज का मानव ग्रपने जीवन की व्यरतता के बहाने यह सामान्य दैनिक कर्म करने में भी ग्रपनी भूठी ग्रसमर्थता बताने लगता है। ऐसे लोगों से हमारा यही कहना है कि वे जीवन की इस तथाकथित कृतिम व्यस्तता में कम से कम भगवान् का नाम तो स्मरण कर ही सकते हैं। किसी भी ग्रवस्था में नाम स्मरण का भी ग्रपना महत्त्व है। जैनाचार्यों ने इसके महत्त्व के विषय में लिखा है:—

श्रपिवत्रः पिवत्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपिवा । ध्यायेत् पंचनमस्कारं सर्वपार्वः विमुच्यते ॥ श्रपिवत्रः पिवत्रो व सर्वावस्थां गतोऽपिवा । यः स्मरेत् परमात्मानं, स वाह्याभ्यंतरे शुचिः ॥

अर्थात् पवित्र या अपवित्र किसी भी अवस्था में परमात्मा का नाम स्मरण करके अपने वाह्य भ्रोर अंतरंग दोनों को पवित्र बना सकता है। कवीर, महात्मा तुलसीदास आदि संतों ने भी इस नाम स्मरण की महत्ता को स्वीकार किया है, क्योंकि नाम स्मरण के द्वारा राग-द्वेष की ग्रवांछनीय दुर्भावनाग्रों में कमी होने से पिवत्र ग्राचरण की दिशा में प्रेरित होकर मानव ग्रंतरंग चारित्र का निर्माण कर सकता है ग्रीर ग्रात्म-कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

# भ्रणुव्रतों का पालनः

भगवान् महावीर ने समाज में चार संघों की स्थापना की थी—श्रावक, श्राविका, मुनि ग्रीर ग्राजिका। उपर्युक्त व्यवस्था में प्रथम दो गृहस्थाश्रम से सम्बन्धित हैं ग्रीर ग्रंतिम दो का सम्बन्ध सन्यास ग्राश्रम से हैं। इस चतुः संघ के लिए भगवान् ने एक ग्राचार-संहिता दी, जिसके प्रथम चरण में पांच वर्त हैं। गृहस्थ के लिए उन वर्तों का पालन स्थूल रूप में करने का विधान है, क्योंकि गृहस्थ की ग्रपनी सीमाएं होती हैं, इसीलिए स्थूल रूप में उन वर्तों का पालन करना वर्ताया गया है। उन वर्तों को ग्रणुवर्तों की संज्ञा दी गई है। ये पांच ग्रणुवर्त हैं—ग्राहिसा, सत्य, ग्रचौयं, ब्रह्मचर्य ग्रीर ग्रपरिग्रह। इन वर्तों का जैसे-जैसे विकास होता जाता है, उनकी मर्यादाएं भी बढ़ती जाती हैं। ग्रतः मुनि श्रवस्था ग्राने पर यही ग्रणुवर्त-महावर्त कहलाने लगते हैं। इन पांच वर्तों में सात वर्त ग्रौर मिल जाने से वारह महावर्त हो जाते हैं, जिनका पूर्ण पालन मुनि ग्रवस्था में ही संभव है। ग्रहस्थ ग्रपने नित्य प्रति के जीवन में ग्राने वाले ग्रनेक प्रसंगों—स्नान, भोजन, उद्योग घंचे, ज्यापार ग्रादि के कारण ग्रांधिक रूप में ही (स्थूल रूप में) उन वर्तों का पालन कर पाता है, इसीलिए स्थूल रूप में पालन करने के कारण ये वर्त ग्रणुवर्त ग्रौर सम्पूर्ण रूप में पालन करने से महावर्त कहलाते हैं।

# वतों के ग्रतिचारों से बचे:

कभी-कभी मनुष्य प्रमाद के कारए। ग्रयुव्रतों का पालन भी निर्दोप रूप में नहीं कर पाता ग्रीर वर्तों की किठनाई को सरल बनाने के हेतु उनसे वच निकलने का रास्ता निकालने का प्रयत्न करता है ग्रीर उनमें कोई न कोई छिद्र (दोप) निकाल लेता है। ऐसे छिद्रों या दोपों से बचने के लिए भी सावधान किया गया है। इन दोपों का नाम व्रतों की भापा में है 'ग्रतिचार'। व्रत-पालन में इन ग्रतिचारों से भी दूर रहने का विधान किया गया है। ग्रतिचार सहित उन ग्रयुव्रतों का विश्लेपण निम्नलिखित रूप में किया जाता है:—

# (१) श्रहिसाणुव्रतः

मन वचन काय से ग्रतिचारों से दूर रहते हुए जीवों के हनन न करने का नाम ही ग्रहिसागुव्रत है। छेदन, वंघन, पीड़ा, ग्रतिभार लादना, ग्रीर पजुग्रों को ग्राहार देने में श्रुटि करना — ये पांच इस व्रत के ग्रतिचार हैं।

# (२) सत्याणुव्रतः

जिस वचन से किसी का ग्रहित न हो, ऐसा वचन स्वयं वोलने ग्रौर दूसरों से बुलवाने का नाम है 'सत्याणुवत'। मिथ्या उपदेश देना, किसी का रहस्य प्रगट करना, दूसरे की निन्दा या चुगली करना ग्रौर भूठी वातें लिखना तथा किसी की घरोहर का ग्रपहरण करना—ये पांच इस वृत के ग्रितिचार हैं।

# (३) भ्रचीर्याणुवतः

रले हुए, गिरे हुए, ग्रथवा भूले हुए दूसरे के घन को ग्रहण न करना ही ग्रचौर्याणु-ग्रत है। चोरी का उपाय बताना, चोरी की वस्तु लेना, कानून का उल्लंघन करना, पदार्थों में मिलावट करना ग्रीर नौलने नापने के बाटों को हीनाधिक रखना ये पांच उक्त ग्रत के ग्रतिचार है।

# (४) ब्रह्मचर्याणुव्रतः

परस्त्री का उपभोग न तो स्वयं करे श्रीर न दूसरे को ऐसा करने की प्रेरणा दे। कामुकता पूर्ण वचन बोलना, स्वस्त्री में भी तीव्र कामेच्छा, वेश्यागमन श्रादि भी इस ब्रत् के श्रातिचार हैं।

# परिग्रह परिमारााणुवतः

ग्रावश्यकता से ग्रधिक वस्तुग्रों का संग्रह न करना परिग्रह परिमाणाणुत्रत है। ग्रनावश्यक वाहनों या वस्तुग्रों का संग्रह, दूसरे का वैभव देखकर ईर्घ्या करना, लोभ करना, ग्रादि इसके ग्रतिचार है।

श्रतिचारों से दूर रहते हुए उपर्युक्त श्रापुत्रतों का पालन करके कोई भी गृहस्थ सदाचरण कर सकता है। इन वर्तों को धारण करने में जाति, कुल, ऊंच, नीच श्रादि की कोई बाधा नहीं है। किसी भी जाति, कुल का व्यक्ति अर्थान् मानव मात्र इन वर्तों को श्रपने जीवन में उतार सकता है।

# सुसंस्कृत समाज-निर्माएा :

ये अरापुत्रत सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित समाज के निर्माण में बड़े सहायक होते हैं। व्यक्ति समाज की इकाई है, व्यक्ति के निर्माण से ही समाज का निर्माण होता है। अतः अरापुत्रत जब इकाई रूप व्यक्ति को सन्चरित्र बनाता है, तब ऐसी इकाइयों से बना हुआ समाज भी निश्चय से सन्चरित्र, सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित बनेगा। अरापुत्रती समाज में अनाचार, कदाचार, अर्टाचार, पापाचार की कुप्रवृत्तियों और वियमताएं नहीं पनप सकती, फिर अनैतिकता को स्थान ही कहां? कुप्रवृत्तियों के अभाव में अनैतिकता तो स्वयं-मेव ही समाप्त हो जायगी।

# हमारा संकल्पः

इस प्रकार वर्ग हीन, सच्चरित्र और सुव्यवस्थित समाज के निर्माण हेतु व्यक्तिगत और राष्ट्रगत चारित्र का विकास करने में भगवान् महावीर की वाणी की उपादेयता स्वयं सिद्ध है। इस लोक मंगल विष्वजनीन भगवान् की वाणी का प्रसार एवं प्रचार हमारा परम कर्तव्य है और विशेष कर भगवान् महावीर के २५०० वें निर्वाणोत्सव पर उनकी वाणी का संदेश जन-जन तक पहुँचाकर ग्राज की पनपती हुई भनैतिकता का मुलोच्छेदन करने के लिए हमें कृत संकल्प और दह प्रतिज्ञ हो जाना चाहिए।



# महाबीर की हिन्ट में शिक्षा, शिक्षक ग्रौर शिक्षार्थी

• प्रो० कमलकुमार जैन

# युग-द्रष्टा महावीर :

भगवान महावीर युग द्रष्टा थे। उनके उपदेशों का गम्भीर अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि जीवन का ऐसा कोई अंग और क्षेत्र नहीं है जो उनकी केवलज्ञानी दृष्टि से बच गया हो और जिन पर चलकर आधुनिक काल की अनेकानेक समस्याओं का सीवा, क्यावहारिक और आदर्श समाधान प्राप्त न किया जा सकता हो।

राजधानी में स्थित 'केन्द्रीय शिक्षा संस्थान' में शिक्षा शास्त्र का शिक्षक होने के नाते स्वाभाविक रूप से मेरी यह जिज्ञासा और रुचि थी कि मैं महावीर स्वामी के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का ग्रध्ययन करूं। और इस ग्रध्ययन के पश्चात् मेरी यह दृढ़ धारणा है कि ग्राधु-निक सन्दर्भ में शिक्षा-जगत् में व्याप्त शोचनीय ग्रबस्था को सुधारने के लिए भगवान महाचीर के उपदेश ग्रस्थन्त सार्थक और ग्रेरणादायक हैं।

महावीर-वाणी ग्रविकतर, प्राकृत ग्रीर संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है, किन्तु में भाषा की जटिलता में न फंस कर भगवान महावीर के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों की सीधे-सादे ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं।

# १. शिक्षाः

भगवान महाबीर के अनुसार 'शिक्षा मानव को आतम-वोध के माध्यम से मुक्ति की ओर अप्रसर करने वाली प्रक्रिया है,' जिसे सूक्ति रूप में 'सा विद्या या विमुच्चए' भी कहा जा सकता है।

# धर्हन्त तुल्य बनाने की प्रक्रिया:

एक श्रन्य प्रसंग में भगवान कहते हैं, 'शिक्षा व्यक्ति को ग्रहंन्त तुल्य वनाने की प्रिक्तिया है।' इस परिभाषा को समक्षने के लिए यह जानने की जिज्ञासा स्वाभाविक हो है कि श्रहंन्त कीन है ? ग्रहंन्त वे महान् श्रात्मा होते हैं जिनमें राग, द्वेष, ग्रज्ञान, मिथ्यात्व, दान ग्रन्तराय, वीर्य श्रन्तराय, भोग श्रन्तराय, उपभोग श्रन्तराय, हास्य, रित, ग्ररित, भय, शोक, जुगुष्सा, काम, निद्रा प्रभृति दूषशों का नितान्त ग्रभाव होता है।

यदि शिक्षा को इस उद्देश्य-प्राप्ति के लिए ढाला जाय तो यह संसार जिसमें ग्राज पाप ग्रनाचार, लम्पटता, दुप्टता इत्यादि का ही वोलवाला है, स्वर्ग वन सकता है। यहां पर यह संगय प्रकट किया जा सकता है कि यह तो एक काल्पनिक श्रीर श्रव्यावहारिक उद्देश्य, है, तो मेरा विनम्न निवेदन यह है कि चलने वाली चींटी भी मीलों की दूरी तय कर लेती. है श्रीर न चलने वाला गरुड़ भी जहां बैठा है, वहीं बैठा रह जाता है। यद्यपि हर व्यक्ति श्रहन्त नहीं वन सकता, किन्तु उद्देश्य तो हमें महान् रखना ही पड़ेगा।

# सम्यक् दृष्टि का विकासः

एक ग्रन्थ स्थल पर भगवान ने कहा है, 'विकार दूर करने वाला ज्ञान ही विद्या है।'
ग्राज हमारा दुर्भाग्य यह है कि विद्या ग्रीर शिक्षा के नाम पर हमें ज्ञान के स्थान पर ग्रज्ञान
प्रदान किया जाता है, क्योंकि ज्ञान वह होता है जो हर विषय ग्रीर वस्तु का निरपेक्ष रूप
विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तु करे। किन्तु श्राज ऐसा कहां होता है ? ग्राज तो एक रंग विशेष
में रंगा हुग्रा एक पक्षीय विकृत रूप ही निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए छात्रों के मस्तिष्क में
भरा जाता है, परिगामतः सम्यक् ज्ञान के ग्रमाव में हमारा दर्शन भी सम्यक् नहीं होता
ग्रीर तदनुसार हमारा चारित्र ग्रीर व्यवहार भी सम्यक् नहीं हो पाता।

भगवान महावीर के उपदेशों में सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन ग्रौर सम्यक् चारित्र की रत्नत्रयी पर विशेष वल दिया गया है ग्रीर इन तीनों में भी सर्वप्रयम स्थान दिया गया है सम्यक् ज्ञान को, जो शिक्षा के ग्रादर्श स्वरूप का परम ग्रावश्यक ग्रीर प्रथम ग्राधार है।

ग्रपने उपदेशों में भगवान कहते हैं कि प्रत्येक ग्रात्मा में ग्रनन्त ज्ञान, ग्रनन्त दर्शन श्रीर ग्रनन्त शिवत—गुए। भरे होते हैं किन्तु ग्रज्ञान के कारए। ये गुए। मिलन हो जाते हैं। शिक्षा इस मिलनता को दूर करने की प्रक्रिया है। भगवान महावीर के ग्रनुसार शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति निर्भय, सादा, पुरुपार्थी, धर्म श्रद्धावन्त, दयालु, सेवा भावी, सत्यवादी, ब्रह्मचारी, सन्तोपी, उदार, ग्रीर विपय-संयमी बनता है।

यदि इन गुणों को शिक्षा का ग्राधार मान लिया जाय श्रीर इनकी सिद्धि ग्रीर प्राप्ति के लिए सच्ची चेष्टा की जाय तो संसार की ऐसी कौनसी समस्या है जो चिन्ता का विषय बन सकती है ?

# सर्वांगीरा शिक्षाः

भगवान महावीर की शिक्षा एकांगी न होकर सर्वांगी है। वे केवल आत्मा के विकास पर ही वल नहीं देते प्रत्युत शरीर और मिस्तष्क का विकास भी परमावश्यक मानते हैं। उनके अनुसार उपयुक्त व्यायाम द्वारा नियमित रूप से शरीर को कसना, अपना प्रत्येक कार्य मन लगा कर स्वतः करना, शारीरिक कष्ट को वल वढ़ाने का साधन मानना एवं हुपं पूर्वक श्रम कार्य करना शारीरिक शिक्षा है। हितकारक और श्रहितकर वात में भेद करने, अपने दर्शन और चरित्र को सम्यक् बनाने तथा श्रात्म-वोध के लिए सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति करना मानसिक शिक्षा है। श्रहिसा, सत्य, सन्तोप, क्षमा, दया, विनय, सेवाभाव, संयम, ब्रह्मचयं श्रादि गुराों द्वारा श्रात्म-परिष्कार करते हुए श्रहन्त तुत्य होने का प्रयास करना श्राध्यात्मिक शिक्षा है।

यहां पर हम देखते हैं कि शरीर मस्तिष्क ग्रीर ग्रात्मा तीनों के विकास का ग्रत्यन्त

च्यावहारिक, समन्वित और सन्तुलित मार्ग प्रशस्त किया गया है। इस वात पर भी वल दिया गया है कि एक ग्रंग के विकास के अभाव में अन्य अंगों का पूर्ण विकास सम्यक् नहीं है तथा विकास चाहे शरीर का हो, मस्तिष्क का हो अथवा आत्मा का, उद्देश्य वहीं है अर्हन्त तुल्य वनना।

# सम्यक् चारित्र ही शिक्षा:

ग्राज यद्यपि परिमारण की दृष्टि से शिक्षा का ग्रत्यन्त प्रचार ग्रीर प्रसार हुन्ना है, अनेकानेक विश्वविद्यालय हैं जहां सभी प्रकार की शिक्षा देने का प्रवत्य है, फिर भी अनु-शासन के नाम पर नित्य प्रति हमें छात्रों ग्रीर ग्रध्यापकों, ग्रधिकारियों ग्रीर सरकार के मध्य टकराव के अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं। इसका एक मात्र कारण यह है कि ग्राधु-निक शिक्षा विद्यार्थी के चरित्र ग्रीर व्यवहार पर वांछित वल ग्रीर ध्यान नहीं देती। इसी समस्या के समाधान के लिए भगवान महावीर ने एक स्थल पर कहा है:—

# 'चारित्तं खलु सिखा'

प्रयान् चरित्र ही शिक्षा है। यदि पढ़-लिख कर छात्र का चरित्र निर्माण ही नहीं हुआ तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ ? चरित्र की परिभाषा करते हुए भगवान ने कहा है:—
'ग्रसुहाहो विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चरितं'

त्रयात् त्रशुभ कर्मो से निवृत्त होना और शुभ कर्मी में प्रवृत्ति होना ही चरित्र कहलाता है। सम्यक् चारित्र ही शिक्षित मनुष्य की विशेषता है।

महावीर के उपदेशों की एक सबसे वड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने किसी बात को सम्पण्ट नहीं छोड़ा है। जिस विषय के सम्बन्ध में भी उन्होंने अपना ग्रिमिमत प्रकट किया है उसकी सिद्धि और प्राप्ति के लिए उपाय भी सुभाए हैं। उदाहरएएथे शिक्षा का उद्देश्य सम्यक् चारित्र को बताते हुए यह भी बताया है कि सम्यक् चारित्र का विकास कैसे किया जा सकता है?

उनके अनुसार चारित्र के आधार निम्न पंच महावत, चार भावनाएं एवं दश उत्तम धर्म हैं:

# पंच महाव्रत -

र्याहसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिसह । चार भावनाएं :

- (१) मैत्री भावना— भित्ती में सब्बे भूएसु वैरं मज्भं एा केरएई' अर्थात् सबसे मेरी गैत्री हो, किसी से भी वैर न हो।
- (२) प्रमोद भावना—गुर्गोजनों को देखकर उनसे सम्पर्क स्थापित करके प्रसन्न ग्रीर प्रमुदित होना।
- (३) कारुण्य भावना-पीड़ित, दुखी प्रागी मात्र के प्रति अनुकम्पा प्रकट करना।
- (४) मध्यस्य भावना—मपने विरोधी के प्रति भी तथा जो प्रमत्नों के उपरान्त

भी राह पर नहीं लाया जा सकता, उसके प्रति भी द्वेप ग्रीर घृगा भाव न रख कर ग्रधिकाधिक मध्यस्थता या उदासीनता का भाव रखना।

# दश उत्तम धर्मः

उत्तम क्षमा, उत्तम मादंव, उत्तम ग्राजंव, उत्तम सत्य, उत्तम गीच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम ग्रक्षिचन्य ग्रीर उत्तम ग्रह्मचर्य।

मेरा विश्वास है कि यदि उपर्युं क ब्रतों, भावनाश्रों श्रीर दस घर्मों को पाठ्य कम में प्रारम्भ से ही सम्मिलित कर लिया जाय तो हमारे छात्रों का चरित्र सम्यक् श्रवश्य वन सकेगा श्रीर वयोंकि देश के युवकों पर न केवल भविष्य प्रत्युत वर्तमान भी श्रवलिम्बत होता है, श्रतः छात्रों का चरित्रवान होना कितना लाभदायक है, यह कहने की श्रावश्यकता नहीं।

### २. शिक्षक:

भगवान् महावीर के शिक्षा सम्बन्धो विचारों ग्रौर उपदेशों का विश्लेपए करने के पश्चात् ग्रब देखें कि उन्होंने शिक्षक की भी कितनी ग्रादर्श परिभाषा दी है—

महावृत्त घरा धीरा भैक्ष मात्रोप जीविनः सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरवो मताः जो भिक्षा मात्र से वृत्ति करने वाले सामायिक व्रत में सर्दैव रहकर धर्म का उपदेश देते हैं, वही पुरुष गुरु कहे जाते हैं।

निव्वाण साहए जोए जहाा साहून्ति साहुणो, समा य सव्व भूएसु तह्या ते भाव साहुणो। ग्रहिंसा, सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्मचर्य त्याग ग्रादि महाव्रतों का मन, वचन, काय से स्वयं पालन करने वाला, दूसरों से कराने वाला तथा ग्रन्य करने वालों की स्तुति करने वाला ही गुरु कहा जाता है।

इन दो परिभापाश्रों में जिस वात पर विशेष वल दिया गया है वह यह है कि शिक्षक को भौतिकवादी न होकर सादा, त्यागी श्रौर ब्रती होना चाहिए तथा उन सभी बातों श्रौर ब्रादर्शों का स्वयं पालन करना चाहिए जिनकी वह अपने छात्रों से अपेक्षां करता है। श्राज हमारा दुर्भाग्य ही यह है कि हमारे शिक्षक पूरी तरह भौतिकवादी हो गए हैं तथा उनकी कथनी श्रौर करनी में वांछित तालमेल नहीं है।

# ग्रादर्श शिक्षा के गुएा:

एक ग्रादर्श शिक्षक का स्वरूप समभाते हुए कहा गया है:—
प्राज्ञः प्राप्तमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः
प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान प्रागेव दृष्टक्तोरः
प्रायः प्रश्नसः प्रभु परमनोहारी परानिन्दया
ब्रूयाद्धम्मेकथां गएो गुएगिनिः प्रस्यष्टिमिष्टाक्षरः

ग्रथीत् ग्रादर्श शिक्षक,

- १. सभी शास्त्रों का ज्ञाता होता है।
- २. लोकमर्यादा का घ्यान रखता है।
- ३. तृष्णाजयी ग्रीर ग्रपरिग्रही होता है।
- ४. उपशमी होता है।
- ४. छात्रों के प्रश्न, जिज्ञासा ग्रीर सन्देह को समभकर उनका सन्तोपजनक समाधान करता है।
- ६. प्रश्नों के प्रति सहनशील होता है।
- ७. स्व-पर निन्दा से ऊपर उठा हुग्रा होता है।
- प. गुर्णिनवान, स्पष्ट भाषी एवं मिष्टभाषी होने के कारण सवका मन हरने वाला होता है।

भादर्श शिक्षक का एक अन्य परमावश्यक गुरा यह है कि उसे परमार्थी होना चाहिए। यदि उसने स्वयं की सन्तुष्टि के लिए ज्ञानीपार्जन किया है और उससे छात्रों का भला न करपाता है तो वह भास्त्र ज्ञाता होते हुए भी मूर्ख ही है:—

पंडिय पंडिय पंडिय कृरा छोडि वितुल कडिया। पय-ग्रत्थं तुठ्ठोसि परमत्य रा जाराइ मुढोसि।।

भगवान महावीर के उपदेशों में शिक्षक, गुरु श्राचार्य ग्रथवा उपाच्याय को कितना महत्त्व दिया गया है यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उनके ग्रनुयायी जिस प्रथम नमस्कार मन्त्र का जाप करते हैं उसमें न केवल ग्राचार्यों ग्रीर उपाच्यायों को सम्मिलित किया गया है प्रत्युत्त इनका स्थान सर्वस्व त्यागी पूज्य साधुग्रों से भी ऊपर रखा गया है ग्रीर इनको नमस्कार का ग्रथिकारी वतलाया गया है:—

णमो ग्ररिहंताएां, एामो सिद्धाणं, एामो ग्रायरियाणं। एामो जवक्कायाएां, एामो लोए सव्वसाहणं।।

अर्थात् अरिहन्तो को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यारों को नमस्कार हो तथा लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो।

# ३. शिक्षार्थी :

भगवान् महावीर ने जहां एक ग्रोर ग्रादर्श शिक्षक का स्वरूप निर्धारित किया है वहीं ग्रादर्श शिक्षार्थी का स्वरूप भी विश्वत किया है क्योंकि शिक्षक ग्रीर शिक्षार्थी शिक्षा रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं ग्रीर दोनों के ग्रादर्श व्यवहार ते ही ग्रादर्श शिक्षा सम्भव है।

जिक्षार्थी का सर्व प्रथम गुण विनय है। विनय के ग्रभाव में कोई भी ग्रादर्श शिष्य नहीं वन सकता ग्रीर ज्ञानोपार्जन नहीं कर सकता।

शिक्षार्थी को श्रद्धावान भी होना चाहिए तथा पढ़ाने का सम्पूर्ण दायित्व शिक्षक पर न सींप कर स्वयं भी पढ़ने का, सीखने का सच्चा उद्यम करना चाहिए। किसी प्रकार की शंका होने पर तथा उत्सुकता होने पर निन्दा या ग्रालोचना की भावना से नहीं प्रत्युत पूर्ण विनयवान होकर प्रश्न करना चाहिए।

गुरु द्वारा जो पाठ पढ़ाया गया है उस पर पूर्ण चिन्तन मनन करके उसका चरित्र श्रीर व्यवहार में अनुशीलन भी करना चाहिए।

आदर्श विद्यार्थी पाठ के प्रति पूर्ण प्रीति ग्रथीत् रुचि ग्रमुभव करता है। ग्रहिच या उदासीनता की भावना से कभी ज्ञानोपार्जन नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त भगवान् ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शिक्षार्थी पांच वर्तों, चार भावनाओं एवं दश उत्तम धर्मों पर (जिनका उल्लेख शिक्षा का स्वरूप समभाते हुए किया गया है) यथाशक्ति चले । उसका सतत प्रयास यह रहना चाहिए कि वह जो कुछ सीख रहा है उस पर चलते हुए शनै:-शनैं: अर्हन्त तुल्य बनने में सफलता प्राप्त करे ।

यह दुहराने की ग्रावश्वकता नहीं है कि भगवान् महावीर द्वारा उपदेशित शिक्षा, शिक्षक ग्रीर शिक्षार्थी के सम्बन्ध में यहां जिस विचारधारा का वर्णन किया गया है वह अत्यन्त ग्रादर्शवादी होते हुए भी इतनी व्यावहारिक है कि यदि उस पर चला जाय तो ग्राज शिक्षा—क्षेत्र में व्याप्त समस्याग्रों का निश्चित समाधान ढूंढा जा सकता है।



# भगवान् महावीर की हिंद में नारी

• विमला मेहता

ईसा के लगभग पांच सदी पूर्व समाज की प्रचलित सभी दूषित मान्यताओं को अहिंसा के माध्यम से वदल देने वाले महावीर वर्द्ध मान ही थे। उनके संघ में एक ओर हिरिकेशी और मैतार्थ जैसे अति शुद्ध थे तो दूसरी ओर महाराजा अजातशात्रु व्ही वैशाली-पित राजा चेटक जैसे सम्राट्भी थे। विनम्र परन्तु सशक्त शब्दों में महावीर ने घोपणा की कि समस्त विराट विश्व में सचराचर समस्त प्राणी वर्ग में एक शाश्वत स्वभाव है—जीवन की आतांक्षा। इसीलिए 'मा हणी'। न कष्ट ही पहुँचाओ न किसी अत्याचारी को प्रोत्साहन ही दो। अहिंसा के इस विराट स्वरूप का प्रतिपादन करने का ही यह परिणाम है कि आज महावीर, अहिंसा, जैन धर्म, तीनों शब्द एक दूसरे के पर्याय वन चुके हैं।

# ऋांतिकारी कदमः

युग-पुरुष महावीर जिन्होंने मनुष्य का भाग्य ईश्वर के हाथों में न देकर मनुष्य मात्र को भाग्य निर्माता बनने का स्वप्न दिया, जिन्होंने शास्त्रों, कर्मकाण्डों ग्रौर जनसमुदाय की मान्यताएं ही बदल दी, उन महावीर की दृष्टि में मानव जगन् के ग्रर्वभाग नारी का क्या स्थान है ?

यदि उस समय के सामाजिक परिवेश में देखा जाए तो यह दृष्टिगोचर होता है कि जिन परिस्थितियों में महावीर का श्रविभाव हुआ वह समय नारी के महापतन का समय था। 'ग्रस्वतन्त्रता स्त्री पुरुप-प्रधाना' तथा 'स्त्रियां वैश्या स्तथा श्रूद्राः येपि स्युः पाप यों नयः' जैसे वचनों की समाज में मान्यता थी। ऐसे समय महावीर द्वारा नारी का खोया सम्मान दिलाना एक क्रांतिकारी कदम था। जहां स्त्री वर्ग में इस परिवर्तन का स्वागत हुआ होगा वहां सम्भवतः पुरुप-वर्ग विशेषकर तथाकथित उच्च वर्ग को ये परिवर्तन सहन न हुए होंगे।

# नारो को खोया सम्मान मिलाः

वचपन से निर्वाण प्राप्ति तक का महावीर का जीवन चरित्र एक खुली पुस्तक के समान है। उनके जीवन की घटनाग्रों ग्रीर विचारोत्ते जक वचनों का ग्रध्ययन किया जाय तो उसके पीछे छिपी एक मात्र भावना, नारी को उसका खोया सम्मान दिलाने का सत्त्र प्रयत्न का ग्रनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

राज्य-कुल ग्रीर ग्रसीम वंभव के मध्य चैत्र णुक्ला त्रयोदशी के दिन महाबीर का जन्म हुग्रा ग्रीर यौवनावस्था को प्राप्त करते-करते उनका कद सात हाथ लम्बा ग्रीर सुगठित गौरवर्ण-देह का सौन्दर्यमय व्यक्तित्व ग्रीर राजकीय वंभवपूर्ण वातावरण उन्हें सांसारिक भोग-विलास की चुनौती देता रहा। जैनों की दिगम्बर परम्परा के ग्रनुसार वे ब्रह्मचारी व ग्रविवाहित रहे। ग्वेताम्बर परम्परा की गाखा के ग्रनुसार वे भोगों के प्रति ग्रासक्त नहीं हुए। ऐतिहासिक तथ्यों व जैन ग्रागमों के ग्रनुसार समरवीर नामक महासामन्त की सुपुत्री व तत्कालीन समय की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी यशोदा के साथ उनका विवाह हुग्रा ग्रीर प्रियदर्शना नामक एक कन्या भी उत्पन्न हुई।

तो महावीर ने नारी को पत्नी के रूप में जाना। वहन सुदर्शना के रूप में वहन का स्नेह पाया और माता त्रिशला का श्रपार वात्सल्य का सुख देखा। श्रद्वाइस वर्ष की उम्र में माता से दीक्षा की श्रनुमित मांगी, श्रनुमित न मिलने पर मां, वहन, पत्नी व श्रवीध पुत्री की मूक भावनाश्रों का श्रादर कर वे शृहस्थी में ही रहे। दो वर्ष तक यों योगी की भांति निर्लिप्त जीवन जीते देख पत्नी को श्रनुमित देनी पड़ी।

# महाबीर व बुद्धः

महावीर व बुद्ध में यहां श्रसमानता है। महावीर श्रपने वैराग्य को पत्नी, मां, बहन व पुत्री पर थोप कर चुपचाप गृह-त्याग नहीं कर गए। गौतमबुद्ध तो श्रपनी पत्नी यशोधरा व पुत्र राहुल को श्राधीरात के समय सोया हुश्रा छोड़कर चले गए थे। सम्भवतः वे पत्नी व पुत्र के श्रांसुश्रों का सामना करने में श्रसमर्थ रहे हों। पर बुद्ध ने मन में यह नहीं विचार किया कि प्रातः नींद खुलते ही पत्नी व माता की क्या दशा होगी? इसके विपरीत महाबीर दो वर्ष तक सबके बीच रहे। परिवार की श्रनुमित से मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी को वे दीक्षित हो गए। दीक्षा लेने के उपरान्त महाबीर ने नारी जाति को मातृ-जाति के नाम से सम्बोधित किया। उस समय की प्रचलित लोकभाषा श्रद्धमागधी प्राकृत में उन्होंने कहा कि पुरुष के समान नारी को धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में समान श्रधकार प्राप्त होने चाहिएं। उन्होंने बताया कि नारी श्रपने श्रसीम मातृ-प्रेम से पुरुष को प्रेरणा एवम् शक्ति प्रदान कर समाज का सर्वाधिक हित साधन कर सकती है।

# विकास की पूर्ण स्वतंत्रताः

उन्होंने समक्ताया कि पुरुप व नारी की ग्रात्ना एक है ग्रतः पुरुपों की तरह स्त्रियों को भी विकास के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी ही चाहिए। पुरुप व नारी की ग्रात्मा में भिन्नता का कोई प्रमाण नहीं मिलता ग्रतः नारी को पुरुप से हेय समक्तना ग्रज्ञान, ग्रधमं व ग्रताकिक है।

गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी स्वेच्छा से ब्रह्मचर्य पालन करने वाले प्रित-पत्नी के लिए महावीर ने उत्कृष्ट विधान रखा। महावीर ने कहा कि ऐसे दम्पित को पृथक् गया पर ही नहीं श्रिपतु पृथक् गयन-कक्ष में शयन करना चाहिए। किन्तु जब पत्नी पित के सन्मुख जावे तब पित को मधुर एवम् श्रादरपूर्ण शब्दों में स्वागत करते हुए उसे बैठने की

पुरुष की प्रपेक्षा नारी सदस्यों की संख्या अधिक होना इस बात का सूचक है कि महाबीर ने नारी जामृति की दिशा में सतत् प्रयास ही नहीं किया, उसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। चन्दनवाला, काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, महाकृष्णा आदि क्षत्राणियां थीं तो देवानन्दा इत्यादि ब्राह्मण कन्याएं भी संघ में प्रविष्ठ हुई।

'भगवती सूत्र' के अनुपार जयन्ती नामक राजकुमारी ने महावीर के पास जाकर गम्भीर तात्विक एवं धार्मिक चर्चा की थी। स्त्री जाति के लिए भगवान महावीर के प्रवचनों में कितना महान आकर्षण था, यह निर्णय भिक्षुणी व श्राविकायों की संख्या से किया जा मकता है।

# नारी जागरणः विविध श्रायामः

गृहस्थाश्रम में भी पत्नी का सम्मान होने लगा तथा गीलवती पत्नी के हित का ध्यान रख कर कार्य करने वाले पुरुष को महावीर ने सत्पुरुष वताया। सप्पुरिसी.... पुलदारस्स अत्याए हिताय सुखाय होति....विधवाग्रों की स्थिति में सुधार हुमा। फलम्बक्ष विधवा होने पर वालों का काटना ग्रावश्यक नहीं रहा। विधवाएं रंगीन वस्त्र भी पहनने लगीं जो पहले विज्ञ थे। महावीर की समकालीन थावधा सार्थवाही नामक स्त्री ने मृत पित का सारा धन ले लिया था जो उस समय के प्रचलित नियमों के विरुद्ध था। 'तत्थण' वारवईए थावधा नामं गाहावइसी परिवसई ग्राड्डा जाव....।

महावीर के समय में सती प्रथा बहुत कम हो गई थी। जो छुपपुट घटनाएं होती भी थीं वे जीवहिंसा के विरोधी महावीर के प्रयत्नों से समाप्त हो गई। यह सत्य है कि. सदियों पत्रचात् वे फिर श्रारम्भ हो गई।

बुद्ध के त्रजुसार स्त्री सम्यक सम्बुद्ध नहीं हो सकती थी, किन्तु महावीर के अनुसार मातृजाित तीर्थंकर भी बन सकती थी। मल्जी ने स्त्री होते हुए भी तीर्थंकर की पदवी प्राप्त की थी।

महावीर की नारी के प्रति उदार दृष्टि के कारण परिव्राजिका को पूर्ण सम्मान मिलने लगा। राज्य एवम् समाज का सबसे पूज्य व्यक्ति भी श्रपना श्रासन छोड़ कर उन्हें नमन करता व सम्मान प्रदर्शित करता था। 'नायधम्मकहा' श्रागम में कहा है—

तए एां से जियसत्तु चोक्खं
परिन्नाइयं एज्जमार्गा पासइ
सिहासएाम्रो प्रवभूट्ठेई....सक्कारेई
प्रासरोगां उवनि मंतेई।

इसी प्रकार वौद्ध-युग की अपेक्षा महावीर युग में भिक्षुणी संघ अधिक सुरक्षित था। महावीर ने भिक्षुणी संघ की रक्षा की और समाज का घ्यान आकर्षित किया।

श्राज जब देश व विदेश में महावीर स्वामी की पच्चीस सीं-वी निर्वाण तिथि मनाई जा रही है, यह सामयिक व ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगा कि महावीर स्वामी के उन प्रवचनों का विशेष रूप से स्मरण किया जाए जो पच्चीस सदी पहले नारी जाति को पुरुष के समकक्ष खड़ा करने के प्रयास में उनके मुख से उच्चरित हुए थे।



# नवीन समाज-रचना में महावीर की विचार-धारा किस प्रकार सहयोगी बन सकती है ?

( इस विषय पर विभिन्न क्षेत्रों में कायंरत चार चिन्तनशील समाज सेवियों के विचार प्रस्तुत हैं।)

( ? )

जो भी उत्पादन हो उसे सब बांटकर खायें

• विरधीलाल सेठी

समिष्ट के हित के साथ व्यप्टि के हित के समन्वय की समस्या संसार में सदा से ग्रविक रही है। व्यक्ति ग्रपने सुख को समाज के सुख से ग्रविक महत्व देता रहा है ग्रीर उसकी भौतिक मुख साधन बढ़ाने की तृष्णा का कोई ग्रंत नहीं है। व्यक्ति की यह स्वार्थी वृत्ति ही संसार में व्याप्त विषमता, संघर्ष ग्रीर ग्रशांति का कारण है। ग्रतः महापुरुपों ने व्यक्ति की स्वार्थी वृत्ति पर नियंत्रण द्वारा उसका समाज के हित के साथ समन्वय करने कें उद्देश्य से वर्म और राज्यसत्ता—दो संस्थाओं को जन्म दिया। धर्म का उद्देश्य था व्यक्ति को भौतिक सुख साधनों से निरपेक्ष सुखी जीवन की कला वताना ग्रीर उसमें ऐसी कर्तव्य भावना पैदा करना कि वह विना किसी के दवाव के स्वयं ही इस प्रकार जीवन व्यतीत करे कि दूसरों के सुख में वायक न बने प्रत्यूत ग्रपने सुख के साथ दूसरों के सुख का भी वर्बन करे। राज्य सत्ता की ग्रावश्यकता हुई समाज के हित को कर्नव्य भावना से रहित स्वार्थी लोगों पर नियत्रए। रखने के लिए । परन्तु धर्म को ग्रधिक महत्व दिया गया क्योंकि समण्डि-गत कर्तव्य की भावना के विना राज्य सत्ता भी ग्रंपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। वह वहीं सफल हुई है जहां या तो राज्य सत्ता कर्तव्य भावना वाले नि.स्वार्य व्यक्तियों के हाथ में थी या सत्तावीशों पर ऐसे लोगों का ग्रंकुश था। ऐसा न होने पर, लोकतांत्रिक राज्यसत्ता भी ग्रसफल ही रही है ग्रीर संघर्ष के वातावरण ग्रीर चरित्र संकट ने उग्ररूप धारण कर लिया।

व्यक्ति भौतिक साधनों से निरपेक्ष सुखी जीवन की कला के महत्व को समभे ग्रीर विना किसी के दवाव के समाज के सुख में ही ग्रपना सुख समभे, इस उद्देश्य से यह संसार क्या है, क्या किसी ने इसे बनाया है, हमारा 'मैं' क्या है—ग्रादि प्रश्नों के भी महापुरुपों ने दार्णनिक समाधान दिये। ग्राचार शास्त्र के ग्राधुनिक महाविद्वान कांट ने भी व्यक्ति के नैतिक जीवन के लिए इस प्रकार के दार्णनिक विश्वास की ग्रावश्यकता को, ग्रमुभव कर

उसे नैतिकता की ग्राधार भूत शिला माना है। भगवान महावीर ने कहा है कि गुएा पर्याय वाले चेतन-ग्रचेतन के किया कलापयुक्त यह विश्व ग्रानादि से है ग्रीर रहेगा। इसका निर्माता कोई नहीं है। भगवान महावीर की यह विचारधारा वैज्ञानिक पद्धित के ग्रधिक ग्रानुकूल ग्रीर बुद्धिवादी लोगों के लिए ग्राकर्षक है। प्रत्येक प्राएगि की ग्रात्मा हाड़-मांस के नश्वर शरीर तथा जड़ जगत् से भिन्न एक ग्रविनाशी तत्त्व है जो शरीर के नष्ट हो जाने के वाद किसी भी देश, प्रांत, कुल ग्रीर योनि में जन्म धारएग कर सकता है ग्रत: सबको ग्रपना शुटुम्बी मानकर किसी को दुःख मत पहुँचाग्रो। ऐसा कोई कार्य न करो जो ग्रन्य जीवों के हित का विरोधी हो।

52

इस समय भी एक ही मार्क्सवादी विचारधारा वाले होते हुए भी रूस तथा चीन वाले एक दूसरे को दुश्मन समभते हैं। राष्ट्रवाद और जातिवाद के विप से संसार में संघर्ष का वातावरण बना हुआ है और धनवान तथा साधन सम्पन्न लोगों को अधिकांश अपने ही भोगविलास की चिंता है, चाहे साधनहीन लोगों को खाने को अनाज भी न मिले। इसका कारण यही है कि वे अपने वर्तमान शरीर की दृष्टि से ही सोचते हैं। अपनी आत्मा की दृष्टि से यह नहीं सोचते कि संभव है मरने के बाद उनका स्वयं का उसी देश, जाति, कुल व योनि में जन्म हो जावे कि जिसे वे इस समय अपना दुश्मन समभते हैं। इस प्रकार भगवान महावीर ने आत्मा की नित्यता और विश्ववन्धुत्व की भावना को महत्व देते हए संसार में शांति स्थापना के लिग अहिसा के पालन का उपदेश दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि सुख का मूल स्रोत तुम्हारी आतमा के अंदर है, वह पराश्चित नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आता। बाह्य पदार्थों से प्राप्त सुख क्षिएक और पिरिएाम में दुखदायी होता है तथा उनके पिरग्रह अर्थात् उनके मोह, ममत्व व उनके स्वामित्व की भावना से, दुःख ही मिलता है। अतः यदि सुखी रहना चाहते हो तो संयम से रहो, अपने जीवन निर्वाह के लिए कम से कम ग्रावश्यकताएं रक्खो और भोगोपभोग की वस्तुओं और धन का संग्रह मत करो। इस प्रकार भगवान् महावीर का उपदेश व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का विरोधी है। जहां उनके द्वारा निर्दिष्ट साधु की चर्या उस निष्परिग्रही जीवन की ग्रादर्श स्थित है वहां गृहस्थ के लिए भी कम से कम परिग्रह रखने का उपदेश है और कहा है कि बहुत परिग्रह रखने वाला व्यक्ति मरने पर नरकगित में जाता है। परन्तु निष्परिग्रही या ग्रल्पपरिग्रही जीवन उसी व्यक्ति का हो सकता है कि जिसकी ग्रावश्यकताएं कम-से-कम हों ग्रर्थात् जो संयमी हो। अतः भगवान् महावीर ने सुख-शांति के लिए संयम और अपरिग्रह दोनों को ग्रावश्यक माना है।

व्यावहारिक दृष्टिकोए। से भी, मनुष्य मात्र में भाईचारे, विश्व बंघुत्व के व्यवहार के लिए भी अपरिग्रह और संयम आवश्यक है। कुछ समय पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन के महासंचालक ने कहा था कि पृथ्वी पर जो अनाज पैदा होता है उसके लगभग तीन चौथाई भाग को तो विश्व की जन संख्या के एक तिहाई साधन संपन्न लोग ही खा जाते हैं। शेप दो तिहाई या आधे लोग भूखे रहते हैं या उन्हें ऐसा भोजन मिलता है जिससे ठीक पोपए। नहीं मिलता। परिएगामस्वरूप प्रतिवर्ष ४ करोड़ व्यक्ति तो भूख से मर ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में, विशेष कर ऐसी श्रवस्था में कि जव एक श्रोर तो जन-संख्या वढ़ रही है, दूसरी श्रोर भूमि श्रौर प्राकृतिक साधन सीमित हैं प्रत्युत खिनज साधन तो कम होते ही जा रहे हैं श्रौर कुछ महत्त्वपूर्ण खिनजों जैसे कोयला के लिए विशेषज्ञों का कहना है कि पचास वर्ष वाद हमारे यहां समाप्त प्राय हो जायेगा। श्रभी तो संसार के सामने मुख्य समस्या मूलभूत श्रावश्यकता की वस्तुश्रों का उत्पादन बढ़ाकर उनकी प्रचुरता करने की तथा सब लोगों को रोजगार देने की है। कम-से-कम इस समस्या का निराकरण होने तक तो यही श्रावश्यक है कि भगवान महावीर द्वारा उपदेशित संयम श्रीर श्रपरिग्रह या ग्रल्प परिग्रह का सब पालन करें। जो भी उत्पादन हो उसे सब वांट कर खायें श्रौर उपयोग करें। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल इतना ही मिले कि वह श्रपनी सब प्राकृतिक श्रावश्यकताएं पूरी कर सके, श्रिषक नहीं।

परन्तु अधिक से अधिक सुख साधन बढ़ाने की मनुध्य की तृष्णा का कोई अन्त नहीं है। उसी के कारण यह संसार ब्यापी अशान्ति है और उसे नियंत्रित करने के लिए ऐसी ब्यवस्था की आवश्यकता है कि एक ओर तो लोगों में संयमी और अल्प परिग्रही जीवन के लिए भावना पैदा हो और दूसरी ओर उत्पादन को सादे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित कर, उनकी प्रचुरता की जावे ताकि विलासिता, शानशौकत और फैशन की वेशकीमती वस्तुएं व साधन जिन्हें, घनवान व साधन सम्पन्न लोग ही प्राप्त कर सकते हैं, किसी को उपलब्ध न हो सके। रेल, सिनेमा आदि में केवल एक श्रेणी हो, शफाखानों में केवल जनरल वार्ड हो, कोई होटल विलासिता के साधनों से युक्त न हो, घरेलू उपयोग के लिए प्राइवेट कारें न हों। और इस प्रकार भोगोपभोग के लिए धनवानों का घन निरुपयोगी हो जाने से (और मूलभूत आवश्यकता की वस्तुओं की प्रचुरता हो जाने से उनके लिए भी) लोगों में संग्रह की तृष्णा न रहे। इस चरित्र संकट का भी तव हो निराकरण हो सकेगा।

यहां यह स्पष्ट कर देना भी उचित है कि उसी देश या व्यक्ति को गरीव कहा जा सकता है कि जिसके पास सादा जीवन की ग्रावश्यकताग्रों—सादा खाना, कपड़ा, शुद्ध पानी, मकान व रोग चिकित्सा के लिए भी पर्याप्त साधन न हो। जिसके पास ये साधन तो हैं परन्तु विलासिता व शानशौकत के साधन नहीं हैं, उसे गरीव नहीं कहा जा सकता, धनवान भले ही नहीं कहा जावे। ग्रतः उपयुक्त व्यवस्था गरीवी की समाज व्यवस्था नहीं होगी प्रत्युत धनवानों तथा सत्ताधीशों द्वारा गरीवों का शोपएा समाप्त कर उनकी गरीवी मिटाने की व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था में जनहित के लिए धनवानों का धन या सम्पत्ति बल प्रयोग या कानून द्वारा छीनने या ग्रधिकाधिक टैक्स लगाने का भी प्रशन नहीं पैदा होगा वर्यों के भोग-विलास के लिए या भावी ग्रावश्यकता के लिए धन का ग्रधिक संग्रह निरुपयोगी हो जाने से वे स्वयं उसे जनहित के कार्यों व उद्योग धन्धों में लगाना उचित समक्षन लगेंगे।

यह कथन भी भ्रम पूर्ण है कि ऐसा नियंत्रण लोकतंत्र में सम्भव नहीं है । यह सही है कि लोकतन्त्र में सबको ग्रपना-ग्रपना विकास करने का समान ग्रवसर ग्रीर स्वतन्त्रता होती है परन्तु जैसा कि पहले कहा गया है, उसका यह भी उद्देश्य है कि जिन लोगों में वे (कर्तव्य भावना वाले कुछ लोगों को छोड़कर) मिलावट, रिश्वत, टैक्स चोरी, ब्लेक मार्केट ग्रादि से पैसा कमाने का प्रयत्न करते हैं। जिनके हाथ में सता है, संगठन की शक्ति है या जिनमें तोड़-फोड़ ग्रादि कानून विरोधी हरकते करके ग्रपनी वात मनवा लेने की शक्ति है, वे उसे कानूनी रूप देकर ग्रपनी ग्राय बढ़वा लेते हैं चाहे देश की गरीबी का विचार करते हुए उसका कोई ग्रीचित्य न हो। मिलावट, टैक्स चोरी ग्रादि की रोक के लिए कानून बनाये जाते हैं नरन्तु वे सब ग्रसफल हो रहे है ग्रीर ग्रपराप बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति यहां तक विगड़ गई है कि साधारण ग्रावश्यकता की वस्तु भी चोर बाजार से ही खरीदनी पड़ती है। नेता सोचते हैं कि सहकारिता, राष्ट्रीय-करण व समाजीकरण से सब ठीक हो जायेगा। परन्तु उसमें भी काम करने वालों का केवल नाम बदलता है, चरित्र नहीं बदलता। पहले मालिक कहलाता था, फिर मजदूर कहलाने लगता है, ग्रीर उससे इतना ग्रंतर ग्रीर पड़ जाता है कि पहले की ग्रपेक्षा काम भी ग्राधा करने लग जाता है।

इस प्रकार रोग की ज्यों-ज्यों चिकित्सा की जा रही है वह ग्रोर बढ़ता जा रहा है क्योंकि दवा ही गलत दी जा रही है। ग्रमरीका ग्रादि सम्पन्न देशों में यद्यपि भोगोपभोग की वस्तुग्रों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में है, वन भी बहुत है फिर भी वहाँ शांति नहीं है। वहां एक ग्रोर हिप्पी बढ़ रहे हैं, दूसरी ग्रोर डाकाजनी चोरी, रिष्वत, टैक्स चोरी ग्रादि ग्रपराघ बढ़ रहे हैं। कुछ समय पूर्व संयुक्त राष्ट्र ग्रमरीका के जांच के संघीय कार्यालय के संचालक श्री जे० एडगर हूवर ने ग्रपनी रिपोर्ट में कहा था कि वहां जिस तेजी से जन-संख्या बढ़ रही है उससे चौगुनी गति से ग्रपराघ बढ़ रहे हैं।

यस्तु, त्रावश्यकता इस वात की है कि भौतिकवाद पर त्राधारित पाश्चात्य सम्यता. जिसे राजनीति विज्ञान के माने हुए विद्वान श्री हर्मन फिनर ने "ऊ चे रहन-सहन के स्तर के छद्म वेश में मनुष्य की तृष्णा" (The greed of man masquerading under the garb of a high standard of living.) कहा है ग्रौर ग्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक "हिंद स्वराज्य" में महात्मा गांबी ने जिसके लिए लिखा है, "यह सम्यता श्रवमं है पर इसने यूरोप वालों पर ऐसा रंग जमाया है कि वे इसके पीछे दीवाने हो रहे हैं—जो लोग हिन्दुस्तान को बदल कर उस हालत पर ले जाना चाहते हैं जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया हैं वे देश के दुश्मन हैं, पापी हैं" के प्रवाह में और श्रधिक न वहकर संसार के देशों की सरकारें नवीन समाज रचना के लिए भगवान् महावीर द्वारा उपदेशित संयम और अपरि-पह के सिद्धान्त पर ग्राचारित सादे जीवन की ग्रर्थ व्यवस्था को (जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा पिछले पृष्ठों में दी गई है) ग्रपनायें ग्रौर भारतवर्ष इसमें पहल करके उस ग्रादर्ग को सव देशों के सामने रक्खे। उस समाज व्यवस्था में भोगोपभोग की विषमता का कोई प्रश्न नहीं होने से राष्ट्रवाद, जातिवाद, मजदूरवाद ग्रादि तथा इनके कारण उत्पन्न वर्ग संघर्ष तथा चरित्र संकट ग्रपने ग्राप समाप्त हो जावेंगे । संसार का लगभग ग्राधा उत्पादन युद्धों में तथा युद्धों की तैयारी में स्वाहा हो रहा है। उसका भूखमरी और गरीबी की समस्या का निवारण करने में उपयोग हो सकेगा ग्रौर ससार में वास्तविक गांति की स्थापना हो सकेगी।

( ? )

# ग्रध्यात्मवाद के द्वारा मानव-जीवन संतुलित किया जा सकता है

• डॉ॰ जयिकशन प्रसाद खण्डेलवाल

तीर्थंकर महावीर मानव संस्कृति के प्रकाशस्तम्भ थे। सर्वांगीए जागितक विकास उनका ध्येय था। उनके हृदय में प्राणीमात्र के लिए सहानुभूति थी। इस प्रकार उनका व्यक्तित्व ग्रलौकिक था, चिरत्र पूज्य ग्रीर निष्कलंक था। उनका ग्रादर्श जीवन हमें वर्तमान में भी महती प्रेरणा प्रदान करता है। उन्होंने उस युग में भी उदार दृष्टि से ही धर्मापदेश दिया। व्यावहारिक दृष्टि से उन्हें जैन तीर्थ संचालक के नाते जैन कहा जा सकता है किन्तु उन्होंने जाति, समाज, देश, काल ग्रीर साम्प्रदायिकता जैसी सीमाग्रों से ऊपर उठकर प्राणी मात्र के लिए दिव्योपदेश प्रस्तुत किये। उनका चिन्तन जीवमात्र के लिए था। उन्होंने कहा—'जिग्रो ग्रीर जीने दो'। जैसा तुम्हें जीने का ग्रधिकार है वैसा ही दूसरे जीवों को भी है। ग्रतः किसी जीव को सताना पाप है। वे महापुरुप थे, ग्रतः उन्हें सम्प्रदाय के बन्धन कैसे बांध सकते थे। उनका जीवन सत्य के शोधन एवं रहस्योद्धाटन में ही लगा था।

महावीर की अहिंसा तत्कालीन परिस्थितियों में जीव दया का अनुचितन मात्र ही न थी। उन्होंने उसे मानस की गहराई में जाकर अनुभव किया। उनकी अहिंसा आत्मा का सहज स्वभाव होने के कारण परमधर्म कहलाई। आधुनिक युग में गांधीजी ने भी महावीर की अहिंसा को अपनाकर अपनी आत्म-दृढ़ता के द्वारा एक सैनिक शक्ति वाले विशाल साम्राज्य को चुनौती दी। उनकी अहिंसा हिंसक में भी अहिंसक भाव उत्पन्न करने वाली थी। यतः वह व्यावहारिक जीवन में सुख-शांति की जनक थी। गांधीजी के सफल अहिंसक आन्दोलन को देखकर विश्व के अनेक गुलाम देशों ने इसे अपने रवातन्त्र्य संग्राम में अपनाया और विजय प्राप्त की। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस अहिंसा में धीरता, वीरता एवं दृढ़ता विद्यमान है। इसमें वह आत्मतेज विद्यमान है जो शत्रु के हिंसक भावों को भी निरस्त्र करने में समर्थ है। महावीर की अहिंसा अत्यन्त व्यापक एवं मानव जीवन का मूलमंत्र थी। वे देश में अहिंसक क्रांति करना चाहते थे और इसमें उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हई। उनका मन्तव्य था—

ग्रहिसा-प्रेम का विस्तार हो, सुख-शांति का समन्वय हो। ग्राज विश्व-मानव त्रग्रु-युद्ध के कगार पर खड़ा है। जरा सी हिंसा भड़कने पर विश्व युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर विश्व मानव का पूर्ण विनाश ग्रवश्यंभावी है। हिन्दी के प्रसिद्ध किंव जयशंकर प्रसाद के शब्दों में—

भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन : हिंसा भयभीत का स्वभाव है, ग्रहिंसा निर्भीक का सहज भाव है।

महावीर ने तीस वर्ष तक उपदेश दिया, हिंसा वन्द हो गई, स्त्रियों ग्रीर शूद्रों को धार्मिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई। ग्राज भी हम महावीर के उन प्रभावक उपदेशों का ग्रमुमान कर सकते हैं ग्रीर उनसे प्रेरणा लेकर नवीन समाज की रचना कर सकते हैं। दो विश्व गुद्धों से पीड़ित मानवता का उद्धार ग्रहिसक विचारधारा से ही हो मकता है। ग्राज का विज्ञान हिंसक विचार धारा के लोगों के हाथ में पड़कर विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। ग्राज के इस ग्रशांत वातावरण में, जव जीवन के मूल्य वदल रहे हैं, सर्वत्र उथल-पुथल है, विचारों में ग्रस्थिरता वढ़ती जा रही है ग्रीर नैतिकता तो कर्पूर की भांति उड़ी जा रही है—महावीर की ग्राच्यात्मिकता एवं उससे उद्भूत सिद्धान्त मानव को त्राण प्रदान कर सकते हैं। महावीर के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं:—

- (१) श्रहिसाबाद जियो ग्रोर जीने दो।
- (२) श्रनेकान्त श्रीर स्वाद्वाद विचार के क्षेत्र में भी ग्रहिसक बनो ।
- (३) कमंबाद-कर्मों को सुघारने से ही हम सुखी वन सकते हैं।
- (४) श्रपरिग्रहवाद-इसी को सच्चा समाजवाद कह सकते हैं।
- (५) श्रध्यात्मवाद—विना स्नात्मा के शरीर समंगल रूप है, इसी प्रकार साव्या-त्मिकता के विना हमारा चिन्तन छिछला एवं जड़ है।

श्रनेकान्त के द्वारा जटिल विरोधी समस्याएं भी सहज में हल की जा सकती हैं। समस्त वस्तुएं ग्रनन्त धर्मान्मक हैं। ग्रतः एक वार में ही हम उनके ग्रनन्त धर्मों को नहीं जान सकते। एकान्त 'हीं' का समर्थक है तो ग्रनेकान्त 'भी' का समर्थक है। ग्रनेकान्त मिद्धान्त सत्यालोचक है ग्रीर यह हमें दूसरों के साथ मिल जुलकर रहना सिखाता है।

कर्मवाद का सिद्धान्त स्वरूप में ग्रत्यन्त सूक्ष्म ग्रीर गहन होने पर भी ग्रनुभव गम्य एवं युद्धिगम्य है। 'प्रत्येक प्राणी जो कर्म करता है, वही उसका भाग्य विधाता है।' यह सिद्धान्त हमें ग्रसन् मार्ग से हटाकर सन् मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। संसार में जानी-मूर्ख, सुखी-दुखी, धनी-निर्धन, दीर्घायु-ग्रत्यायु, ग्रादि विभिन्न प्रकार के मनुप्य दिखाई पड़ते हैं। इस विभिन्नता में कर्म ही कारण है। जीव का तीव्र, मध्यम ग्रीर मन्द कपायी होना, भावों द्वारा गृहीत कार्माण-वर्गणाग्रों का ग्रन्थ-ग्रन्थण व्यक्ति द्वारा भिन्न परिल्मन होता है। उसी के ग्रनुसार वे सुखी या दु:खी वनते हैं। कर्म जाल से मुक्त होने के लिए हमें दर्धन, ज्ञान ग्रीर चरित्र्य की तेज तलवार प्रयुक्त करनी होगी। जीव की ग्रात्म मिलनता ग्रीर निर्मलता के ग्रनुसार कर्मबन्धन की हीनता एवं प्रकर्प में ग्रन्तर पड़ता है।

महावीर का ग्रपरिग्रहवाद तो समाजवाद का सर्वाधिक मफल ग्राधार वन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति ग्रावश्यकता से ग्राधिक वस्तुओं का संग्रह न करे। ग्रपरिग्रह की ग्राज जन-जीवन में जितनी ग्रावश्यकता है उतनी शायद पहले कभी न रही होगी। ग्राज के जीवन में पिरिग्रह का ताण्डव नृत्य मानवता की जहें हिला रहा है। ग्राज की विपम परिस्थितियों में संघर्ष का ग्रन्त ग्रपरिग्रहवाद के द्वारा किया जा सकता है। गांधीजीं ने

प्रपरिग्रह को ग्राश्रम-न्नतों में स्थान देते हुए कहा —हम किसी भी वस्तु के स्वामी नहीं हैं, स्वामी समाज हैं। समाज की श्रनुमित से ही हम वस्तुश्रों का उपयोग कर सकते हैं। हम केवल ट्रर्टी हैं। वास्तव में चुराया हुग्रा न होने पर भी ग्रनावश्यक संग्रह चोरी का माल हो जाता है। इस प्रकार नवीन एवं सुखी समाज की रचना में महावीर का ग्रपरिग्रहवाद ही एकमात्र विषमता को दूर करने का उपाय सिद्ध हो सकता है।

महाबोर ने प्रध्यात्म के द्वारा जगत् श्रीर जीवन की समस्याशों को मुलभाने का प्रयास किया। संसार के दुःखातुर प्राणियों के समक्ष उन्होंने एक सच्चा सीधा मार्ग उपस्थित किया है। जीवन श्रीर पुद्गल दोनों ही स्वतन्त्र हैं किन्तु यह जीव श्रज्ञानवण श्रनादिकाल से पुद्गल को श्रपना मानकर श्रनन्त संमार का पात्र रहा है श्रीर श्रावागमन के चक्र में पड़कर दुःखी हो रहा है। इस प्रकार महाबीर ने मानव को श्रात्मकल्याण की श्रोर प्रेरित किया। श्राज भौतिकताबाद का बोलवाला है। श्रध्यात्मवाद के द्वारा मानव जीवन संनुलित किया जा सकता है।

महावीर के सिद्धान्त ग्राज २५०० वर्ष याद भी उतने ही प्रभावक एवं वैज्ञानिक है ग्रीर गांधोजी ने इन सिद्धान्तों पर चलकर एक ग्राहिसक क्रांति की । नवीन समाज रचना में महावीर की विचारधारा मानव के लिए त्राण प्रस्तुत करने वाली हैं। उत्पात-व्यय- भ्रुव-युक्त जो सत् पदार्थ है, वही यथार्थ एवं वास्तिविक स्थिति है। इस प्रकार महावीर का चितन प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक है ग्रीर वह ग्राधुनिक चेतना से ग्रोतप्रोत है।

( ३ )

परस्पर उपकार करते हुए जीना ही वास्तविक जीवन श्री निश्रीलाल जैन

भारतीय समाज जर्जर हो गया है। स्वतन्त्रता के सूर्योदय के साथ उसने सामाजिक, आर्थिक, नैतिक अभ्युत्थान के स्विंगिम सपने अपनी श्रांखों में बसाए थे वे विखर
चुके हैं। प्राचीन संस्कृति सांसें तोड़ रही हैं। समाज पाश्चात्य सभ्यता के श्रंघे अनुसरण
में व्यस्त है। पाश्चात्य सम्यता भौतिक प्रवृत्तियों के आधार पर विकसित हुई है और
भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक सिद्धान्तों के आधार पर, इस कारण पाश्चात्य सभ्यता
से उसका समन्वय नहीं हो पा रहा है। भारतीय संस्कृति संकामक काल से गुजर रही है।
वैज्ञानिकों के मृजक हाथ अणु-हाईड्रोजन जैसे विनाशक श्रस्त्र-शस्त्रों के निर्माण में व्यस्त
हैं। यद्यपि वैज्ञानिक शोधों ने मानव हृदय में जमी हुई श्रंघ विश्वास की पर्तों को दूर
करने का सम्यक् कार्य किया है किन्तु दुर्भाग्य से वैज्ञानिकों की प्रतिभा का उपयोग अनुपातिक रूप से निर्माण कार्यों में कम और युद्धोपयोगी विनाशक सामग्री के निर्माण में

ग्रधिक हो रहा है। कहने को विश्व के राष्ट्र एक-दूसरे के निकट ग्रा गए हैं, किन्तु ग्रनवरत युद्धों ग्रीर शीत युद्धों ने विश्व में पृणा ग्रीर द्वेष फैलाने का दुर्भाग्य पूर्ण कार्य किया है।

वस्तुओं के मूल्य, मुद्रा का अत्यविक प्रसार दिनप्रतिदिन वढ़ रहा है। व्यक्ति का मूल्य प्रतिक्षण घट रहा है। संसार में सबसे कोई मूल्य रहित है तो श्रेष्ठ और मूल्यवान मानव। नैतिकता जिस स्तर पर आ गई है उसे देखकर सहज ही कहा जा सकता है कि मानवीय मूल्यों के दृष्टिकीण से भारतीय समाज का नैतिक स्तर निम्नतर स्तर पर आ गया है। भ्रष्टाचार, संचय की दूषित प्रवृत्ति, अनैतिकता भारतीय जन-जीवन का अग वन गई है। सट्टा एवं लाटरियों के प्रचार-प्रसार ने मनुष्य को पुरुपार्थवादी वनने की अपेक्षा निष्क्रिय और भाग्यवादी वनाने में योगदान किया है। वर्तमान समाज परिवर्तन की प्रताक्षा में है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है।

तीर्थंकर वर्द्ध मान महावीर की विचारघारा प्रत्येक वदलते मूल्यों ग्रीर संदर्भों में पूर्ण ग्रीर उपयोगी है। महावीर ने दीर्घ काल तक सतत साधना द्वारा सर्वजता प्राप्त की थी। उनके ग्रात्म-ज्ञान में प्रत्येक परिवर्तन परिलक्षित होता था। उनके सिद्धांत भाष्वत हैं। उन्हें देश-काल की सीमा में बद्ध नहीं किया जा सकता। वर्द्ध मान की विचारधारा नवीन समाज निर्माण में सर्वीधिक उपयोगी है।

वर्तमान युग व्यक्तिवादी होता जा रहा है। समाज और राष्ट्र के प्रति उसे अपने दायित्वों का वोव नहीं रहा। महावीर की विचारघारा इस दूपित प्रकृति से विमुख होने का आश्वासन प्रदान करती है। तीर्थंकर महावीर ने "जिओ और जीने दो" एवं "परस्परोप्त्रहों जीवानाम्"। जैसे मंगल सन्देश दिए इन सन्देशों में स्व-पर के समान अस्तित्व की कामना है। परस्पर उपकार करते हुए जीवन व्यतीत करना ही वास्तिवक जीवन है। ममाज में सभी के समान अस्तित्व का आश्वासन हो और सभी परस्पर सुख-दु: बों में सहभागीदार हों, इससे अधिक स्वस्थ समाज और समाजवाद की स्थापना की कल्पना भी तम्भव नहीं हो सकती। इन दोनों मूत्रों में यह सन्देश निहित है कि दूमरे के अस्तिव को स्वयं के अस्तित्व के समान स्वाकार करो। परिग्रह से बचो, अत्यधिक संवय की दूपित प्रवृत्ति व्यक्ति की मानसिक चेतना को कृण्टित कर देती है। सामाजिक और आव्यात्मिक जीवन में अविच उत्पन्न कर देती है। वह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही घातक है इसलिए महावीर ने दान का उपदेश दिया। जब तक समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं आयेगा, समस्त प्रक्रियायें निष्फल ही होंगी।

तीर्यंकर की विचारवारा ने हिंसा को सामाजिक जीवन से निष्कासित कर दिया था, किन्तु भौतिकवादी युग के प्रत्येक चरण के साथ हिंसा को असत प्रवृत्ति समाज में पुनः व्याप्त हो गई । युद्धों की विभीषिका के ग्रतिरिक्त सामान्य जन-जीवन भी श्रमुरक्षित हो गया है। मांसाहारी प्रवृत्ति का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। मांस-मदिरा के निरंतर प्रयोग के कारण ममुष्य स्वस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा है। मांस का प्रयोग ग्रारीस्क एवं मानसिक विकृतियों का जनक है। तीर्थंकर महावीर की दिव्य वाणी से ग्रमृत छन्दिनः मृत दुए। उन्होंने कहा कि स्वयं की सांसों के प्रति सभी ममता रखते हैं,

कहीं न कहीं इन वैद्यानिक प्रावधानों से वचने के उपाय खोजती रहती हैं। वैद्यानिक प्रावधानों से पालन के वास्तविक समाधान की ग्रोर गम्भीरता पूर्वक विचार ही नहीं किया जाता। मनुष्य का हृदय सद्-ग्रसद् प्रवृतियों का ग्रद्भुत संगम है। धर्म मानव का ग्रसद् प्रवृत्तियों को नष्ट करने वाला सबसे प्रभावक सत्य है। किन्तु विज्ञान की चकाचींय धर्म को प्रति क्षरण मनुष्य के हृदय से दूर करती जा रही है। मनुष्य का जीवन भौतिक सुखों की उपलब्धियां खोजने वाला यंत्रमात्र वन गया है, उसका भावात्मक पहलू प्रतिक्षरण हृद रहा है। यदि यही स्थिति रही तो मनुष्य यंत्र मात्र वनकर रह जायेगा। इसलिए सुखी समाज की रचना के लिए उसे तीर्थंकर महावीर के सिद्धांतों के श्रनुक्ष ढालना होगा, सम्यक् वृष्टिकोण, सम्यक् ज्ञान ग्रौर सम्यक् चारित्र की प्रतिष्ठा करनी होगी।

व्यक्तियों की इकाई की संयुक्ति विश्व है। वूंद-वूंद की संयुक्ति सागर है। इसलिए ग्रादर्श समाज की रचना हेतु व्यक्ति का हित देखना होगा, उसका शृंगार करना होगा। मानव-मात्र का मंगलमय भविष्य ही नवीन समाज का स्वरूप हो सकता है। वर्द्धमान महावीर की विचारधारा वास्तव में प्रत्येक युग के लिए मूल्यवान दस्तावेज है।

भगवान महावीर के पच्चीस सौ वर्ष पूर्व के उपदेश ऐसे प्रतीत होते हैं, मानों वर्तमान यूग के लिए भविष्य वागी हों। तीर्थंकर ने कहा या-जाति ग्रीर कूल के वन्धन कृतिम हैं। जिसका ग्राचरण ग्रादर्भ हो, वही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता जन्म की कसौटी पर प्रमाणित होनी चाहिए। सभी प्राणियों में समान ग्रात्मायें हैं। वे मात्र कर्मों के कारण पृथक्-पृथक् गतियों में भ्रमण कर रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा वनने की शक्ति निहित है, जिसे क्रमणः भावनाग्रों ग्रीर ग्राचरण की विगृद्धि से ही उपलब्ब किया जा सकता है। तीर्थंकर ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा पुनीत गंतव्य निश्चित किया। यदि प्रत्येक व्यक्ति ग्रथवा समाज का बहुमत इस पुनीत गंतव्य की ग्रपना लक्ष्य बना ले तो ग्रादर्श समाज की स्थापना सहज और सम्भव है। तीर्थंकर महावीर की विचारधारा का मुल उद्देश्य परमात्म तस्व की उपलब्धि का मार्ग है। उनकी विचारघारा निवृत्तिमुलक है, किन्तू ग्रारम-कल्याण श्रीर लोक-कल्याण मुक्ति के पथिक की मानस-सन्तानें हैं। ग्रारम-कल्याए। ग्रीर लोक-कल्याए। एक सीमा तक साथ-साथ चलते हैं। इसीलिए महावीर ने ग्रपनी विचारवारा को स्याद्वाद में व्यक्त किया ग्रीर परमात्म तत्व की उपलब्धि ही जिनका एक मात्र सायन है, ऐसे साधु की एवं गृहस्य जीवन में रहकर भी धर्म-सायना कर सके, ऐसे व्यक्तियों की ग्राचार संहिता पृथक्-पृथक् निर्घारित की। ग्रादर्ग समाज के व्यक्ति का श्राचरण कैंसा हो, इसलिए व्यक्ति की दिनचर्या तक नियत करदी । देव-दर्शन, गुरु-उपासना स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये दैनिक पट् कर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए ग्रावश्यक माने गए हैं। इन छ: कार्यों में ग्रनेक समस्याग्रों का समावान निहित है। व्यक्ति के ग्राच्या-त्मिक, मानसिक एवं नैतिक चेतना का यह मंगल सूत्र है। इसमें व्यक्ति को ग्रादर्श बनाने की ग्रपार क्षमता है। व्यक्ति के ग्राचरए। को ग्रादर्भ बनाए बिना ग्रादर्भ समाज की कामना मात्र कल्पना है। ग्रतएव कहा जा सकता है कि नवीन समाज-रचना का मंगल भविष्य, तीर्थंकर वाणी में निहित है।

स्वाभाविक ही, जगत् की विगड़ती मानसिक दुरवस्था से चिंतित है। १९७१ के वर्ष को इस सस्था ने 'रंग-वाद श्रौर रंग-भेद से संघषं' का वर्ष मानकर सारी दुनिया में मनाया। दुनिया भर के विद्वान, विचारक ग्रौर तत्त्व-वेत्ता इस गहन सवाल पर विचार करने लगे कि कम से कम भविष्य में संसार में रंग-भेद से उत्पन्न तनाव व हिंसा को तो समाप्त किया जा सके। लेकिन यूनेस्को के विचारकों को क्या नजर ग्राया? सुनिये—

जगत् के महान् तत्ववेत्ता और चितक प्रोफेसर लेवी स्ट्रास ने ग्रत्यन्त विपादपूर्ण स्वरों में कहा:—"हमारे पास यह कहने के लिये कोई ग्राधार नहीं है कि संसार में रंग-भेद कम हो रहा है।" यह सच है कि सारी दुनिया में ग्रसिहिष्णुता वरावर वढ़ रही है। ग्राज की दुनिया में भिन्न-भिन्न राज्यों और विचारधाराओं में ग्रापस में समभौता हो भी जाय तो भी इस जगत् के लोग ग्रापस में प्रेम और सद्भाव से नहीं रह सकेंगे। ग्राज तो इन्सानियत ग्रपने ग्राप से नफरत करने लग गई है। रंग-वाद ग्रसल में तो, ग्रादमी की ग्रादमी के प्रति ग्रसिहिष्णुता ग्रीर तग्रस्सुव का ही दूसरा नाम है। समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों ग्रीर नृतत्त्वजों की वरसों की खोज-वीन ग्रीर ग्रनुसन्धान का निचोड़ यही है कि वास्तविक समस्या है—ग्रादमी के इस संसार के ग्रन्य जीवों के साथ के सम्बन्ध की। पश्चिमी संस्कृति ने, ग्राटमी को स्वयं ग्रपने ग्रात्माभिमान की इज्जत तो दी परन्तु उसे यही समभाया गया कि वह इस मृष्टि का मालिक है, निर्माण का कर्ता है। इसका नतीजा यह हुग्रा कि उसने ग्रन्य जीवों का ग्रादर करना छोड़ दिया। मानसिक हिसा का यही ग्रसली स्वरूप है।

प्रोफेसर स्ट्रास से पूछा गया—वैज्ञानिक विचारधारा का प्रसार ग्रीर प्रचार, क्या इस रंग-भेद के विप को समाप्त नहीं कर डालेगा ? प्रोफेसर साहव ने कहा — नहीं। इस वारे में तो हम सब नृतत्त्वज्ञ ग्रीर समाजशास्त्री एकमत हैं। केवल ज्ञान का प्रसार, विज्ञान का प्रचार ग्रीर ग्रावागमन तथा संचार साधनों का विश्वव्यापी फैलाव, मनुष्य को मानवता से ग्रीर ग्रावागमन तथा संचार साधनों का विश्वव्यापी फैलाव, मनुष्य को मानवता से ग्रीर ग्राप से सहज ग्रीर उपयुक्त रूप से जीना नहीं सिखला सकेगा। ऐसा मनुष्य — वैज्ञानिक, विश्व का भविष्य का इन्सान, तव विविधता के प्रति ग्रादर ही खो बैठेगा ग्रीर समानता के नाम पर संहारक-एकता की प्रतिष्ठा करने लगेगा। ग्रादमी का संकट, केवल ग्रज्ञान ग्रीर पूर्वाग्रहों को दूर करने का ही संकट नहीं है। यही होता तो सम्पूर्ण सुशिक्षित समाज, हिसा-द्वेप से परे, एक ग्रादर्श समाज हो सकता था, परन्तु ऐसा तो है नहीं।

तव ? हम इतिहास के चक्र को तो बदल नहीं सकते । पुरानी समाज व्यवस्था में जा नहीं सकते । पीछे लीटना मुमिकन है । श्रागे बढ़ना सचमुच में प्रगति नहीं, विनाश का नवीन रास्ता नापना ही है ।

यूनेस्को के विद्वान् विचारक चुप हो गये। वे केवल ग्रादमी के भविष्य के इतिहास के परिवर्तन पर भरोसा कर सकते हैं। काश, उन्हें महावीर याद ग्राता। (वैसे—प्रोफेसर साहय ने कहा भी—मेरी इच्छा है, हर जगह का ग्रादमी इस बारे में—वुद्ध तथा पूर्वी देशों के दर्शन ग्रे रिंगा ग्रहण करे। सब प्रकार के जीवों के प्रति सम्पूर्ण ग्रादर ग्रीर श्रद्धा ही ग्रादमी के भविष्य को उज्ज्वल रूप दे सकती है।)

# तृतीय खण्ड 000

आधिक संदर्भ



# समाजवादी ग्रर्थ-व्यवस्था ग्रौर महावीर

• श्री शान्तिचन्द्र मेहता

समग्र जीवन के प्रवाह में जो संस्कार ढलते हैं उनसे सम्यता एवं संस्कृति का निर्माण होता है और दूरदर्शी ज्ञान-दृष्टि से दर्शन जन्म लेता है। दार्शनिक घरातल जिस संस्कृति को उपलब्ध होता है, वह संस्कृति दीर्घजीबी बनती है। पीढ़ियां जन्म लेती हैं और काल के गाल में समाती रहती हैं, किन्तु श्रेष्ठ दर्शन एवं उत्कृष्ट संस्कृति का जीवनकाल कई बार युगों तक चलता रहता है। यह उस महापुरुप की युग प्रवर्तक शक्ति का द्योतक होता है, जो अपने मौलिक चिन्तन के आधार पर नवीन दर्शन को जन्म देता है और प्रवाहित होने वाली संस्कृति को नया मोड़ प्रदान करता है। महावीर ऐसे ही युग-प्रवर्तक महापुरुप थे।

### भारत की दार्शनिक त्रिधारा:

भारत भूमि की ज्ञान एवं कर्म गरिमा इतनी समुन्नत रही है कि यहां दार्शनिकों चिन्तकों एवं साधकों का प्रभाव सदैव सर्वोपिर रहा। मौलिक विचारों की ज्ञान-गंगा यहीं से उद्गमित होकर समस्त संसार में बहती रही। प्राचीन भारत की जिस दार्शनिक त्रिधारा का उल्लेख किया जाता है, उनमें वेदान्त, जैन ग्रीर वौद्ध दर्शन की धाराग्रों का समावेश माना जाता है। इस त्रिधारा में मानव-जीवन के ग्राधारभूत दर्शन के तीन विन्दु तीन रूपों में दिखाई देते हैं।

यों तो जैन धर्म अनादिकालीन माना गया है तथा इस काल खंड में इसके आदि-प्रवर्तक ऋषभदेव माने गये हैं, किन्तु वर्तमान जैन दर्जन के प्रवर्तक महावीर ही हैं जो तीर्थकरों की श्रृंखला में चौवीसवें तीर्थंकर हैं। आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व उन्होंने जो दर्जन दिया, उसी के प्राचीन एवं अर्वाचीन महत्त्व का उनकी २५वीं जन्म ज्ञाती पर मूल्यांकन करने का हम यहां छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। यह मूल्यांकन आधुनिक समाज-वादी अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से होगा।

# त्रिघारा के वे तीन विन्दुः

प्राचीन दार्गनिक विचार वारा में मनुष्य से ऊपर ईश्वर, प्रकृति या ग्रन्य शक्ति का उल्लेख किया जाता है। मनुष्य के कर्नृत्व-को सर्वोच्चता वीरे-घीरे वाद में मिलने लगी है वरना वेदान्त दर्गन के ग्रनुसार मृष्टि का कर्ता भी ईश्वर को माना गया है। ईश्वर का किन्तु तब तक भी व्यक्तिवाद ही प्रमुख रूप से प्रचलित था ग्रर्थान् व्यक्ति की ही सत्ता समाज-व्यवस्था की धुरी थी। व्यक्तियों का सह-जीवन जरूर था किन्तु सत्ता में तव भी व्यक्ति ही रहा। पहले सामन्त समाज को चलाता था—वह एक स्थान पर वैठता था, किन्तु सर्वत्र घूमने वाले पूंजीपति ने ग्रपनी पूंजी के वल पर उससे ऊंची ग्रीर विस्तृत सत्ता, हथियानी। इसी पूंजीवाद ने जव राष्ट्रीय सीमाएं लोचकर ग्रागे वढ़ना गुरू किया तो ग्रन्य देशों में वह ग्रर्थ के वल पर राज्य सत्ता हथियाने लगा। इसने ही साम्राज्यवाद ग्रीर उपनिवेशवाद को जन्म दिया। व्यक्तिवादी व्यवस्था का यह चरम रूप था जो ग्रावनायकवाद तक फैला।

# सामाजिक शक्ति का श्रभ्युदय:

व्यक्ति से ही समाज बनता है किन्तु संगठित समाज स्वयं एक नई शक्ति के रूप में उभरता हं, इमकी अनुभूति व्यक्तिवादी व्यवस्था के चरम विन्दु तक पहुँचने पर होने लगी। जब तक राजतंत्र, समूह तंत्र और पूंजी तंत्र चला—व्यक्ति के व्यक्तित्व में सामाजिक-निखार नहीं आया किन्तु इन तंत्रों की बुराइयों ने विषम रूप ग्रहण, करके व्यक्ति-जाग्रित का श्रीगणेश किया। परस्पर सहकार की दृष्टि से सामाजिकता का विकास तो पहले हो चुका या किन्तु सामाजिक शक्ति का अभ्युदय १७वीं शताब्दी (ई०प०) से ही होने लगा। इंगर्लैंड में राजा की जगह संसद् प्रभावशाली होने लगी तो ऐसे ही जनवादी परिवर्तन अन्य देशों में भी प्रारम्भ हुए। एक-जन का मूल्य कम होने लगा, सर्वजन का महत्त्व वढ़ने लगा।

सामाजिक शक्ति के अभ्युदय ने ही आधुनिक समाजवादी दर्शन एवं अर्थ व्यवस्था को जन्म दिया। राज्य सत्ता के आधार पर ही पूंजीवाद भिन्न-भिन्न देशों में साम्राज्यवाद के रूप में पनपा था, अतः इस नवोदित सामाजिक शक्ति ने राज्य-सत्ता प्राप्त करने को अपना पहला लक्ष्य वनाया कि जिसके वल पर राजनीतिक से लेकर आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों का सूत्रपात किया जा सके। इस विचार ने जनतंत्र को जन्म दिया। जनता का, जनता के लिये, जनता द्वारा शासन ही—यह जनतंत्र का आधार विन्दु बनाया गया।

राजनैतिक रूप से जनतंत्र के प्रयोग के साध-साथ ग्राधिक दृष्टि से समाजवादी ग्रर्थं व्यवस्था का विचार पैदा हुग्रा ग्रीर ग्रलग-ग्रलग रूपों में फैला। यूरोपीय क्षेत्रों में विभिन्न विचारकों ने समाजवाद के विचार को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया तथा उसे ग्रलग-ग्रलग नाम दिये। किन्तु जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने समाजवादी दर्शन को ऐसा मूर्त रूप दिया जो ग्राधिक के साथ एक सम्पूर्ण जीवन पद्धित का चित्र उपस्थित करता था ग्रीर जब इस दर्शन को रूस, चीन ग्रादि राष्ट्रों ने व्यवहार में लिया तो देय, काल के भेद को छोड़कर यह व्यक्तिवादी समाज-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन नाने की दृष्टि में नमान रूप से उपयोगी सिद्ध हुग्रा।

# कालं माधस का समाजवादी दर्शन:

मनुष्य को प्रगति का मूल बताने हुए मावर्ग के समाज्यादी दर्शन का सार यह है

# व्यक्ति से समाज श्रौर समाज में व्यक्ति:

एक व्यक्ति एक संस्था की स्थापना करता हूं—उसके संविधान एवं नियमोपनियमों की रचना करता है, फिर यदि वही व्यक्ति उसके संविधान को तोड़े तो क्या संस्था उसकी छित होते हुए भी उसके अनुशामन-भंग को सहन करेगी ? राष्ट्रपित भी राष्ट्र के संविधान का उल्लंघन करने पर दंडित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति द्वारा संगठित होने पर भी समाज की एक ऐसी विशिष्ट शक्ति बनती है जो व्यक्ति को नियंत्रित और अनुशासित रखती है। विज्ञान की आशातीत प्रगति एवं मानव सम्पर्क में समीपता आ जाने के कारण सामाजिक शक्ति अधिकाधिक प्रवल बनी है। जन-चेतना की जागृति भी इसका एक प्रमुख कारण है। व्यक्ति से समाज की ओर जाते हुए भी समाज में व्यक्ति की स्थित को सन्तुलित बनाये रखना ही समाजवादी अर्थ व्यवस्था का मुख्य ध्येय होता है। व्यक्ति के स्वार्थ पर अंकुश लगाये विना समाज का हित साधन संभव नहीं होता। 'वहुजनहिताय' से ही 'सर्वजनहिताय' तक पहुँचा जा सकेगा।

व्यक्ति एवं समाज के पारस्परिक सम्वन्धों की ग्राधुनिक समाजवादी ग्रर्थं व्यवस्था के संदर्भ में मीमांसा करें तो स्पष्ट होगा कि व्यक्ति के स्वार्थ से समाज के हित को ऊपर स्थान दिया गया है। व्यक्ति समाज के लिये त्याग करे यह समाजवादी की प्रेरणा है ग्रीर व्यक्ति जितना ग्रधिक त्याग करता है या कि करने के लिये प्रेरित किया जाता है, उतनी ही समाजवादी ग्रर्थं व्यवस्था ग्रधिकाधिक सुदृढ़ वनती है। व्यक्ति ग्रीर समाज की गित समाजवादी व्यवस्था में परस्पर सहयोगात्मक होनी चाहिये न कि संघर्ष मूलक। जहां व्यक्ति ग्रीर समाज के बीच संघर्ष उठता है, वहां सामाजिक हितों को प्रमुखता दी जायगी। समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति समाज का पूरक होगा, न कि ग्रधिनायक। सवकी इच्छा का शासन एक की इच्छा का शासन नहीं होता।

# जो मावसं ने बाद में कहा, उसे महावीर ने वहुत पहले देखा:

ग्राधुनिक समाजवादी ग्रर्थं व्यवस्था के मूल में भांकें तो ये तत्व दृष्टिगत होंगे कि मनुष्य सामाजिक दृष्टि से छोटा वड़ा नहीं, समान होता है तथा उसकी प्रगति में ग्रर्थं का नहीं वित्क गुएा का वर्चस्व होना चाहिये। ग्राधिक क्षेत्र में विषमता की जड़ें कटनी चाहिये तथा ग्रवसरों, साधनों ग्रादि में समानता ग्रानी चाहिये। सबसे मुख्य बात यह है कि ग्रर्थं मनुष्य के सिर पर नहीं पैरों में होना चाहिये।

मार्क्स के समाजवादी दर्शन की व्याख्या का अन्तः मर्भ यही था कि जैसे एक परिवार में अर्जन करने वाला अवक अपने से भी अधिक सुविधाएं, अर्जन न करने वाले अपने वृद्ध माता-पिता और अपने वच्चों को देना चाहता है और फिर भी उसमें खुशी मानता है, उसी तरह का व्यवहार सारे समाज में प्रसारित हो जाना चाहिये। स्नेह के ऐसे ही सूत्र में सारे समाज को कोई वांघ सकता है तो उनका विचार था कि वह समानता का तत्त्व ही हो सकता है।

महावीर श्रीर मार्क्स को जब दर्शन की स्थित से देखते हैं तो समक्त में श्राता है कि जो मार्क्स ने बहुत बाद में कहा, उसे महावीर ने उनसे भी दो हजार वर्ष पहले देखा। यह उनकी विलक्षण दूरदृष्टि का परिचायक है। एक प्रकार से मार्क्स ने तो उस समय की परिस्थितियों का विश्लेषण करके व्यक्तिवादी व्यवस्था से समाज को मुक्त कराने के लिये श्रपने दर्शन को प्रस्तुत किया तो महावीर ने श्राज से ढाई हजार वर्ष पूर्व कठिन व्यक्तिवादी व्यवस्था में श्रपने प्रत्येक सिद्धांत में समाजवादी व्यवस्था के विचारों का बीजांकुरण किया।

जब विभिन्न दार्शनिकों के विचारों में स्पष्ट व्यक्तिवाद की ही छाप थी तब महावीर ने अपने मौलिक सिद्धांतों में व्यक्ति की इस रूप में प्रभावित किया कि वह विचारों के क्षेत्र में दूसरों के विचारों का समादर करे और अपने कार्य क्षेत्र को इतना सीमित रखे कि वह कहीं भी अन्य को क्लेश न पहुंचावे। परिग्रह की मर्यादा का भी सबसे पहले उन्होंने ही उपदेश दिया जिसका प्रयोजन व्यक्ति-संयम से लेकर समाज में सम-वितरण था। सामाजिक

# महावीर की साधु संस्था ग्रीर शुद्ध साम्यवाद:

महावीर ने यपिरग्रह्वाद का मूर्त रूप ग्रपनी साधु संस्था की देकर समाजवादी ग्रर्थव्यवस्था का एक ग्रादर्श प्रतीक ग्रवश्य खड़ा किया था। इस साधु संस्था की व्यवस्था को
मानर्स के साम्यवाद की हिण्ट से देखें तो वह शुद्ध साम्यवादी प्रतीत होगी। जैसे मार्क्स ने
ग्रपने समाजवादी दर्णन के तीसरे सोपान की कल्पना की है कि सभी शक्ति भर परिश्रम
करेंगे ग्रीर सम-वितरण प्राप्त करेंगे तो वही स्थिति महावीर की साधु संस्था की है। एक
प्रकार से यह स्थिति उससे भी ऊंची है क्योंकि साबु संस्था में परिग्रह के साथ उसके प्रति
ममस्व का भी ग्रभाव मिलेगा—वाह्य के साथ ग्रान्तरिक स्थिति भी सुदृढ़ मिलेगी।

महाबीर द्वारा 'ग्राचारांग सूत्र' में निर्देशित ग्राचार का पालन करने वाला साधु ग्रपना सम्पूर्ण सांसारिक वैभव तथा उसके प्रति ग्रपने मोह को भी त्याग कर दीक्षित होता है। इसका ग्रथे है कि वह व्यक्तिवाद की सारी परिधियों को लांधकर सारे समाज का हो जाता है। यह दीक्षा व्यष्टि का समष्टि में विलयन रूप होती है। लोकहित हेतु ग्रातम-निर्माण में प्रत्येक साधु या साध्वी ग्रपने सम्पूर्ण मनोयोग से कार्यरत हो—यह ग्रावश्यक है किन्तु भोजन या वस्त्रादि का प्रत्येक साधु या साध्वी समान मर्यादित मात्रा में ही उपभोग कर सकता है ग्रीर वह मर्यादा भी इतनी ग्रव्प होती है कि उससे शरीर पीपण नहीं, शरीर-रक्षण मात्र हो सके। इससे ग्रविक शुद्ध साम्यवाद ग्रीर क्या होगा कि व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों के दयाव से नहीं भुकता, बिल्क स्वेच्छा से साम्यवाद को ग्रपनाता है ग्रीर ग्रपने प्रयास से साम्यवाद को मन में जगाकर लोगों को कर्तव्यों में ढालता है। महावीर की साधु संस्था में ऐसे ही व्यक्तित्वों का निर्माण होता है।

# श्रावक परिग्रह की मर्यादा लें:

महाबीर के दर्शन-रथ के दो प्रमुख चक हैं—साबु ग्रीर श्रावक । स्त्री पुरुष समानता के हामी महावीर ने साधु के साथ साघ्वी ग्रीर श्रावक के साथ श्राविका को समान स्थान दिया तथा इन चारों को तीर्थ मान कर चतुर्विय संघ-व्यवस्था की स्थापना की । यह सघ व्यवस्था स्वयं समाजवादी व्यवस्था की प्रतीक है ।

सायु जब सम्पूणं रूप से परिग्रह की भावना ग्रीर वस्तु विपय-दोनों प्रकार से त्याग करता है तो उससे नीचे के सावक-श्रावक के लिये यथाशक्ति ममत्व को कम करते हुए वाह्य परिग्रह याने उपभोग्य पदार्थों की मर्यादा लेने का विधान किया गया है। इसके लिये श्रावक का पांचनों ग्रीर सातवां व्रत विशेष रूप से सम्वन्धित है। पांचनें ग्रिशुव्रत में क्षेत्र, वस्तु, (हिरण्य-स्वर्ण), धन-धान्य, द्विपद, चतुर्षद, धातु ग्रादि के ग्रपने पास रखने के परिग्णाम को निर्धारित करना होता है तो सातनें ग्रिशुव्रत में एक श्रावक को उपभोग्य ग्रीर परिभोग्य पदार्थों की भी मर्यादा लेनी पड़ती है। इन पदार्थों की यहां सूची इसलिये दी जा रही है कि जिससे यह समक्ष में ग्राये कि सनाज में सारे पदार्थ सवको मुलभ हो तथा सम वितरण की दृष्टि से पदार्थों के संचय की वृत्ति मिटे ग्रीर उनका सर्वत्र विकेन्द्रीकरण हो—इस दृष्टि से महावीर ने श्रावक धर्म के स्तर पर भी कितना गहरा प्रयास किया था?

उपभोग (एक नार उपभोग) तथा परिभोग (बार-बार उपभोग) में आने वाले पदार्थी की वह सुनी निम्न है जिनके निषय में शाबक-श्राविकाओं को गर्मादा लेने का निर्देश दिया गया है:—

१. प्राप्तमन २. दन्त मंत्रन ३. फल ४. प्रजंगन ४. उच्छन-मामग्री ६. स्नान मामग्री ७. वस्त्र ६. निलेपन-मामग्री ६. फूल १०. प्राध्यमा ११. पूप प्रमर, लोबान वर्गरेट १२. पेय १३ साद्य पदार्थ १४. प्रवान हुए पदार्थ १४. मूप १६. निगय घी पूच देती प्रादि १० भाग-मन्जी १६. मनुर पदार्थ १६. भोज्य पदार्थ २०. विविध जल २१. मुगनान-मुनारी इलायनी प्रादि २२ वाह्न २३. उप-बाह्न २४. भयन मामग्री २४. सनित्त पदार्थ २६ द्रव्यपदार्थ।

इस परिष्रह परिमाण वर्त में ही श्रावक को ऐसे व्यापत्यें का निषेध भी किया है जो सामाजिक दृष्टि से हानिकर है। ये वाग्णिव्य कर्म १६ प्रकार के बताये गये हैं तथा जिनमें जंगल, सान, दांत, केण, जहर, वैश्यावृत्ति ब्रादि के धन्धों का मुख्य उल्लेश है।

सम्पूर्ण परिग्रह को न त्याम कर मृहस्थ में रहते हुए भी व्यक्ति हो सामाजिक निधा कौंमे जामृत रहे इसका श्रायकों के त्रत निर्धारण में पुरा-पूरा ध्यान रखा क्या है।

# श्रपरिग्रहवाद का सामाजिक महत्त्वः

व्यक्ति परिग्रह का सम्पूर्ण या ग्रांशिक परित्याग करे इसमें व्यक्ति के चिरित्र-शोधन का लक्ष्य तो प्रमुख है ही, किन्तु इसका सीधा प्रभाव मामाजिक परिस्थितियों पर ही पड़ता है। जिस रूप में वैज्ञानिक दृष्टि से भी समाज-विकास का इतिहास चला है, उसमें ग्रर्थ का स्थान चक्र वाहक के रूप में है तो ग्रांध्यात्मिक दृष्टि से भी उत्थान या पतन की स्थिति तभी बनती है जिस परिमाण में परिग्रह या उसके ममत्व पर नियन्त्रण ग्रथवा ग्रांनियन्त्रण हो। सिद्धांत के मूल बिन्दु में इस प्रकार विशेष ग्रन्तर नहीं है। सम्पत्ति का सामाजीकरण इस दृष्टि से प्रभावणाली निदान सिद्ध हो सकता है।

सम्पत्ति का स्वामित्व जब तक व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति की तृष्णा और लालसा पर श्रंकुण लगाना किंत होता है। सम्पत्ति के अपने पास संचय के साथ उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है और वैसी तृष्णा कभी सीमाओं में नहीं रहती। श्रसीमित तृष्णा ही श्रनीति श्रीर श्रत्याचार की जननी बनती है। एक सोमा तक व्यक्ति नीति के श्रनुसार श्रजंन करना चाहता है किन्तु संचय उसकी नीति को खंडित कर देता है तो श्रति संचय उसे श्रपने साथियों के प्रति समाज में श्रति श्राचार करने को प्रलोभित करता है। श्रनीति और श्रत्याचार जितना बढ़ता है तब सबल का न्याय चलता है और निर्वल भोपण, दमन श्रीर उत्पीड़न की चक्की में पिसने लगता है। यह चक्की तब सामाजिक क्षेत्र में इस तरह चलने लगती है कि समाज की श्रधिकाधिक सम्पत्ति कम से कम हाथों में सिमटती चली जाती है श्रीर समाज के बहुसंख्यक सदस्य निर्धन श्रीर निर्वल बनते जाते हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में अपरिग्रहवाद का सामाजिक महत्त्व प्रिकट होता है। मार्क्स ने इस

स्थिति का निदान दुन्द्वात्मक भीतिकवाद ग्रीर वर्ग-संवर्ष के रूप में खोजा तो महावीर ने इस निदान को ग्रपरिग्रहवाद के रूप में प्रकाशित किया जो मानव की ग्रन्तरात्मा को प्रिमाजित कर स्थायित्व का स्वरूप दिखाता है। ग्रपरिग्रहवाद सामाजिक स्वामित्व का ही दूसरा नाम माना जाना चाहिये।

# व्यक्ति से समाज श्रीर समाज से व्यक्तिः

प्राचीन ग्रीर ग्रवांचीन—इन दोनों निदानों को दो ग्रलग-ग्रलग टिंग्टियों से देखकर उनका एक समन्वित रूप ढाला जा सकता है। एक व्यक्ति से समाज की ग्रीर बढ़ने का निदंश है तो दूसरा समाज से व्यक्ति की ग्रीर मुड़ने का प्रयत्न। व्यक्ति ग्रीर समाज की ग्रितियों का विभेद तथा सहयोग भी इसी टिंग्टि से ग्रांका जा सकता है।

व्यक्ति संयमित, नियमित, अनुशासित एवं आतम नियन्त्रित होगा तभी समाज सुगठित एव संघटित बना रह सकेगा क्योंकि व्यक्ति-व्यक्ति का चरित्र ही सामाजिक चरित्र का निर्माण करता है। किन्तु जब तक सम्पत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व है तब तक व्यक्ति की उद्दाम लालसाग्रों पर वह आत्म-नियन्त्रण कर सके— इसकी सम्भावना भी बहुत युंधली होती है। यही कारण हे कि इस बिन्दु पर सामाजिक शक्ति को प्रखर बनाने की आवश्यकता महसूस होती है और यही रास्ता समाज से व्यक्ति की और आने का होता है।

व्यक्ति से समाज की ग्रोर जाने की प्राचीन विचारधारा रही है तो ग्रवीचीन विचारधारा समाज से व्यक्ति की ग्रोर ग्राने पर भी समान रूप से वल देती है। व्यक्ति के जीवन को मोड़ देने के लिए कई बार सामाजिक बातावरण भी प्रभाविक सिद्ध होता है, विल्क ग्राचुनिक समाजवादी ग्रर्थ व्यवस्था में तो समाज-सत्ता के ग्राधार पर ऐसे धरातल का निर्माण कर दिया जाता है जिस पर व्यक्ति को व्यक्तिशः चलना सरल हो जाता है। एक व्यक्ति कांटों-पत्थरों वाली वीहड़ भूमि पर चले ग्रीर दूसरे को चलने के लिये डामर की सड़क मिल जाय तो ग्रवश्य ही दूसरा शक्ति ग्रीर समय की वचत कर सकेगा। व्यक्ति की प्रगति के लिये डामर की सड़क बनाने का काम समाज का होना चाहिये तथा यही समाजवादी ग्रर्थ व्यवस्था की बुनियाद है। समाजवादी ग्रर्थ व्यवस्था सामान्य रूप से सारे समाज में ग्रर्थ-चिन्ता से मुक्त वातावरण, सम्यता एवं संस्कृति के जरिये सब व्यक्तियों के लिये समान रूप से समुन्नत घरातल बनाने का दायित्व लेती है। ग्रीर यही समूह का एक व्यक्ति के प्रति कर्तव्य होना चाहिये।

श्रपने-ग्रपने ढंग से ये दोनों प्राचीन ग्रीर ग्रवीचीन विधियां समाजीपयोगी हैं तथा समन्वित होकर चले तो एक दूसरी की पूरक वन जाती हैं। इस रूप में ये दोनों विधियां मनुष्य की संचय वृत्ति पर व्यक्तिगत स्वेच्छा एवं सामाजिक मत के प्रनुसार नियंत्रण कर सकती हैं। संचय वृत्ति पर प्रतिवन्ध ही ग्रपरिग्रहवाद के ग्राचरण गत पक्ष को सवल वना सकेगा।

# सम्पत्ति-संचयः एक विषम समस्याः

मानव समाज में श्राज सभी प्रकार की विषमताश्रों के वीज घोने वाला व्यक्तिगत

स्वामित्व तथा सम्पत्ति संत्रम है। महावीर ने इम सम्पत्ति-संत्रम को गुल्णा एवं वासना का विकार बनाया तथा इसको मर्यादा एवं त्याम की सीमाओं में बांधने का निर्देश दिया। यहां मावमं ने सामाजिक दृष्टि से सम्वत्ति संत्रम के मृत एवं इस पर लगाये जाने बाले प्रति-बन्ध पर विश्वद् विवेचन किया है। सम्पत्ति संत्रम को व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिये एक विषय समस्या के रूप में देशा गया है।

समाज के पूंजीयादी ब्राथिक ढांचे में सम्पत्ति का संचय ब्रह्मनम लोगों के पाम होता जाता है, इसका कारण मानमं ने श्रम चोरी चताया है। समाजयादी ब्रथं व्यवस्था का बुनियादी सिद्धान्त है कि सभी श्रम करें ब्रीर बिना श्रम के कोई भी रोडी नहीं पाये, जबकि पूंजीयादी समाज में श्रम चोरी का ऐसा सिलमिला चलता है कि चार तो गुलखरें उड़ाते है ब्रीर श्रमिक भूखों मरते हैं।

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जो जितना श्रम करता है उतने श्रम का मृत्य उत्ते ही मिलना चाहिये, वयोकि मृत्य को पैदा करने वाला केवल मानव-श्रम ही होता है। दृश्य जगन् में एक भी उपयोगी पदार्थ ऐसा नहीं दिराई देगा, जिस का मृत्य तो हो किन्तु जिसमें मानव श्रम न लगा हो। एक बृक्ष खड़ा है—उसकी लकड़ी उपयोगी हो सकती है किन्तु वह उपयोग में तभी श्रा सकेगी जब उसके लिये मानव-श्रम लगे—लकड़ी कटे, उसकी मेज कुर्सी या दूसरी उपयोगी चीज तैयार हो। एक श्रमिक ने यदि श्रपने श्रम से एक रुपये के मृत्य का उत्पादन किया है तो यह एक रुपया उसे ही मिलना चाहिये। यह मिलता है तब समाज में न्यायपूर्ण श्राधिक व्यवस्था होगी श्रीर वैसी स्थित में एक या कुछ हाथों में सम्पत्ति संचय का श्रवसर ही नहीं श्रायगा।

सम्पत्ति संचय का मूल श्रम चोरी है जिसके लिये अनीति और अत्याचार पैदा होते हैं। श्रम-चोरी कैंसे होती है? एक पूंजीपित ने एक कपड़े की मिल खोली जिसमें पांच हजार श्रमिक काम करते हैं। एक श्रमिक दिन भर में एक करघे पर बैठकर कल्पना करें कि दस रुपये के मूल्य का अत्यादन करता है, किन्तु मालिक उस मजदूर को दिन के पांच रुपये पगार ही देता है तो यह एक मजदूर से पांच रुपये की श्रम चोरी हुई। पांच हजार मजदूरों से एक दिन में पच्चीस हजार की श्रम-चोरी हुई। इस श्रम चोरी से लगातार एक मिल से एक वर्ष में और कई मिलों से कई वर्ष में सम्पत्ति का अपार संचय होता रहता है। जो चोरी करता है, वह फूलता है और जिसकी चोरी होती है, वह पतला होता जाता है। आज की भाषा में इसी श्रम-चोरी को शोषण कहते हैं और इसी आधार पर मार्क्स ने समाज को शोषक और शोषित के दो वर्गों में वांटा है तथा शोषण समाप्ति का यही उपाय बताया है कि वर्ग संघर्ष को भड़काया जाय। वर्ग संघर्ष के अनुसार शोषित वर्ग शोषक वर्ग को समाप्त कर दे। किन्तु सम्पत्ति संचय की इस विषम समस्या का समाधान महावीर ने आतम-जागृति की भूमिका पर निकाला।

# साध्य एक किन्तु साधनों का भेद:

महावीर ग्रौर मार्क्स के बीच दो हजार वर्ष से ग्रधिक समय निकला किन्तु दोनों ने मानव समाज के लिये जो सामाजिक लक्ष्य निर्धारित किये, उनमें ग्राश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। मानव-समता दोनों का साध्य रही किन्तु उसकी प्राप्ति के सावनों का दोनों के बीच भेद अवश्य दिखाई देता है। यह भेद भी इस स्थिति में दिखाई देता है कि वर्तमान जटिल ग्राधिक परिस्थितियों में व्यक्ति अपनी स्वेच्छा के श्राधार पर चरित्रशील वन कर समाजनिष्ठ वन सकेगा या नहीं? मार्क्स ने हिंसा को साधन जरूर बताया है, किन्तु यदि महावीर की त्यागमय भावना को व्यक्ति अपना ले और समाज हित को अपने स्वार्थ से बड़ा मानले तो हिंसा की कोई जरूरत ही नहीं रह जायगी।

किसी भी सिद्धान्त पर जब निष्ठापूर्वक ग्राचरण नहीं किया जाय तो उसकी कियानिवित सफल कैसे वन सकेगी ? महावीर ने समता के साध्य को प्राप्त करने के लिये ग्रीहंसा
का साधन वताया है। ग्रीहंसा सिर्फ नकारात्मक णव्द ही नहीं है कि जहां हिंसा नहीं तो
ग्रीहंसा का ग्रस्तित्व हो जाता है, किन्तु ग्रीहंसा के विधि रूप का महत्व ग्रीर भी ग्रधिक
है। मन, वाणी ग्रीर कार्य से किसी भी प्रकार के एक भी प्राण को क्लेश नहीं पहुंचाना
ग्रीहंसा का लक्षण माना गया है। प्राण दस वताये गये हैं—पांच इन्द्रियों के, मन, वचन
काया, श्वासोश्वास ग्रीर ग्रायुष्य के कुल दस प्राण। किसी के ग्रायुष्य को समाप्त करना
ही हिंसा नहीं है। विलक बाकी के नी प्राणों में से किसी भी प्राण पर ग्राघात करना भी
हिंसा ही है। तो इस सारी हिंसा से वचकर दसों प्राणों की रक्षा का भाव रखना ग्रीहंसा
का सम्पूर्ण रूप माना गया है।

श्रीहिंसा का सर्वाधिक महत्व ही सामाजिक होता है। व्यवहार की जो परिपाटी समाज के क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने अन्य साथी के साथ बनाता है, वह समाज को और समाज की देन होती है। इस व्यवहार की श्रेष्ठता का मापदंड श्रीहिंसा से वढ़कर दूसरा नहीं हो सकता। श्रीहिंसा की मूल भावना यह होती है कि अपने स्वार्थों, अपनी श्रावश्यक ताश्रों को उसी सीमा तक बढ़ाश्रो जहां तक वे किसी भी अन्य प्राग्गी के हितों को चोट नहीं पहुंचाती हों। श्रीहिंसा व्यक्ति संयम भी है तो सामाजिक संयम भी।

विचारगत संघपों के लिये स्याद्वाद ग्रीर ग्राचारगत संघपों के लिये यदि ग्रिहिंसा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाय तो ग्रपरिग्रहवाद याने कि ग्राधिक समानता के माध्यम से मानव-समता का मार्ग भी निश्चय रूप से निष्कंटक वन जायगा। साध्य के प्रति निष्ठा साथनों के भेद को समाप्त कर देगो।

# स्वानुशासन या वलात् शासनः

सारा समाज समतामय बने—यह जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। 'सब्बे जीवामित्ती में भूएसु' की भावना समता की ही परिचायिका है। महाबीर का ये जो स्वर इतना पहलें गूंजा, उस स्वर का आधुनिक समाजवादी दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा हो—ऐसा नहीं माना जा सकता है। महाबीर और मार्वसं की प्रेरणा के सूत्र कहीं न कहीं प्रवश्य मिले होंगे। किन्तु ऐसी समाजवादी प्रथं व्यवस्था को स्थापित करने का कीनसा मार्ग प्रपनाया जाय, स्वानुशासन का या वलात् शासन का?

यह निर्विवाद सत्य है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राग्गी होता है ग्रौर उसे पशुग्रों की तरह हांकने की पद्धति कभी भी समीचीन नहीं बताई गई। बलान् शासन का ग्रथं है यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जो जितना श्रम करता है उतने श्रम का मूल्य उसे ही मिलना चाहिये, गयोकि मूल्य को पैदा करने वाला केवल मानव-श्रम ही होता है। दृश्य जगत् में एक भी उपयोगी पदार्थ ऐसा नहीं दिखाई देगा, जिस का मूल्य तो हो किन्तु जिसमें मानव श्रम न लगा हो। एक वृक्ष खड़ा है—उसकी लकड़ी उपयोगी हो सकती है किन्तु यह उपयोग में तभी श्रा सकेगी जब उसके लिये मानव-श्रम लगे—लकड़ी कटे, उसकी मेज कुर्सी या दूसरी उपयोगी चीज तैयार हो। एक श्रमिक ने यदि श्रपने श्रम से एक रुपये के मूल्य का उत्पादन किया है तो यह एक रुपया उसे ही मिलना चाहिये। यह मिलता है तब समाज में न्यायपूर्ण श्राधिक व्यवस्था होगी श्रीर वैसी स्थित में एक या कुछ हाथों में सम्पत्ति संचय का श्रवसर ही नहीं श्रायगा।

सम्पत्ति संचय का मूल श्रम चोरी है जिसके लिये श्रनीति श्रीर श्रत्याचार पंदा होते हैं। श्रम-चोरी कैसे होती है ? एक पूंजीपित ने एक कपड़े की मिल खोली जिसमें पांच हजार श्रमिक काम करते हैं। एक श्रमिक दिन भर में एक करघे पर बैठकर कल्पना करें कि दस रुपये के मूल्य का अत्पादन करता है, किन्तु मालिक उस मजदूर को दिन के पांच रुपये पगार ही देता है तो यह एक मजदूर से पांच रुपये की श्रम चोरी हुई। पांच हजार मजदूरों से एक दिन में पच्चीस हजार की श्रम-चोरी हुई। इस श्रम चोरी से लगातार एक मिल से एक वर्ष में ग्रीर कई मिलों से कई वर्ष में सम्पत्ति का श्रपार संचय होता रहता है। जो चोरी करता है, वह फूलता है श्रीर जिसकी चोरी होती है, वह पतला होता जाता है। ग्राज की भाषा में इसी श्रम-चोरी को शोषण कहते हैं ग्रीर इसी ग्राधार पर मार्क्स ने समाज को शोपक ग्रीर शोषित के दो वर्गों में बांटा है तथा शोषण समाप्ति का यही उपाय बताया है कि वर्ग संघर्ष को भड़काया जाय। वर्ग संघर्ष के श्रनुसार शोषित वर्ग शोषक वर्ग को समाप्त कर दे। किन्तु सम्पत्ति संचय की इस विपम समस्या का समाधान महाबीर ने ग्रात्म-जागृति की भूमिका पर निकाला।

# साध्य एक किन्तु साधनों का भेद :

महावीर ग्रीर मार्क्स के बीच दो हजार वर्ष से ग्रिधिक समय निकला किन्तु दोनों ने मानव समाज के लिये जो सामाजिक लक्ष्य निर्धारित किये, उनमें ग्राश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। मानव-समता दोनों का साघ्य रही किन्तु उसकी प्राप्ति के साघनों का दोनों के बीच भेद ग्रवश्य दिखाई देता है। यह भेद भी इस स्थिति में दिखाई देता है कि वर्तमान जिंदल ग्राधिक परिस्थितियों में व्यक्ति ग्रपनी स्वेच्छा के ग्राधार पर चरित्रशील वन कर समाजनिष्ठ वन सकेगा या नहीं? मार्क्स ने हिंसा को साधन जरूर वताया है, किन्तु यदि महावीर की त्यागमय भावना को व्यक्ति ग्रपना ले ग्रीर समाज हित को ग्रपने स्वार्थ से बड़ा मानले तो हिंसा की कोई जरूरत ही नहीं रह जायगी।

किसी भी सिद्धान्त पर जब निष्ठापूर्वक ग्राचरण नहीं किया जाय तो उसकी कियानिवित सफल कैसे वन सकेगी ? महावीर ने समता के साध्य को प्राप्त करने के लिये ग्रीहंसा
का साधन बताया है। ग्रीहंसा सिर्फ नकारात्मक शब्द ही नहीं है कि जहां हिंसा नहीं तो
ग्रीहंसा का ग्रस्तित्व हो जाता है, किन्तु ग्रीहंसा के विधि रूप का महत्व ग्रीर भी ग्रीधक
है। मन, वाणी ग्रीर कार्य से किसी भी प्रकार के एक भी प्राप्त को क्लेश नहीं पहुंचाना
ग्रीहंसा का लक्षण माना गया है। प्राप्त दस बताये गये हैं—पांच इन्द्रियों के, मन, वचन
काया, श्वासोश्वास ग्रीर ग्रायुप्य के कुल दस प्राप्त । किसी के ग्रायुष्य को समाप्त करना
ही हिंसा नहीं है। बिल्क बाकी के नी प्राप्तों में से किसी भी प्राप्त पर ग्राघात करना भी
हिंसा ही है। तो इस सारी हिंसा से बचकर दसों प्राप्तों की रक्षा का भाव रखना ग्रीहंसा
का सम्पूर्ण रूप माना गया है।

श्रीहिंसा का सर्वाधिक महत्व ही सामाजिक होता है। व्यवहार की जो परिपाटी समाज के क्षेत्र में एक व्यक्ति श्रपने श्रन्य साथी के साथ बनाता है, वह समाज को ग्रीर समाज की देन होती है। इस व्यवहार की श्रेष्ठता का मापदंड ग्रीहिंसा से बढ़कर दूसरा नहीं हो सकता। ग्रीहिंसा की मूल भावना यह होती है कि श्रपने स्वार्थों, श्रपनी ग्रावश्यक-ताग्रों को उसी सीमा तक बढ़ाग्रों जहां तक वे किसी भी श्रन्य प्राणी के हितों को चोट नहीं पहुंचाती हों। ग्रीहिंसा व्यक्ति संयम भी है तो सामाजिक संयम भी।

विचारगत संघपों के लिये स्याद्वाद और ग्राचारगत संघपों के लिये यदि ग्राहिसा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाय तो ग्रपरिग्रहवाद याने कि ग्राधिक समानता के माव्यम से मानव-समता का मार्ग भी निश्चय रूप से निष्कंटक वन जायगा। साध्य के प्रति निष्ठा साथनों के भेद की समाष्त कर देगी।

# स्वानुशासन या वलात् शासनः

सारा समाज समतामय वने—यह जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। 'सब्वे जीवामित्ती में भूएसु' को भावना समता को हो परिचायिका है। महावीर का ये जो स्वर इतना पहले गूंजा, उस स्वर का आधुनिक समाजवादी दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा हो—ऐसा नहीं माना जा सकता है। महावीर ग्रीर मार्क्स की प्रेरणा के सूत्र कहीं न कहीं अवश्य मिले होंगे। किन्तु ऐसी समाजवादी अर्थ व्यवस्था को स्थापित करने का कौनसा मार्ग अपनाया जाय, स्वानुशासन का या वलात् जासन का?

यह निर्विवाद सत्य है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होता है और उसे पशुप्रों की तरह हांकने की पद्धति कभी भी समीचीन नहीं वताई गई। बलाव् शासन का प्रयं है पणुष्रों की तरह हानचा श्रीर रचानुशासन को चल देने का साह्ययं होगा मनुष्य को देवस्य के स्वभाव में ढालना । इस कारण चलाव् शामन को जो भी स्थायी रूप से समर्थन देता है उसमें मानवी[नत भावनाश्रों का श्रभाव ही माना जायगा । श्रपनी श्रन्तरेच्छा से मनुष्य जो कुछ स्वीकार करता है, उसे वह निष्ठापूर्व के कार्य एप में भी लेना चाहेगा । स्वानुशासन से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठतर नियभण नहीं हो मकता है । स्थायीस्य की स्थिति भी इसी नियभण में होती है ।

प्राधुनिक समाजवादी दर्शन में भी स्थानुशासन को ही मर्थीच्य महत्व दिया गया है। मानसं-दर्शन में सीमरा सोपान प्रराजकतावाद सभी प्रारम्भ होगा जब व्यक्ति-व्यक्ति का स्वानुशासन परिपुट्ट वन आयमा प्रोर उस समय राज्य की सत्ता की भी प्रावश्यकता नहीं रह आयमी। जैसे वानक को प्रनुशासित बनाने के लिये कभी कभी भय भी दिलाया जाता है, उसी प्रकार प्रन्तरिम काल में वर्ग संघर्ष और हिसा को समर्थन देने की बात प्राधुनिक विचारधारा में कही गई है। किन्तु प्रहिसा की भावना का प्रवन प्रचार किया जाय ता प्रन्तरिम काल में भी प्रहिसा ही के जर्ष्य परिवर्तन का चक्र घुमाया जा सकता ह। इस प्रकार समाजवादी व्यवस्था के सन्दर्भ में महाबीर से मानसं तक जो दार्शनिक थारा वही है, उसमें प्रधिक विभेद नहीं है, बिल्क इस धारा की प्रवाहित करने का श्रधिक श्रेष महाबीर को ही जाता ह। यह श्रेय प्रधिक महत्वपूर्ण इसनिय भी है कि ढाई हजार वर्ष पूर्व जिस समय समाजवादी शक्ति का कल्पना में भी प्राविभीव नहीं हुप्रा था, उस समय में महाबीर ने समाजवादी श्र्यंच्यवस्था के प्रेरक सूत्रों को प्रपत्न सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रकाणित किया।

महावीर के अनेकान्त (अपेक्षावाद), अहिसा और अपरित्रहवाद के सिद्धांत स्वयं समाजवादी अर्थव्यवस्था की दार्शनिक रूप-रेखा रूप है। इन सिद्धान्तों के प्रकाश में आधु. निक समाजवादी दर्शन को भी नया रूप देकर उसे सर्वप्रिय बनाया जा सकता है।

#### समाजवादी भ्रथंव्यवस्था को महावीर की देन :

एक दृष्टि से तो महावीर को समाजवादी ग्रर्थव्यवस्था का ग्राद्य प्रवर्तक ही कहा जा सकता है, फिर भी उस समय ग्रव्यक्त रूप से ही सही महावीर के विभिन्न सिद्धान्तों ने सामाजिक शक्ति के ग्रभ्युदय को प्रेरणा दी। ग्राज भी इन सभी सिद्धान्तों में वह क्षमता विद्यमान है जो समाजवादी ग्रथंव्यवस्था को समन्वित रूप प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन की प्रित्रिया को शान्ति पूर्ण बना सकती है। इन सिद्धांतों के माध्यम से समाजवादी ग्रथं व्यवस्था को महावीर की देन निम्न रूप से ग्रांकी जा सकती है:—

(१) परिग्रह ग्रोर उसके ममत्व का भी त्याग—यह अनुभव समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिये सर्वाधिक प्रेरणाप्रद है। व्यक्तिगत स्वामित्व की यदि स्वेच्छापूर्वक समाप्ति की जा सके तो वह एक शांत क्रांति होगी। यदि यही समाप्ति बलात की जाती है तो उसकी प्रतिक्रियाग्रों से मुक्ति पाने में भी लम्बा समय लग जायगा। ममत्व घटाने या मिटाने का भावनामूलक उपाय तो समाजवादी अर्थ व्यवस्था का मूलाधार माना जाना चाहिये।

ममत्व के सम्बन्ध में भी एक विन्दु समक्त लेना चाहिये। 'मम' याने मेरा श्रौर 'स्व' याने पना श्रर्थात् यह भाव मोह दशा वताता है श्रौर मोह व्यक्तिगत स्वामित्व में ही

होता है। जब सामाजिक अर्थ व्यवस्था होती है तो उसमें व्यक्ति का कर्तव्य सजग बनता है किन्तु समाजगत सम्पत्ति में व्यक्ति का मोह नहीं होता। एक राजकीय छात्रावास में कई छात्र रहते हैं। छात्रावास की सारी सम्पत्ति छात्रों के अधीन होती है किन्तु छात्रों का ममत्व उसमें नहीं होने से उसके उपयोग में समानता का व्यवहार ही होता है। सामाजिक स्वामित्व मूलतः समता प्रेरक होता है। अतः महाबीर का परिग्रह के साथ परिग्रह के प्रति ममत्व को भी घटाने का उपदेश ही सामाजिक स्वामित्व का पथ निर्देश करता है।

- (२) सम्पत्ति के संचय का विरोध—समाज की प्रगति-विर्गात में ग्रर्थ की स्थिति ने सदा सर्वाधिक प्रभाव डाला है, इस कारण ग्रर्थ-संग्रह के ग्राधिक्य को रोकना समाज-वादी ग्रर्थ व्यवस्था का पहला कर्तव्य होता है। महावीर ने सम्पत्ति के संचय का विरोध करके ग्राधिक केन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। संचय को ग्रासक्ति माना गया तथा ग्रासक्ति ग्राटम पतन की सूचिका वताई गई। साधु तो सम्पत्ति का सर्वांशतः त्याग करता है तथा फिर सम्पत्ति को किसी भी रूप में छूता तक नहीं, लेकिन ग्रहस्थ श्रावक को भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में ग्रिधिकाधिक मर्यादित जीवन व्यतीत करने का निर्देश दिया गया।
- (३) मर्यादा से पदार्थों के सम-चितरण की भावना—श्रावक जो कि सम्पत्ति के सहयोग से ही अपना गृहस्थ जीवन चलाता है, सम्पत्ति के संचय में न पढ़े यह तो परिग्रह परिमाए। व्रत का एक उद्देश्य है किन्तु दूसरा उद्देश्य यह भी है कि सारे समाज में पदार्थों का सम-वितरए। हो सके वयों कि मर्यादा की परिपाटी से कम हाथों में सीमित पदार्थों का केन्द्रीकरए। नहीं हो सकेगा। एक अपरिमित मात्रा में सुख-सुविधा के पदार्थों का संग्रह करले श्रीर दूसरा उनके श्रभाव में पीड़ित होता रहे—यह महावीर को मान्य नहीं था। वितरए। के केन्द्रीकरए। की कल्पना उस समय ही महावीर ने करली थी जो श्राज समाज-वादी ग्रर्थंव्यवस्था की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पद्धित समभी जाती है।
- (४) स्वैिच्छक श्रनुशासन को बल वही सामाजिक अर्थव्यवस्था स्थिरता धारण कर सकेगी जो स्वैिच्छक श्रनुशासन के बल पर जीवित रहेगी। कितनी ही अच्छी बात भी अगर बलात् लादी जाती है तब भी हृदय उसे सहज में ग्रहण नहीं करता है। ग्रतः श्राधु-निक समाजवादी दर्णन में यदि इस भावना को श्रपनालिया जाय तो समाजवादी श्रर्थ व्यवस्था को ग्रियिक सुदृढ़ता एवं श्रियिक स्थिरता प्रदान की जा सकेगी।
- (५) विचार ग्रोर ग्राचार में समन्वय—िकसी भी समाजवादी ग्रर्थव्यवस्था के लिये यह ग्रावश्यक परिस्थित मानी जायगी कि प्रत्येक व्यक्ति ग्रपने विचार ग्रीर ग्राचार को दूसरे के साथ समन्वित करने की चेष्टा करे। यह समन्वय जितना गहरा होगा उतना ही व्यवस्था का सचालन सहज होगा। ग्रपेक्षावाद ग्रौर ग्रहिंसा के सिद्धांत ऐसे समन्वय के प्रतीक हैं।

## महावीर के निदान श्राज भी उतने ही प्रभावशाली:

श्रन्त में यह कहा जा सकता है कि समाजवादी अर्थ व्यवस्था के सुचारू निर्धारण की दृष्टि से ढाई हजार वर्ष पूर्व उपदेशित किये गये महावीर के निदानात्मक सिद्धांत श्राज भी उतने ही प्रभावशाली हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था के नथे रूप को ढालने में पूर्णत: सक्षम हैं।

गरीवी तीन प्रधार की हो महती है : धाविक, मानतिक एवं धाष्यात्मिक। प्रांतिक गरीवी एक ऐसी वास्तविकता है जहा घरीर की खूनलम धारणकात्मधी की पूरा करने के लिए भी पर्याप्त माधन उपलब्ध नहीं हों। । भून धौर बीमारी ने लालेल्लाओं ही जीवन समाप्त हो जाता है। इसके रिपरीत मानविक गरीवी हा सहयों व्यक्ति की उस मार्थास्थित में है जहा पर्याप्त माधन होते हुए भी जीवन में मन्तीप नहीं। तृष्या के माया-जान में वह दिन रात पत्ता हुआ प्रधिक में प्रधिक धन एक्स करने में लगा रहता है। यह यपनी तृत्ता उनमें करता है जिनके पास उमने भी प्रधिक धन है घौर वह उनके समकक्ष धाने की योजना बनाता रहता है। प्राध्यात्मिक गरीवी का ताल्प्य उस पाई से हैं जो प्रावर्ग ग्रीर पाचरण के बीन में पायी जाती है। इसका ताल्प्य उन परिपाटियों से भी है जिन्होंने धम ग्रीर नैतिकता को घेर एता है ग्रीर सत्य को ग्रावृत कर दिया है।

जय तक मानसिक गरीयी नहीं मिटती, धार्यिक धौर ध्राच्यात्मिक गरीयी नहीं मिट सकती। यन-संग्रह ही समाज में फैली गरीयी का प्रमुख कारए। है। गोपएा, ध्रनिय-मितता व राज्य-विरोधी कार्यों से धन संग्रह की गति बढ़ती है धौर इस कम में धौवित्य का स्थान गीए। हो जाता है। समाज व राष्ट्र को क्या हानि होगी, इसका कोई ह्याल नहीं रहता। तृष्णा के चक्कर में फंसे व्यक्ति में ध्राध्यात्मिक विकास उसी प्रकार ग्रसम्भव है जैसे मगरमच्छ पर वैठे व्यक्ति का समुद्र पार करना। इसके विपरीत आर्थिक गरीबी से श्रसित व्यक्तियों से श्राध्यात्म व नैतिकता के विकास की श्रपेक्षा करना अनुचित है। ध्रार्थ की विपुलता व कमी दोनों ही श्राध्यात्म-विकास में वाद्यक हैं।

#### रोग का सही निदान:

भगवान् महावीर ने रोग का सही निदान किया और अपरिग्रह के सिद्धांत पर उतना ही जोर दिया जितना श्राँहसा पर । श्राँहसा व श्राघ्यात्म-विकास के लिए मन में श्रासित एक बहुत बड़ी बाबा है । स्वेच्छा से घन संग्रह पर सीमा लगाने व इसका सदुपयोग जन-कल्याण में करने पर भगवान् महावीर ने श्रत्यधिक बल दिया । गांधी ने इसी को ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में परिवर्तित किया । परन्तु समय के बहाव में श्राँहसा पर बारोकी से श्रमल हुशा श्रीर श्रपरिग्रह पर जोर कम हो गया । श्राँहसा की बारीकी चींटी, मच्छर व छोटे-छोटे कीटाणुश्रों की दया तक पहुँच गई परन्तु मोटाई में मनुष्य के प्रति दया भी लुप्तप्रायः हो गई । यदि श्रपरिग्रह के सिद्धांत पर पूरा जोर दिया होता तो श्राज समाज में इतनी विपमता श्रीर वैमनस्य को स्थान नहीं मिलता ।

स्वेच्छा से सिद्धांतों पर श्रमल बहुत कम दिखाई देता है। श्राधिक गरीवी सामा-जिक एवं श्राधिक व्यवस्था के दोपों का परिगाम है। इन दोपों को दूर करने के लिए ही सरकार ने सीलिंग कानून पास किए हैं। काल घन की घर पकड़ चल रही है श्रीर समाजवाद का नारा जोर पकड़ रहा है। इन कानूनों से सच्चा समाजवाद श्रा जायगा, श्रभी यह एक प्रश्न ही है श्रीर उत्तर समय के श्रांचल में निहित है।

#### समय की चेतावनी को पहचाने :

कातून से समाजवाद आये या न आये लेकिन अधिकाधिक धन संचय करने वालों के लिए कातून अवश्य अमल में आयेंगे। सीलिंग से अधिक सम्पत्ति राज्य सरकार के पास जायेगी और जहां काला धन पकड़ा जाएगा वहां सजा भी अगतनी पड़ेगी। इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न दिमाग में बार वार आता है कि समय की इस चेतावनी से सचेत हो क्या धनी वर्ग समाजवाद के कातून के अमल में आने से पूर्व ही अपरिग्रह अथवा ट्रस्टीणिप के सिद्धांतों को स्वयं अमल में लायेंगे? अभी तक तो समाज में ऐसा कोई आन्दोलन नजर नहीं आता जिससे यह स्पष्ट हो कि इस वर्ग ने समय की चेतावनी को पहिचान लिया है अथवा अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाकर भगवान महावीर के सिद्धांनों पर चलने का नियम लिया है। यदि समता का दृष्टिकोण अपना लिया जाय और कातूनी सीमा के बजाय स्वेच्छा से धन-संग्रह पर सीमा लगायें तो अतिरिक्त धन स्वतः ही समाज के उन वर्गों के लिए काम में लिया जा सकता है जिनको अत्यधिक जरूरत है। इससे एक और आर्थिक गरीवी दूर होंगी और दूसरी और आव्यात्मिक गरीवी भी।

भारत में श्रहिसा की नींव वड़ी मजबूत बतायी जाती है। शायद यही कारण है कि यहां इतनी गरीबी होते हुए भी जनता में समाजबाद के लिए श्रभी कोई श्रान्दोलन प्रस्फुटित नहीं हुग्रा है। शायद यही कारण है कि जहां समाजवाद सबसे जरूरी है वहीं पर समाजवाद की मांग सबसे कमजोर है। परन्तु गजबूत दीवारें भी गिरती देखी गई हैं। किस दिन यह गढ़ दह जाय कोई नहीं कह सकता।

#### दान परिपाटी नहीं दायित्व बोध:

समाज में धर्म व परोपकार के दृष्टिकोगा से कुछ व्यक्ति दान ग्रादि में पैसा लगाते

# महावीर-वाणी सें श्रम-भाव की प्रतिष्ठा • श्री श्रीचन्द सुराना 'सरस'

#### 'भगवान' ग्रौर 'श्रम्ण' शब्दों की ग्रर्थवत्ता:

प्राचीन जैन ग्रागमों व ग्रन्थों में तीर्थंकरों के नाम के पूर्व 'भगवान्' शब्द का विशेषणा के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे—भगवान् ऋषभदेन, भगवान् महावीर ग्रादि। विशेषणा विशेष्य की किसी विशिष्टता, विलक्षणता को प्रकट करता है। भगवान् शब्द उनकी 'ग्रनन्तज्ञान शक्ति' का संकेत देता है। तेईसवें तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ ग्रीर चीवीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर के लिए दो भिन्न विशेषणों का प्रयोग जैन ग्रागमों में देखा जाता है जो भगवान् शब्द में भा पूर्व किया गया है। पार्श्वनाथ के लिए 'पुरिसादाणी' ग्रीर महावीर के लिए 'मगण'। ये दोनों शब्द कुछ विशिष्ट हैं जिनका प्रयोग ग्रन्य तीर्थंकरों के लिए कहीं नहीं किया गया है। पार्श्वनाथ ने ग्रपने ग्रुग में जो श्रेष्ठता ग्रीर विशिष्ट जन श्रद्धा प्राप्त की है उनका विशेषण इसी श्रोर देंगित कर रहा है। इतिहासकारों ने यह मान लिया है कि पार्श्वनाथ का प्रभाव ग्रीर सम्मान न केवल उनके श्रनुयायी वर्ग में ही था, ग्रपिनु अन्य सम्प्रदायों ग्रीर तापसों तक में भी उनका विशेष प्रभाव व सम्मान था।

भगवान् महावीर के लिए 'श्रमण' शब्द का प्रयोग 'समणे भगवन् महावीर' भी श्रवण्य कुछ विणिष्ट श्रथं-स्विन लिए हुए हैं। 'श्रमण' तो सभी तीर्थंकर थे, फिर महावीर के लिए ही इम णव्द का विणेष प्रयोग क्यों किया गया? यह प्रश्न श्रपने श्राप में एक महत्व रखना है। 'श्रमण' विणेषण् स्पष्टतः यह संकेत देता है कि महावीर के जीवन में, महावीर के दर्णन में श्रीर महावीर की वाणी में श्रम की कुछ विशेष प्रतिष्ठा रही है। उन्होंने श्रम की, तप को, स्वावलंबन को विशेष महत्व दिया है, पुरुषार्थ, प्रयत्न श्रीर उद्यम की विशेष प्रतिष्ठा की हं, उसी भाव को व्यक्त करने के लिए उनके लिए 'भगवान्' शब्द से पूर्व 'श्रमण' जब्द का प्रयोग किया गया है।

#### श्रम ग्रीर तप को एकरूपता:

र्वमे तो 'श्रमण्' जब्द ही 'श्रम' का प्रतीक है जिसकी ग्राव्यात्मिक ब्याख्या 'तप' के इप में की नई है । सात्विक-श्रम को-तपक्चर्या कहा गया है । जैनाचार्यों ने कहा है-जो श्रम करता है, प्रर्थात् तपक्चर्या करता है भे, ग्रथवा श्रम-तप के द्वारा शरीर को तपाता है र

१. श्राम्यन्तीतिश्रमणाः तपस्यन्तीत्वर्थः दणवैकालिक वृति १।३

२. श्राम्यति तपसा खिद्यत इति—सूत्र कृतांग वृत्ति १।१६

# महावीर-वाणी सें श्रय-भाव की प्रतिष्ठा • श्री श्रीवन्द सुराना 'सरस'

#### 'भगवान' ग्रौर 'श्रमण्' शब्दों की ग्रर्थवत्ता:

प्राचीन जैन यागमों व यन्थों में तीथँकरों के नाम के पूर्व 'भगवान्' शब्द का विशेषणा के हप में प्रयोग किया गया है। जैसे—भगवान् ऋषमदेव, भगवान् महावीर यादि। विशेषणा विशेष्य की किसी विशिष्टता, विलक्षणता को प्रकट करता है। भगवान् शब्द उनकी 'ग्रनतज्ञान शक्ति' का संकेत देता है। तेईसवें तीथँकर भगवान् पार्श्वनाथ ग्रीर चीवीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर के लिए दो भिन्न विशेषणों का प्रयोग जैन ग्रागमों में देखा जाता है जो भगवान् शब्द में भी पूर्व किया गया है। पार्श्वनाथ के लिए 'पुरिसादाणी' ग्रीर महावीर के लिए 'समग्ग' । ये दोनों शब्द कुछ विशिष्ट हैं जिनका प्रयोग अन्य तीथँकरों के लिए कहीं नहीं किया गया है। पार्श्वनाथ ने ग्रपने युग में जो श्रेष्ठता ग्रीर विशिष्ट जन श्रद्धा प्राप्त की है उनका विशेषण इसी ग्रीर हंगित कर रहा है। इतिहासकारों ने यह मान लिया है कि पार्श्वनाथ का प्रभाव ग्रीर सम्मान न केवल उनके ग्रमुयायी वर्ग में ही था, ग्रपिनु प्रस्य सम्प्रदायों ग्रीर तापसों तक में भी उनका विशेष प्रभाव व सम्मान था।

भगवान् महावीर के लिए 'श्रमण' जब्द का प्रयोग 'समणे भगवन् महावीरे' भी अवज्य कुछ विणिष्ट अर्थ-व्विन लिए हुए हैं। 'श्रमण' तो सभी तीर्थकर थे, फिर महावीर के लिए ही इस जब्द का विजेप प्रयोग क्यों किया गया? यह प्रश्न अपने आप में एक महत्व रखता है। 'श्रमण' विजेपण स्पष्टतः यह संकेत देता है कि महावीर के जीवन में, सहावीर के दर्जन में और महावीर की वाणी में श्रम की कुछ विजेप प्रतिष्ठा रही है। उन्होंने श्रम को, तप को, न्वावलंबन को विजेप महत्व दिया है, पुरुपार्थ, प्रयत्न और उद्यम की विजेप प्रतिष्ठा की है, उसी भाव को ब्यक्त करने के लिए उनके लिए 'भगवान्' जब्द से पूर्व 'श्रमण' जब्द का प्रयोग किया गया है।

#### श्रम ग्रीर तप की एकरूपता:

वैसे तो 'श्रमण्' जब्द ही 'श्रम' का प्रतीक है जिसकी ग्राच्यात्मिक व्याल्या 'तप' के हण में की गई है। सात्विक-श्रम को-तपक्चर्या कहा गया है। जैताचार्यों ने कहा है-जो श्रम करता है, ग्रथीत् तपक्चर्या करता है, ग्रथीत् तपक्चर्या करता है, ग्रथी

१. श्राम्यन्तीतित्रमग्। : तपस्यन्तीत्मर्थ : दशवँकालिक वृति १।३

२. श्राम्यति तपमा विद्यत इति—मुत्र कृतांग वृत्ति १।१६

ते केई उ पव्यइए, निहासीले पग्रामनो भोज्या पिच्या सुह मुग्रइ पाय समग्रीति युच्यई।

जो व्यक्ति प्रव्नजित होकर भी रात-दिन नींद लेता रहता है, ग्रालस में डूबा रहता है ग्रौर ख़ा-पीकर पेट पर हाथ फिराता रहता है, वह चाहे श्रमण ही क्यों न हो वह पापी । महावीर की भाषा में ऐने श्रम हीन श्रमण भी 'पापी श्रमण' कहलाते हैं।

श्रम की इसमे वड़ी प्रतिष्टा और क्या होगी कि श्रमण होकर भी ग्रगर कोई ग्रालसी रहता है तो महाबीर उसे भी 'पापी-श्रमण'. निकृष्ट श्रमण ग्रंथीत् सिर्फ श्रमण वेजधारी कहते हैं।

#### श्रम कभी निष्फल नहीं होता :

महावीर का कर्म सिद्धान्त 'श्रम-भाव' की सच्ची प्रतिष्ठा करता है। कर्मवाद का मूल इसी में है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। गुभ एवं सत्कर्म का गुम फल मिलेगा ग्रगुभ एवं ग्रमत्कर्म का ग्रगुभ फल मिलेगा रे—इसका सीवा ग्रथं यही है कि हमारा कर्म ग्रथांत् श्रम कभी निष्फल नहीं होता। ग्रगर श्रम के साथ हमारी मनोवृत्ति कलुपित है तो वह श्रम-हमारे पतन का कारण वन जाता है ग्रीर श्रम के साथ मनोवृत्तियां गृद्ध हैं, भावना पवित्र है तो वह श्रम हमें कल्याण की ग्रोर गतिशील वनायेगा। ग्रुद्ध एवं पवित्र मनोभावना के साथ ही श्रम की सफलता है ग्रीर वह श्रम श्री-समृद्धि का कारण वनता है। सद्भावना के साथ कर्तव्य में सतत लीन की घोषणा—किरियं रोयए धीरो—ने महावीर वाणी में श्रम की सार्थंकता स्पष्ट व्यनित है।

6010



१. उत्तराध्ययन १७।३

२. ग्रीपपातिक सुत्र, १६

# 000 राजनीतिक

राजनीतिक संदर्भ

## लोक कल्याणकारी राज्य और महाबीर की जीवन-हिष्ट

• डॉ॰ महेन्द्र सागर प्रचण्डिया

जैन धर्म के उन्नायकों की एक सुदूरगामी परम्परा रही है, जिसे चौबीस तीर्थंकरों द्वारा समय-समय पर अनुप्राणित किया गया है। आद्य तीर्थंकर ऋपभदेव तथा अन्तिम चौबीसवें तीर्थंकर महाबीर ऐतिहासिक महापुरुष माने जाते हैं। भगवान महाबीर के पच्चीससीवें निर्वाणोत्सव पर देश में अनेक प्रकार से उनके कल्याणकारी विचारों का विवेचन हो रहा है। यहां हम लोक कल्याणकारी राज्य और महाबीर की जीवन-दृष्टि विपयक संकेष में विवेचन करेंगे।

#### लोक : ग्रर्थ ग्रौर प्रकार :

लोक के ग्रर्थ हैं—भुवन। पुराणानुसार सात लोक है, यथा—(१) भूलोक, (२) भुवलिक, (३) खर्लोक, (४) गहर्लोक, (५) जनलोक, (६) तपीलोक, (७) सत्य लोक।

वैद्यक के अनुसार लोक के दो विभेद किये गये हैं—

(१) स्थावर, (२) जंगम । वृक्ष, लता, तृगा ग्रादि स्थावर ग्रौर पणु पक्षी, कीट, पतंग तथा मनुष्यादि जंगम हैं।

#### व्यवस्था ग्रीर जन-कल्याराः

सुव्यवस्थित जीवन चर्या के लिय व्यवस्था की ग्रावण्यकता होती है। वनी व्यवस्था का एक व्यवस्थापक होता है। व्यवस्था के प्रति जनता की ग्रास्था वनी रहे, उसका दायित्व व्यवस्थापक पर होता है। ग्रास्था गिरी कि व्यवस्था का विसर्जन मुनिष्चित। इस प्रकार लोक में ग्रनेक वार व्यवस्थायें वनीं—विगर्ड़ी किन्तु उनके निर्मात्। में जनकदाता की भावना प्रथान हुए से सदा विद्यमान रही है।

भुवन का उतना भूमि भाग जितना एक राजा द्वारा जासित हो, वस्तुतः राज ग्रथया राज्य कहनाता है। राज की व्यवस्था राजतंत्र होती है। राजतंत्र के सुव्यवस्थित मंचालन के लिंग एक राजा की धावस्थकता होती है। किसी नये राना के राजिसहासन पर ग्राहद होने का संस्कार प्रायः राजिंतलक कहनाता है। इसी को राज्यानियोक भी कहते वृहद्क्ष देश वन सकता है। व्यवस्था की दृष्टि से उसे हम एक राष्ट्र की संज्ञा दे सकते हैं। राष्ट्र का शासन उसके संविधान के द्वारा हुआ करता है। भगवान महावीर की दृष्टि में किसी भी राष्ट्र का संविधान सम्पूर्ण नहीं हो सकता। विधान है तो परिधि का होना अनिवार्य है और यदि वह सम्पूर्ण नहीं है तो निश्चय हो वहां जीवन में हिंसा है। उनका राष्ट्रीय और सामाजिक आदर्भ रहा है—"स्वयं जीओ और दूसरों को जीने दो।" यह वस्तुतः किसी भी राष्ट्र के लिये कितनी सरल और स्वामाविक व्यवस्था है। इस प्रकार की व्यवस्था में व्यक्ति का हृदय हिन्द-महासागर वन अपनी विशालता, सहृदयता और परोपकारिता जैसी उदात्त वृत्तियों से लहरा उठेगा। यहां पारम्परिक उत्थान के लिये तो अवकाश है किन्तु पतन के लिये कोई कार्यंक्रम नहीं। इसीलिये जैन दृष्टि में किसी भी जन कुल को हम सीमित नहीं कर सकते।

#### श्रम श्रीर संकत्प की श्रनिवार्यता :

ग्रात्म स्वभाव का एक पक्ष ग्रहिंसा है दूसरा सत्य ग्रीर क्रमणः ग्रचीर्य, ब्रह्मचर्य ग्रीर ग्रपिग्रह । महावीर के राज में ग्रपिग्रहवाद का वातावरण सभी को सद्भाव में रहने के लिये ग्रामंत्रित करेगा । ऐसी राजकीय व्यवस्था में श्रम ग्रीर संकल्प की ग्रनिवार्यता होगी। प्रत्येक श्रमी को स्वाजित कर्मानुसार ग्रपने पेट भरने के लिये यथेष्ट खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी ग्रीर उसे पेटी भरने के लिये कोई ग्रवसर न मिलेगा ।

श्रम में प्रसूत जागितक सुविधा का सोहे श्य उपयोग हुग्रा करता है। प्रमाद-जन्य उपलिंध से व्यक्ति में विकारों का संचार हो उठना ग्रत्यन्त स्वाभाविक है। विकारों का शिकार हुये बिना व्यक्ति न तो ग्रात्मार्थी होगा ग्रीर नाहीं परमार्थी।

#### सर्वोदय न कि वर्गोदय :

महावीर की राज्य ब्यवस्था में सभी का उदय मम्भव है। व्यक्ति विशेष का चरमोत्कर्ष उसके पड़ोसी के लिये घातक नहीं अपितु उसकी पट्कमों से अनुप्राग्तित दिन-चर्या दानव्रत से समता तथा सहअस्तित्व का संचार करती है। प्राग्ती मात्र के प्रति नागरिक का दृष्टिकोगा उदार तथा समतामूलक हो तो फिर इसमे बड़ा नाम्यवाद और क्या हो सकता है। वहां वस्तुतः सर्वोदय होगा, वर्गोदय नहीं, वहां प्राग्ती-पोपग् होगा, समाज-गोपण् नहीं। ऐसी स्थिति में कैचारिक विरोध हो सकता है व्यक्ति-विरोध नहीं। विषरीत परिस्थित में भी व्यक्ति का दृष्टिकोग् मध्यस्तता पूर्ण परिलक्षित होगा—

सत्वेषु मैत्री, गुिराषु प्रमोदं, क्लिप्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् मध्यस्थभावं विषरीत वृत्ती, सदा ममात्मा विद्धातुदेवः।

यहां दाता-विधाता नहीं, स्वरं का सम्यक् पुरुषार्थ ही व्यक्ति के उत्कर्ष का मुख्या-धार है। ऐसी राज-व्यवस्था में व्यक्ति की श्रास्था श्रपने श्रम, समता श्रीर स्वतंत्रता पर श्रापृत होगी।

# शान्तिपूर्ण सहग्रस्तित्व के विकास-क्रम में महावीर के विचार

• श्री हरिश्चन्द्र दक

#### विषम वातावरणः

ग्राज ने २५०० वर्ष पूर्व भारत की सामाजिक स्थिति वडी विचित्र थी। मामाजिक विषमता, हिंसा एवं कर्ता के उस बातावरण में मानवीय मून्यों को तिलांजली दे दी गयी थी। धर्म के नाम पर पणुवध सामान्य बात थी। सम्पूर्ण सामाजिक ढांचा रूढ़ियों, ग्रंघ परम्पराग्रों एवं पाखण्डों की खोखली नींव पर खड़ा हुग्रा था। जातीयता की थोथी दीवारों ने मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद की भयंकर सीमाएं बना दी थीं। गली व चौराहं का हर पत्थर ईश्वर के नाम से पूजा पा रहा था। पर णूदों की छाया तक से परहंज किया जाता था।

ऐसे विषम विषमधी वातावरण में भगवान् महावीर द्वारा "मित्ती में मब्बे भूएसू वेरं मज्कें न केण्डं" का उद्घोष पीड़िन प्रताड़ित एवं पददिलत मानव के लिए मुखद स्राज्ययें था। उनके द्वारा सन्य, ग्रहिंसा, प्रेम एवं करुए। का सन्देश ग्रपने ग्राप में क्रान्तिकारी विचार था।

#### सामाजिक जीवन में सहग्रस्तित्व :

श्रमण् भगवान् महावीर ने— जं इच्छप्ति ग्रप्यणतो, जंचन इच्छामि ग्रप्यणतो तं इच्छ परस्य विमा, एत्तिमग्गं जिल् मामगार्य

(जिस हिंसक व्यापार को तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते हो, उसे दूसरे भी पसन्द नहीं करते हूं। जिस दयामयी व्यवहार को तुम पसन्द करते हो उसे सब ही पसन्द करते हैं) का उपदेश देकर सामाजिक जीवन में सह्यस्तित्व के सिद्धान्त को सर्वप्रथम प्रतिष्ठित किया।

एक वार के प्रवास में एक जिप्य ने भगवान ने प्रश्न पूछा— प्रभो ! प्रापने प्रहिमा को वयों स्थीकार किया ? श्रमण भगवान महाबीर ने उत्तर दिया—

"र्मसार में स्वाप्त समस्त तरावर जीवों में समान तेवना है। सभी बाहमाएँ समान रूप में सुप ताहती है। जिस ब्रहार हमें जीने का ब्रियकार हे उसी ब्रहार दूसरी "युद्ध में शास्ति नहीं हो सकती" इम महय का आग विश्व शिक्त्यों की बड़े कहु प्रमुखों के बाद हुआ। प्रस्पशा पिछली यहाँ शताब्दी में हुए दो विश्व युद्ध तथा प्रस्म प्रमेक छोटे-बड़े युद्ध मनुष्य के महानाश के कारण न बनते। वियतनाम में लड़े जाने बाले नम्बे युद्ध ने यह भी सिद्ध कर दिया कि श्राल के युग में समस्याओं का समाधान युद्धों ने नहीं किया जा सकता है" यतः श्रमरीका जैसी प्रपराजय श्राधुनिकतम शक्ति की भी बातों के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने नह्यस्तित्व के सिद्धान्त को समय पर समक्त कर स्वतन्त्रता के श्रारम्भ में ही उसे श्रमनी विदेश नीति के मान्य सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया है।

#### विदेश नीति के निर्देशक तत्व :

भारतीय संविधान के अध्याय ४ अनुच्छेद ५१ में भारत की विदेश नीति के लिए निर्देश दिए गए हैं —

- (१) राज्य श्रन्तर्राष्ट्रीय गक्ति श्रीर सुरक्षा की उन्नति का प्रयास करे।
- (२) राज्य राष्ट्रों के बीच न्याय ग्रीर सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का प्रयास करे।
- (३) राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि वंधनों के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयत्न करे।
- (४) राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयास करे श्रौर तदर्थ प्रोत्साहन दे।

पिछले पच्चीस वर्षों से हमारी विदेश नीति के मूलभूत ग्राधार ये निर्देशन ही रहे हैं। हमारी सिक्तय तटस्थता नीति ग्रमुच्छेद ५१ का ही विस्तृत रूप है। इसे ग्रधिक व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए सन् १९५४ में स्वर्गीय प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पंचशील के निम्न सिद्धांतरूप में प्रतिपादित किया—

(१) सब देशों द्वारा पररपर एक दूसरे देश की प्रादेशिक ग्रखण्डता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान।

- (२) परस्पर ग्रनाक्रमण ।
- (३) द्याधिक राजनीतिक या सैद्धांतिक कारणों से परस्पर किसी देश के द्यांतिरक मामलों में हस्तक्षेप का स्रभाव।
- (४) परस्पर लाभ की समानता।
- (५) शान्तिपूर्णं सहग्रस्तित्व ।

#### जिय्रो ग्रीर जीने दो :

भारतीय स्वतन्त्रता के समय विश्व की राजनीति रूस व ग्रमेरिका के नेतृत्व में कमणः समाजवादी एवं प्रजातन्त्रीय विचारों के ग्रनुरूप दो खेमों में बंटी हुई थी। दुनिया के ग्रधिकांश देश इनमें से किसी एक के समर्थन में ही ग्रपने वैदेशिक कर्तव्य की इति श्री समभते थे। ऐसे समय भारत ने गुटीय राजनीति मे नटस्थ रहने की घोषणा कर विश्व राष्ट्रों के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया। जिस प्रकार भगवान महात्रीर ने ग्रहिमा की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि—

एगयो विरइं कुज्जा, एगयोय पवत्तर्ण । ग्रसंजमे नियन्ति च. संजमे य पवत्तर्ण ।।

(जहां हिंसा, ग्रसत्संकल्प, दुराचरण से निवृत्त होना है वहां ग्रहिमा, दया, प्रेम, करुणा, संयम तथा प्राणी रक्षा में प्रवृत्त होना भी है।)

उसी प्रकार भारत की तटम्थता नीति के रूप में हमने जिस नीति को स्वीकार किया वह केवल निपेधकारी नहीं थी। उसका लक्ष्य विश्व की राजनीति में ग्रलग होना नहीं था ग्रपितु गुटीय ग्राधार पर विभक्त विश्व को जिसके नेता बात बात पर ग्रागाविक युद्ध की धमकी देते थे, शांति का सही मार्ग बनाकर Live and Let Live जीशों ग्रौर जीने दो के रूप में सहग्रस्तित्व का प्रतिपादन करना था।

पिछले दो दशकों में विश्व की राजनीति शीतयुद्ध के ततावपूर्ण वातावरण ने प्रस्त रही है। युद्ध न होते हुये भी युद्ध के भय से सम्पूर्ण मानवता श्राकान्त थी। सद्भावना एवं शांति के लिए स्थापित संयुक्त राष्ट्र के मंत्र पर राष्ट्र एकत्र तो होते. पर उनमें पारस्परिक सन्देह श्रविश्वास के भाव श्रभी दूर नहीं हुए थे। यही कारण था कि चीन जैसे विशाल देश को संयुक्त राष्ट्र में स्थान पाने के लिए वर्षों मध्यं करना पड़ा।

लगता है विषव शक्तियों को अब बीरे-बीरे सहस्रस्तित्व के मिद्धांत की उपादेयता एवं महत्व का ज्ञान होने लगा है। यही कारण है कि सदा एक दूसरे का विरोध करने वाले इस व अमेरिका जैसे राष्ट्र आज कई स्तरों पर परस्पर एक दूसरे का महयोग कर रहे हैं। यह भारतीय विदेश नीति के सिद्धांनों की महत्वपूर्ण विजय है। मार्टिक फुट के शब्दों में "संसार स्वतन्त्र भारत का ऋणी है कि उनने हम सभी को बिना मार्ट नगार को शक्ति जन्य दोषों ने बचाया है। नहीं तो नम्भव या हम सभी विनास के गर्न मं पहुंच गये होते।"

रेरेच राजनीतिक गंदर्भ

भगवान् महावीर के पहिमा तथा समानवा पर बाधारित अभाव की परिक्रहणना भी भारत में प्रजानितीय भामन पर्वात ने समाजनादी समाज व्यवस्था का विमाणि तप् साकार की भारती है।

#### समज्ञवारी की नावा:

भगतान् महानीर के परमानानी उपी में उनके अनुमानिया द्वारा शास्त्री, स्तृयी नेपा परम्पता के अस्पती में उपी-बिसारी प्रतिसा के अपूर्वित मुग में महास्मा गांधी में स्था स्थाप दिया। गांधीओं ने उसे जिस उसी की अपूर्वित की अपूर्वित का अमीप उपाय बनाया। उन्होंने रुमार में अस की पुनः अनिष्ठित किया। जीवार और अब के विरोध में मालिक भीवत हा मार्ग बनाया। यसहयोग अनुमा मिनस्य अबता का एक ऐसा प्रहित्तक सहसा तीज निमाना कि मुन्तभी की जीवीर भी दूर पर्वा। महयाप्रह का सिद्धात सी गुग के अहिमानादियों के निए यरदान बन गया। यदाव आज भी दिरीविमा और नामानाकी पर किया गया बम प्रयोग मानव में स्थित पश्चा का भान कराता है, तथापि प्रस्तर्थं होया स्तर पर महयोग, सद्भाव एवं विश्व वंशुत्व के बर्दन चरमा निश्चय हैं। अमगा भगवान महावीर के सिद्धांतों का हो ख्याप हुन है। राष्ट्रों में समभदारी की सामान्य भाषा का विकास णांतिपूर्ण सहप्रसिद्ध के सिद्धांतों की विवाय का परिचायक है।

भगवान महाबीर की प्रहिसा केवल 'जीको बीर जीने दो' तक ही सीमित नहीं है। यह तो विश्व मैंभी का विश्व रूप धर्मण करके प्रसित्त विश्व को प्रमती गोद में समेट लेती है। 'जीको कोर जीने दो' से प्राण बढ़कर दूसरों को जीवित रखने के लिये उस्त्रेरित करती है। प्रहिसा का विशाल चितन तो प्राणीमात्र के साथ प्रात्म-भाव एवं बंधु-भाव की जीवित प्रेरणा प्रदान करना है। जिस दिन विश्व भगवान महाबीर के इस चिरंतन सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा उसी दिन वास्तविक शांति स्थापित होगी।



# गुट निरपेक्षता का सिद्धान्त श्रौर महावीर का श्रनेकांत हिष्टिकोण

• डॉ॰ सुभाष मिश्र

#### श्रनेकान्त दृष्टिः सत्य ग्रीर ग्रहिसा का परिएामः

महात्मा गांधी ने कहा है कि 'मेरा अनुभव है कि मैं अपनी दृष्टि से सदा सत्य ही होता हूं, किन्तु मेरे ईमानदार आलोचक तब भी मुक्त में गलती देखते हैं। पहले मैं अपने को सही और उनको अज्ञानी मान लेता था, किन्तु अब मैं मानता हूं कि अपनी-अपनी जगह हम दोनों ठीक हैं, कई अन्धों ने हाथी को अलग-अलग टटोलकर उसका जो वर्णन किया था वह दृष्टान्त अनेकान्तवाद का सबसे अच्छा उदाहरए। है। इसी सिद्धान्त ने मुक्ते यह बतलाया कि मुसलमानों की जांच मुस्लिम दृष्टिकोए। से तथा ईसाई की परीक्षा ईसाई दृष्टिकोए। से की जानी चाहिए। पहले मैं मानता था कि मेरे विरोधी अज्ञान में हैं, आज मैं विरोधियों को प्यार करता हूं क्योंकि अब मैं अपने विरोधियों की दृष्टि से भी देख मकता हैं। मेरा अनेकान्तवाद सन्य और अहिमा, इन युगल निद्धान्तों का ही परिएए। म है।'

#### गांधी भ्रीर श्रनेकान्त हब्टि:

भगवात् महावीर की देन-स्वरूप ग्रनंकान्तवादी चिन्तन, जैन एवं जैनेतर भारतीय दर्शनों में प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रप्रत्यक्ष, ग्रनंक रूपों में नमाया हुग्रा है, किन्तु दर्शनगत ग्रनेकान्त-वादी विचारणा केवल चिन्तन के रूप में ही रही है। भगवान् महावीर के काल में वर्म के क्षेत्र में उसकी एक व्यावहारिक भूमिका भी थी, तथापि उसका सैद्धान्तिक रूप ही बार-वार सामने ग्राया है। वीसवीं शताब्दी के नवजागरण काल में महात्मा गांधी में ग्राकर वह ग्रनेकान्तवाद नवजीवन प्राप्त करता है, उसकी सामाजिक ग्रीर राजनैतिक जीवन में व्यावहारिक उपयोगिता प्रमाणित हुई है। यह कहना ग्रसत्य न होगा कि महात्मा गांधी का सम्पूर्ण चिन्तन ग्रीर कार्य ग्रनेकान्तवाद की ही तरह सत्य ग्रीर ग्रहिसा पर ग्राघारित है। ग्रतः यदि भारत के पुनरत्थान, पुनर्गठन, पुनर्गगरण एवं नई सांस्कृतिक चेतना में महात्मा गांधी कारण या गहयोगी है तो प्रकारान्तर में महाबीर के ग्रनेकान्तवाद की भी उसका श्रेय है।

#### अनाग्रही दृष्टिकोग् की श्रावश्यकता :

प्रात्र का विस्व इतना जटिल, विभिन्न गृटों में विभाजित, संपर्पत्रील तथा परि-

प्रकार के तरीके प्रपना कर असत्यता का पोषग्ए करने का प्रयत्न किया जाता है तब भी सफलता न मिले और जांच का परिएाम विषक्ष में हो तो पक्षपात या इसी प्रकार की अन्य बात कही जाती है। प्रग्नेजी में कानूनी जगन में एक उक्ति प्रसिद्ध है ---

"Deny everything, don't concede, if defeated, plead fraud." नेतृत्व शंका से परे हो :

प्रथम यह है कि उपर्युक्त गरिस्थित में क्या कोई नेतृत्व गांधी जैसी श्रद्धा तथा जवाहर जैसा प्यार देश से प्राप्त कर सकता है? कहा जाता है कि सार्वजिनक जीवन से सम्बद्ध लोग कांच के मकान में रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनकी प्रत्येक बात पर जन-मानस की हिष्ट रहती है तथा उनमें सार्वजिनक जीवन प्रभावित होता है। इस कारण यह अत्यन्त प्रावश्यक है कि उनका व्यवहार शंका में परे हो। यदि किसी के व्यवहार के सम्बन्ध में जन-मानस में शका फैल जावे और जिनसे जन-मानस क्षुव्ध होता नजर आये तब रामायण काल की भगवती सीता की घटना के अनुसार क्या उसका समुचित त्याग उचित नहीं कहा जा सकता है? किन्तु धान हमारे राष्ट्रीय चरित्र में ऐसा उदाहरण लक्षित नहीं होता है।

#### नेतृत्व केवल राजनैतिक रह गया:

इस प्रकार के नेतृत्व का परिग्णाम देश ग्रीर समाज पर स्पष्ट दीख रहा है। स्वतन्नता-पूर्व के काल मे राष्ट्रीय नेताओं के कार्यकलापों में जो सात्विकता विद्यमान थी, जीवन-पद्धति में जो सरलता, सादगी और प्रामाणिकता के प्रति ग्राकर्पण था वह प्रतिदिन कम हांता जा रहा है। ग्राज देश को पाश्चात्य जीवन-पद्धति का ग्रंबानुकरण करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिस देश ने ग्रहिसा के द्वारा स्वतंत्रता ग्रजित की है उसी देश का वातावरए। श्राज हिंसामय होता जा रहा है। छोटे-छोटे प्रश्नों को हल करने के लिये हिसा, तोड़-फोड़, तालावंदी ग्रादि का प्रयोग किया जा रहा है। व्यक्तिगत तथा सार्व-जिनक सम्पत्ति को नष्ट करने का कार्य, राजनीतिक दल तथा उनके अनुयायी द्वारा होने की घटनाये सबको ज्ञात हैं। ग्रहिसा के हामी इस देश में सभी से (जिसमें ग्रहिसक तथा सात्विक खानपान के हामी भी सम्मिलित हैं) टैक्स का धन प्राप्त करके ग्रसात्विक श्राहार का प्रचार कराया जा रहा है, उसे शासकीय माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। भ्राज के वातावरए के लिहाज से यदि कोई सात्विकता, प्रामािएकता की बात करता है तो वह युगब्रह्म घोषित कर दिया जाता है। गांधीजी के युग की शराववंदी तथा श्रम-निष्ठा के रूप में ग्रादतन खादी पहनने का नियम भी ग्राज यग-बाह्य माना जाता है। वास्तविकता यह है कि नेतृत्व ग्रधिकार-मद सम्पन्न है । इस ग्रधिकार मद के कारएा हमारे नेतृत्व के जीवन मूल्य सारे परिवर्तित हो गये हैं। सरलता सादगी का नामोनिशान नजर नहीं भ्राता। शराववंदी का ग्राग्रह प्रतिदिन क्षीए होता जा रहा है। कई के व्यक्तिगत व्यवहार में वह एक ग्रभिन्न वस्तु हो गई है। श्रम निष्ठा निःशेष हो गई है। ग्राज का नेतृत्व सच्चे ग्रर्थ में केवल 'राजनैतिक' रह गया है । उसमें से राष्ट्रीयता गायव हो गई है । एक विचारक के ये शब्द इसी तथ्य को प्रकट करते हैं-

एक क्रांति में देज-प्रेम और देश-गौरव लहरा रहा था और दूसरी क्रांति में क्षमा, वैर्य कर्तव्य, सेवा, दया, करुएा, प्रेम, परोपकार ग्रौर समस्वय के भावात्मक समभाव तरंगित हो रहे थे। वह भी एक क्रांति थी ग्रौर यह भी एक क्रांति थी। लक्ष्य प्राप्ति के दाद एक में ग्रवसान था ग्रौर दूसरी में जन-जीवन का जाश्वत कल्याए। था। महावीर की क्रांति सीमातीत थी। यह ग्रनेक भू-वण्डों में व्याप्त होकर व्यापक वन गर्ड थी। यह एक विचार तरंग ने उठी, वैराग्य से फैली, त्याग ग्रौर कप्टों से ग्रांदोलित हुई ग्रीर उमकी लहरें देश-देशांतरों को छूती हुई ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो गई।

महावीर की व्यथा से आर्ड और प्रेम मे पूर्ण आह्वान, क्रांतिकारी ललकारें तथा नंगल भाव तरंगें देश के कोने-कोने में समा गई, अणु अणु में निल गई। उनकी मुखपूर्ण वागी करा-करा में लीन हो गई। क्या पेड़-पीबे, क्या पशु-पक्षी, क्या वनन्वण्ड, क्या निजेन घाटियां, क्या शैल-शिखर क्या निद्यां, और भरतों के स्वरों में मिलकर लक्ष-लक्ष कण्टों मे वह गूंज उटी कि 'सन्य की जय हो' 'अहिसा की जय हो' 'मभी नुवी हों।

#### मानस-परिवर्तन की प्रक्रियाः

एक में प्राप्ति थी और दूसरी में मानस परिवर्तन की मुधारात्मक जागृति थी। शृगा की जगह प्रेम था, हिमा की जगह अहिमा थी। उसमें एक भाव था, एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक राग और एक ही स्वर था। यह कितने आण्वर्य की बात है कि एक के लिए नमूचा देश लड़ रहा था और दूसरी के लिए केवल एक ही व्यक्ति भूभ रहा था। एक ही व्यक्ति विलदान पर विलदान दे रहा था? जीवन के नम्पूर्ण मुखों का त्याग कर रहा था। एक ही माहमी महारथी अपनी योग्यता का परीक्षण कर रहा था। वह परीक्षण अविरल बलता रहा, तूकानों मे, आंधियों मे, ववंडरों में भी उसकी गित मन्द नहीं हुई। कितनी प्रवल प्रेरण का प्रदीप लेकर वह कान्ति वीर आगे वहा होगा हड़ निश्चय और निर्भीकता के माथ, प्रेम, मैत्री, मद्भाव और मद् विचारों का दीप जला कर किन संकर्टों में आलोक फैलाया होगा?

उन प्रतापी पुरुप को अपमान भी बुरा न नगा, अनादर में भी उन्हें घुगा नहीं हुई, पत्थरों की वर्षों से भी वे भयभीत नहीं हुए। मिट्टी के ढेलों, पागल कुत्तों और पूल की बीछारों में वे नहीं घवराये। दुःल में भी उन्हें मुख का आभास हो रहा था। उनका लक्ष्य था अंधकार से मानव को आलोक में लाना, आसक्ति छुड़ाना, लोभ-मोह से हटाना और जीवन में सच्चे मुख और आनन्द का अनुभव कराना ताकि मानव को कोई कामना म मतावे ? कोई लोभ पतन में न डाले, कोई स्वार्थ पथ अष्ट न कर और कोई मोह न गिराये।

जो सर्वस्य त्याग रहा हो उने लोभ-लालच कैमे गिरा सकते है ? जीत, वर्षा स्रोर थ्य कैसे दुःस पहुँचा सकते हैं ? दुःख उनके पास सुख हो जाता, पीदा उनके पास स्रानस्य नी प्रतीक वन जाती स्रोर वे निरस्तर ऊपर उटने जाने ।



### महावीर की कान्ति से श्राज के क्रान्तिकारी क्या प्रेरणा लें ?

• श्री मिट्ठालाल मुरड़िया

#### कान्ति की चेतनाः

स्वातन्त्र्य मंग्राम के सेनानियों ने ग्राजादी के लिए जो क्रांति की थी, वह देश के लिए मंगल-सूत्र का संकेत बनी थी, किन्तु फिरंगियों ने उस क्रांति को वगावत मानकर गद्दारी की सज्ञा दी। इसमें उनका स्वार्थ था। सचमुच वह क्रांति न वगावत थी न कोई उपद्रव था। वह जो कुछ किया जा रहा था, राष्ट्र-हित के लिए ठीक था। उस क्रांति ने देणवासियों की करोड़ों सुपुष्त ग्रात्माग्रों को जगाया था। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य जन-जन में चेतना फैलाना था देश-गौरव, देश-प्रेम, एकता ग्रीर मैत्री का जन-जीवन में गंयनाद कू क कर सोये हुये भानम को ग्रांदोलित करना था। क्रांति के ग्रंतराल में स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य ग्रीर भविष्य के उज्ज्वल सुख की ग्राकांक्षाएं थीं, स्वाभिमान की रक्षा थी, देश को ग्रात्मिनभंर बनाकर ऊचा उटाना था। इसके ग्रतिरिक्त न कोई स्वार्थ था, न कोई लालच था। सच तो यह है कि वह क्रांति दमन में बढ़ी, कप्टों, ग्रत्याचारों ग्रीर कोड़ों की मार से फैली ग्रीर फांसी से देश ब्यापी हुई।

#### महावीर की कांति का वैशिष्ट्य:

किन्तु ग्रहिसक क्रांति के मृध्या महावीर की क्रांति न केवल समाज के लिये, न केवल देश के लिये ग्रीर न केवल वर्म के लिये थी। उनकी क्रांति थी मानव मात्र के लिये। एक का क्षेत्र भीमित था ग्रीर दूसरी का क्षेत्र ग्राखण्ड विश्व था।

महाबीर की कांति पालण्ड का भण्डा फोड़ करने, क्रुबालूत मिटाने, अहंकार और प्रमाद तोड़ने, निष्क्रयता हटाने, राग-द्वेष दूर करने, मंदी स्थापित करने, मदे-गले ढांचों की बदलने, समाज और धर्म की नया एप देने, विकरी कहियां जोड़ने, भाई-भाई को गले लगाने, विश्वास बढ़ाकर प्रोम फैलाने और जीवन-विकास की सभी व्यवस्थाएं ग्रानन्दस्य बनाकर जन-जीवन में मुग-णांति, त्याय और स्नेह फैलाने के लिये थी। उस क्रांति में न द्रोह था न हिमा थी, न कांध था न दर्प था, न किसी के प्रति ईप्यों थी, न किसी का अहित था, न किसी का स्वार्थ था, न किसी पार्थ विशेष को नीचा दिलाना था। यो था यह वास्तविक मत्य के समीप था।

#### वर्तमान नेतृत्व :

उपर्युक्त दृष्टिकीण के परिप्रेक्ष्य में यह विचारणीय प्रश्न हैं कि वर्तमान नेतृत्व (शासकीय) भगवान् महावीर से क्या सीखे ? ग्राज का ग्राविकतर नेतृत्व देश की श्रद्धा-ग्रावर का पात्र नहीं रह गया है। स्वतंत्रता-पूर्व के नेता को ग्राविकतर ग्रपने व्यक्तिगत गुणों के ग्रावार पर नेतृत्व प्राप्त होना था। ग्राज नेता ग्राम चुनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने हैं। चुनाव में सब व्यक्ति ग्रच्छे तथा गुण सम्पन्न ही ग्रायों, यह ग्रावश्यक नहीं है। प्रजानंत्रात्मक शासन-पद्धति में मत पत्र की गणना होती है, उनको तोला नहीं जाता यानी यह जांच नहीं होती कि मत किसका दिया हुमा है, प्रौर किस दिया है ? ग्राम चुनाव में नफल व्यक्ति विधान सभा या संसद् का सदस्य होकर स्थानीय नेतृत्व प्राप्त कर लेता है। उनमें से ही एक बहुमत बल का नेता बनकर प्रादेशिक नेतृत्व प्राप्त कर लेता है। एक विचारक ने ठीक ही कहा है कि प्रजानंत्र में शासन ग्रांसत दर्जे का मिलता है भीर इस मंदर्भ में उन्होंने पणुशाला (गुवाडे) की बात कही थी, कि एक ही गुवाड़े की सब गायों का दूष मिश्रित होता है। कोई गाय निरोग कोई रोगी होती है। इसी प्रकार प्रजातंत्र का यह मुलिया (नेता या मुल्य मंत्री) ग्रीसत दर्जे का व्यक्ति होता है।

ग्राज के नेतृत्व के संबंध में ग्रधिकतर जनमानस यह है कि वह कुर्सी-प्रेमी (Jobsceker) है। एक विचारक के ग्रनुसार विश्व ग्राज तीन प्रकार के व्यक्तियों में विभाजित है—मार्क्स के ग्रनुसार भौतिकवादी, फ्रायड के ग्रनुसार काम-पिपामु तथा शेपपद-ग्रमिलापी।

#### श्रनर्गल लक्ष्य : ग्रशुद्ध साधन :

याज के जन-मानम की यह भी स्पष्ट धारणा है कि याज के नेतृत्व को गांधीजी के अनुयायी होने के दावे के वावजूद उनके लक्ष्य तथा साधन की णुद्धता का याग्रह नहीं है। वह अनगंल लक्ष्य प्राप्ति के लिये अणुद्ध माधन का प्रयोग करता है। इम सब के अतिरिक्त हमारे नेतृत्व के जीवन में ब्यक्तिगत और सार्वजिनक जीवन का भेद दिन-प्रिनि-दिन स्पष्ट होता जा रहा है। चाहे गांधीजी के रहे-सह प्रभाव के कारण इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार न किया जाय किन्तु व्यवहार में यह उतना ही स्पष्ट दीख रहा है। देण में नेतृत्व के जीवन की णुद्धता और पिन्यता का भाव नष्ट होता जा रहा है। जन-मानस की धारणा बनती जा रही है कि आज का अधिकतर नेतृत्व अष्टाचार, पक्षपात, भाई-भतीजावाद आदि में निहित है।

यदि हम गत २५ वर्षों के प्रखिल भारत के काले कारनामों (काण्डों) की तालिका तैयार करें तो एक बहुत बड़ा प्रन्थ तैयार हो जायेगा। जितने काण्ड सामने ग्राते हैं यदि वे सब सत्य न हों तब भी पर्याप्त मात्रा में जनमें सत्य निहित रहता है, इसमें सन्देह नहीं। हमारे नेतृत्व ने इस प्रकार के काण्डों की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार का कोई ठीम उराव नहीं छोजा। जासकीय नेता का व्यवहार ग्रविकतर इस प्रकार का होता है कि वह पहने उसकी गच्चाई से उन्कार करता है, जांच कराने की बात कहना है। जांच में प्रत्येक संभय

१३८ राजनीतिक संदर्भ

प्रकार के तरीके अपना कर असत्यता का पोषण करने का प्रयत्न किया जाता है तब भी सफलता न मिले और जांच का परिग्णाम विषक्ष में हो तो पक्षपात या इसी प्रकार की अन्य वात कही जाती है। अंग्रेजी में कानूनी जगत में एक उक्ति प्रसिद्ध है—

"Deny everything, don't concede, if deseated, plead fraud." नेतृत्व शंका से परे हो :

प्रथम यह है कि उपर्युक्त परिस्थित में क्या कोई नेतृत्व गांधी जैसी श्रद्धा तथा जवाहर जैसा प्यार देश से प्राप्त कर सकता है ? कहा जाता है कि सार्वजिनक जीवन से सम्बद्ध लोग कांच के महान में रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनकी प्रत्येक बात पर जन-मानस की दृष्टि रहती है तथा उनमें सार्वजिनक जीवन प्रभावित होता है। इस कारण यह ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है कि उनका व्यवहार शंका से परे हो। यदि किसी के व्यवहार के सम्बन्ध में जन-मानस में शंका फैल जावे ग्रीर जिससे जन-मानस क्षुव्ध होता नजर ग्राय तब रामायण काल की भगवती सीता की घटना के ग्रनुसार क्या उसका समुचित त्याग उचित नहीं कहा जा सकता है ? किन्तु ग्राग हमारे राष्ट्रीय चरित्र में ऐसा उदाहरण लक्षित नहीं होता है।

#### नेतृत्व केवल राजनैतिक रह गया:

इस प्रकार के नेतृत्व का परिगाम देश ग्रीर समाज पर स्पष्ट दीख रहा है। स्वतत्रता-पूर्व के काल मे राष्ट्रीय नेताओं के कार्यकलापों में जो सात्विकता विद्यमान थी, जीवन-पद्धति में जो सरलता, सादगी और प्रामाणिकता के प्रति ग्राकर्पण था वह प्रतिदिन कम हाता जा रहा है। ग्राज देश को पाश्चात्य जीवन-पद्धति का ग्रंधानूकरण करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिस देश ने ग्रहिंसा के द्वारा स्वतंत्रता ग्रजित की है उसी देश का वातावरए। भ्राज हिंसामय होता जा रहा है। छोटे-छोटे प्रश्नों को हल करने के लिये हिंसा, तोड़-फोड़, तालाबंदी आदि का प्रयोग किया जा रहा है। व्यक्तिगत तथा सार्व-जनिक सम्पत्ति को नष्ट करने का कार्य, राजनीतिक दल तथा उनके अनुयायी द्वारा होने की घटनायें सबको ज्ञात हैं। अहिंसा के हामी इस देश में सभी से (जिसमें अहिंसक तथा सारिवक खानपान के हामी भी सम्मिलित हैं) टैक्स का धन प्राप्त करके ग्रसारिवक ग्राहार का प्रचार कराया जा रहा है, उसे शासकीय माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। ग्राज के वातावरण के लिहाज से यदि कोई सात्विकता, प्रामाणिकता की बात करता है तो वह युगब्रह्म घोषित कर दिया जाता है। गांघीजी के युग की शरावबंदी तथा श्रम-निष्ठा के रूप में ग्रादतन खादी पहनने का नियम भी ग्राज युग-बाह्य माना जाता है। वास्तविकता यह है कि नेतृत्व ग्रधिकार-मद सम्पन्न है । इस ग्रधिकार मद के कारण हमारे नेतृत्व के जीवन मुल्य सारे परिवर्तित हो गये हैं। सरलता सादगी का नामोनिशान नजर नहीं ग्राता। शराववंदी का त्राग्रह प्रतिदिन क्षीए होता जा रहा है। कई के व्यक्तिगत व्यवहार में वह एक ग्रभिन्न वस्तु हो गई है। श्रम निष्ठा निःशेष हो गई है। ग्राज का नेतृत्व सच्चे ग्रर्थ मे केवल 'राजनैतिक' रह गया है। उसमे से राप्ट्रीयता गायव हो गई है। एक विचारक के ये शब्द इसी तथ्य की प्रकट करते हैं-

Statesman is an individual who thinks that he belongs to the nation, if nation will survive he will survive while politician is an individual who thinks that nation belongs to him., if he will survive nation will survive

#### नेतृत्व व्यक्ति-निरपेक्ष हो :

वास्तिविकता यह है कि जिस प्रकार राज्य का वर्म निरपेक्ष (स्रवामिक नहीं) होना स्नावश्यक है उसी प्रकार से नेतृत्व को व्यक्ति निरपेक्ष होना चाहिये था, किन्तु नेतृत्व के स्नासपास या तो भाई-भतीजा का जमघट है या खुशामिदयों (चाटुकारियों) का, इस कारण शासकीय सेवा में भरती, चयन द्यादि के प्रति जन-मानस में विश्वास का भाव जाता जा रहा है।

#### नेतृत्व, महावीर से यह सीखे:

सिद्धान्तहीन राजनीति के इस यूग में निराशा ही निराशा लगती है। जिस प्रकार भगवात महावीर के जीवन में ज्ञान ग्रीर कर्म का सामन्जस्य था उसी प्रकार यदि हमारा नेतृत्व सामन्जस्य स्थापित कर सके तो निश्चित रूप से शासकीय नेतृत्व सही दिशा की ग्रोर प्रयाण कर सकता है। गांधीजी में दार्शनिकता तथा कर्मयोगित्व का यह सामंजस्य था । निराशा के यूग में इनकी कम सम्भावना है कि ग्राज का नेतृत्व भगवान महावीर से स्वयं कोई शिक्षा ग्रहण करेगा। यह पृथक् वात है कि समस्याधों के उलकते जाने के परिसामस्वरूप नेतृत्व को भगवान महावीर के सिद्धान्तों तथा जीवन से प्रेरसा प्राप्त करने तथा उस अनुसार वर्तन करने को वाघ्य होना पड़े। भगवान महावीर के निर्वाण को २५०० वर्ष हो गये हैं। उनके अनुवायियों में कई राजा, कई मंत्रीगरा भी थे। हालांकि तत्कालीन मंत्री राजा की इच्छा पर ही ग्रधिक निर्भर करते थे। कई गरातंत्र भी थे किन्तु इस व्यवस्था का विस्तृत विवर्ण नहीं मिलता । भगवान महावीर के पश्चान चन्द्रगुप्त मौर्य के समकालीन तथा उसीका गृरु विष्णु गृप्त था जो चाराक्य के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता हं कि उस विद्वान ने ३,००० म्लोकों का एक ग्रन्थ 'कौटिल्य अर्थ मास्त्र' की रचना की थी। उसने राजा तथा मंत्री की विशेषता बताते हुए कहा कि मंत्री को हुढ़ चित्त, शील सम्प्रिय, प्राज्ञ, दक्ष श्रादि होना चाहिये। ग्राज के नेतृत्व को भगवान महावीर के जीवन मे प्रेरणा प्राप्त करके तथा उनके द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तों पर ग्रमल करके देश में एक ऐसा सारिव ह वातावरए। निर्मित करना चाहिए कि जिससे नागरिकों में उसके प्रति स्रादर-श्रद्धा उत्पन्न हो तथा सब सुख अनुभव कर सकें। जितना जितना हम इस दिशा में सोचते हैं, हमें दस बात की प्रधिक प्रावश्यकता प्रतीत होती है कि भगवान् महावीर के मिद्धान्तों की म्राज मन्य पिसी युग की भाषता प्रधिक भावप्यकता है।

#### कथनी-करनी की एकता:

भगवान् महावीर के कार्यकलाप का हम प्राकलन करें तो ज्ञात होगा कि उन्होंने थोथी मान्यतास्रों, विचारहीन रूढ़ियों का विरोध किया तथा सामाजिक, ग्राधिक विषमता

#### प्रामाशिकता व वाक्संयमः

हमारे नेतृत्व को मितभाषी होने का प्रयास करना चाहिये। स्वतंत्रता के पश्चात् २५ वर्ष के भीतर ही देण में निराशा का वातावरण बनाने में हमारे नेतृत्व का ग्रतिभाषी होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। होता यह है कि नेता के भाषण में ग्राम जनता को जो सब्ज बाग का चित्र (णाब्दिक) वताया जाता है उससे जनता में इच्छा, ग्राकांक्षा उभरती है ग्रीर यदि उसकी पूर्ति नहीं होती तो निराशा का जन्म होता है। जैसा उत्पर उल्लेख किया गया है, नेतृत्व का व्यक्तिगत जीवन साधनामय हो तो यह पृथ्वी स्वर्ग वन सकती है। भगवान् महावीर से हमारा नेतृत्व क्या शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता? यदि वह चाहे नो सव कुछ सीख लेकर घरती पर ग्रादर्श मानवीय वातावरण का निर्माण कर मच्चे लोक-राज की स्थापना कर मकता है।





एक क्रांति में देश-प्रेम और देश-गौरव लहरा रहा था और दूसरी क्रांति में क्षमा, वैर्य कर्तन्य, सेवा, दया, करुएा, प्रेम, परोपकार और समन्वय के भावात्मक समभाव तरंगित हो रहे थे। वह भी एक क्रांति थी और यह भी एक क्रांति थी। लक्ष्य प्राप्ति के वाद एक में अवसान था और दूसरी में जन-जीवन का शाश्वत कल्याए। था। महावीर की क्रांति सीमातीत थी। यह अनेक भू-खण्डों में व्याप्त होकर व्यापक वन गई थी। वह एक विचार तरंग से उठी, वैराग्य से फैली, त्याग और कप्टों से आंदोलित हुई और उसको लहरें देश-देशांतरों को छूती हुई ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो गई।

महावीर की व्यया से आर्ड और प्रेम से पूर्ण आह्वान, कांतिकारी ललकारें तथा नंगल भाव तरंगें देण के कोने-कोने में समा गई, अणु-ग्रगु में मिल गई। उनकी मुखपूर्ण वाणी कण-कण में लीन हो गई। क्या पेड़-पौवे, क्या पशु-पक्षी, क्या वनखण्ड, क्या निजेन घाटियों, क्या शैल-शिखर क्या निवियों, ग्रीर भरनों के स्वरों में मिलकर नक्ष-लक्ष कण्ठों से वह गूंज उठी कि 'सत्य की जय हो' 'ग्रहिसा की जय हो' 'मभी मुखी हों।

#### मानस-परिवर्तन की प्रक्रियाः

एक में प्राप्ति थी और दूसरी में मानस परिवर्तन की मुधारात्मक जागृति थी। युगा की जगह प्रेम था, हिसा की जगह ग्रहिसा थी। उसमें एक भाव था, एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक राग और एक ही स्वर था। यह कितने ग्राश्चर्य की बात है कि एक के लिए समूचा देश लड़ रहा था ग्रीर दूसरी के लिए केवल एक ही व्यक्ति मूक रहा था। एक ही व्यक्ति विल्दान पर विल्दान दे रहा था? जीवन के सम्पूर्ण मुखों का त्याग कर रहा था। एक ही साहसी महारथी ग्रपनी वोग्यता का परीक्षण कर रहा था। वह परीक्षण ग्रविरल जलता रहा, तूफानों में, ग्रांवियों में, ववंडरों में भी उमकी गित मन्द नहीं हुई। कितनी प्रवल प्रेरणा का प्रदीप लेकर वह क्रान्ति वीर ग्रागे बड़ा होगा हुई निश्चय और निर्भिक्ता के साथ, प्रेम, मैत्री, सद्भाव ग्रीर नद् विचारों का दीप जला कर किन संकटों में ग्रालोक फैलाया होगा?

उन प्रतापी पुरुप को अपमान भी बुरा न लगा, अनादर में भी उन्हें हुगा नहीं हुई, पत्थरों की वर्षा से भी वे भयभीत नहीं हुए। मिट्टी के ढेलों, पागल कुतो और धूल की बौद्धारों से वे नहीं घवराये। दुःल में भी उन्हें सुख का आभास हो रहा था। उनका लक्ष्य था अंधकार में मानव को आलोक में लाना, ग्रामिक छुड़ाना, लोभ-मोह में हटाना और जीवन में सच्चे सुख और आनन्द का अनुभव कराना ताकि मानव को कोई कामना न सतावे? कोई लोभ पतन में न टाले, कोई स्वार्थ पथ अटट न कर और कोई मोह न गिराये।

जो सर्वस्थ त्याग रहा हो उसे लोभ-सालन कैसे गिरा नकते हैं ? जीत, वर्षा स्रोर पूप कैसे दुःस पहुंचा सकते हैं ? दुःस उनके पास सुस हो जाता, पीड़ा उनके पास सानन्द की प्रतीक यन जाती श्रीर वे निरस्तर ऊपर उठते जाते । यह कान्ति वीर णान्ति के लिये लड़ा, मैत्री ग्रीर प्रेम के लिए लड़ा, इस लड़ाई में किसी का ग्रहित नहीं हुग्रा। उस वीर ने लक्ष्य प्राप्ति के वाद किसी साम्राज्य को भू-लूं ठित करने की कामना नहीं की, किसी सम्राट को नीचा दिखाने की नहीं सोची, वड़प्पन की धाक जमा कर पूर्णत्व का कहीं विज्ञापन नहीं किया। उनके दिल में एक ग्रन्तनींद था। वे उसे दूर करने के लिए ग्रकेले नंग पावों से बिना किसी ग्रवलम्बन के निकल पड़े ग्रीर बीहड़ पंथों, निर्जन स्थलों, फूटे मन्दिरों, खण्डहरों, श्मशानों ग्रीर पेड़ों के नीचे ग्रन्स जगाते रहे। साधना की पूर्ण उपलब्धि पर उनके जीवन की सर्वागीए। सफलता, शान्ति, सुख ग्रीर ग्रानन्द में बदल गई। यही शान्ति, सुख ग्रीर ग्रानन्द, पूर्णत्व है, शिवत्व है, ब्रह्मत्व है।

उनके मानस में क्षमा और वैराग्य का मागर लहरा रहा था, उसमें प्रेम और साहचर्य की उमियां उठ रही थीं। जीवन-दिशयों को उसमें बहुमूल्य हीरे दीख रहे थे। ऐसी स्थिति में उनके पास टोले के टोले ब्राते। कोई उनसे क्षमा, कोई धैर्य, कोई सहन-शीलता, कोई करुएा, कोई दया लेकर अपने को गौरवमय बनाता। उनके जीवन दर्शन से सम्राटों ने अपना जीवन बदला और वे उनके साथ साधना पथ पर चल पडे।

#### ऋान्तिः ग्रात्म संकान्तिः

महावीर के पास जो कुछ था, वह अपना मौलिक अजित घन था । वह घन स्वयं की बुद्धि, अनुभव और वर्षों की साधना का नवनीत था। उनके अन्तर की प्रेरणा ही सर्वस्व थी। वे उसी प्रेरणा का सम्बल पाकर लाखों का जीवन बदलते हुए प्रतिज्ञा दिला कर विश्वास बढ़ा रहे थे। उनके मानस में एक प्रदीप जल रहा था। वह जल-जल कर धरित्री पर अहश्य रूप से सुख और आनन्द का आलोक विकीर्ण कर रहा था।

वे जब भूतल पर दृष्टि डालते तो वर्तमान के साथ भविष्य भी उन्हें दृष्टिगत हो जाता था। पूर्णता प्राप्त कर लेने के वाद तो संसार के भावी चक्र पारदर्शी ग्लास की तरह उन्हें साफ दिखाई दे रहे थे क्योंकि वे निर्मोही होकर रागों के सम्पूर्ण वंधन तोड़ते हुए वीतरागी हो गये थे। मोह की वेड़ियां ग्रीर लोभ ग्रीर स्वार्थ के तारों को तोड़कर उत्तमोत्तम बन गये थे। यह उनकी ग्रनुभव दृष्टि का ही कमाल था। साधना की ही देन थी। क्षमा ग्रीर त्याग की ही विजय थी।

महाबीर की कान्ति में जन जीवन का कहीं भी उत्पीड़न नहीं था। सर्वथा सुख ग्रीर शान्ति थी। उनके उपदेशों में वैराग्य, साधना में शान्ति, ललकार में विवेक, दृष्टि में संतोप ग्रीर हलन-चलन में चेतना पूर्ण विश्वास था। इसीलिए हाड़-मांस का एक व्यक्तित्व ग्रनेकों व्यक्तियों को ग्रसाधारण रूप मे प्रभावित कर रहा था, जन जीवन को भक्तभोर रहा था, हिंसा, ग्रसत्य ग्रीर उन्माद के पर्दे तोड़ रहा था, काम-कोध-मद-लोभ मिटा कर दुर्गु एों के खिलाफ संधर्ष जारी था।

उनके प्रतापी व्यक्तित्व में देवत्व की फांकी फलक रही थी। त्याग ग्रीर वैराग्य की मुरसरि सतत प्रवाहित हो रही थी, उसी में मभी स्नान कर रहे थे। कोई डुवकी लगा कर

उसमें से वितन लाता, कोई नत्य की भावनामयी कियागील शक्ति लाता, कोई कला और सींदर्य की अनुभूति पाना, कोई श्रानन्द और नुख का पाठ पड़ना, कोई क्षमा और विवेक लेना और कोई कला के अनेक रूप मजोता हुया शान्ति पाना।

सत्य, ग्राहिसा, ग्रनेकान्त ग्राँर ग्रपरिग्रह—ये उनके माधना ग्रीर व्यानमय जीवन के प्रतीकात्मक ग्रानन्द जनकर ग्रनुरंजन हो गये, रस में मिलकर समरस हो गये। ये सारे भाव, ये सारो मैत्री, ये मारी हिष्टियां, ये नारे दया ग्रीर करुणा के प्रारूप, ये नारे मनोरम ग्राकर्षण, ये सारे दिव्य रूप ग्राँग ये मारी ग्रालीननाणं जो इन चरम चक्षुग्रों ने दिखाई दे रही हैं वे उनके भावनामय जीवन के ग्रागात्मक मंदेश हैं।

#### कान्ति की जीवन्तता :

हजारों वर्ष बाद भी हम इस बीर की शांतिपूर्ण कांनि को नहीं भूते हैं। जिसने रंग हप के, जाति-पांति के, भेद-भाव के, दर्ष-प्रदर्शन के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द कर ममाज की जीर्ण-शीर्ण व्यवस्था की नूनन रूप प्रदान किया, वर्ष की बिखरी कड़ियां जोड़ी और प्रेम और सद्भाव की नरंगें फैलाई, मंगल-स्त्रों का प्रमारण किया और आम-पाम के बायु मण्डल को त्याग, नप और वैराग्यमय बना दिया।

महावीर जानने थे कि मानव का पनन लोग और स्वार्थ में होता है। परिवार के ये सारे रागात्मक सम्बन्ध, धन का मोह, ऐश्वर्य की ग्रासिक ग्रीर परिग्रह ही व्यक्ति को गिराने में सहायक होता है इसलिए वे त्याग ग्रीर वैराग्य का ही उपदेश देने रहे।

वीर के मैत्री पूर्ण विचारों ने मम्राटो का जीवन बदल गया. महीपालों के मन्तक मुक्त गए। सर्वत्र प्रेम श्रीर एकता की गंगा बहने लगी। महाबीर बहां जाने, एक बहुत बड़ा समुदाय उनके साथ चल पड़ता। जिम श्रीर एक पांच उठता सैंकड़ों पाव उस श्रीर चल पड़ने, जिघर एक ट्रिट पड़ती, सैंकड़ों हिष्टियां नत हो जानीं श्रीर कोटि-कोटि कण्डो से जय घोष हो जाता।

#### श्राज के ऋान्तिकारी प्रेरगा लें :

कातिकारी महाबीर में स्नाज के क्रांतिकारी बहुत कुछ प्रेरणा लेकर स्नपने जीवन को धरम बना सकते हैं। देश काल की परिस्थितियों की देखते हुए ब्राज के क्रांतिकारी महाबीर की क्रांति में स्नपने जीवन की स्रव्यवस्थित गतिविधियों को नूतन रूप दे सकते हैं। सच्चाई के लिए साहम और हड़ता का पाठ पड सकते हैं, क्रांति में गांति रखकर विवेक को जगा सकते हूँ।

प्राज के क्रांतिकारी महाबीर के जीवन से मीखें कि कर्तव्य पथ पर उटे रहने प्रीर प्रपता संकल्प पूर्ण करने के लिए कभी हिम्मत नहीं हारें। बाहे तूफान गिर रहा हो, बाहे बादल गरज रहे हीं, बाहे बिपत्तियों के पहाड़ दूट रहे हों, बाहे जीवन-नैया भीवगा स्तरे में जिर रही हों, ऐसे समय में भी जान्तिकारी वैर्य प्रीर विवेक के साथ जान्तिपूर्ण तरीके से प्रपता कर्तव्य पूर्ण करें।

श्राज के ऋिन्तकारी महावीर से सीखें कि उन पर शासक दल द्वारा कितना ही दमन चक्र चलाया जा रहा हो, कितनी ही शारी रिक यातनायें दी जा रही हों, फिर भी भावावेश में श्राकर वे देश का श्रहित न करें, देश की सम्पत्ति को हानि न पहुँचावें, तोड़-फोड़ न करें, वसों श्रीर पैट्रोल टेन्कों में श्राग न लगावें, रेलों की पटरियों के वोल्ट नहीं निकालें, हिंसा पर उतारू होकर जन-जीवन को खतरे में न डालें, क्योंकि श्रशान्ति से, हड़ताल से, उपद्रव से जो कुछ हानि होती है वह समूचे राष्ट्र की होती है। जनता के खून पसीने की कमाई स्वाहा हो जाती है। ऐसी हानि से सारा राष्ट्र प्रभावित होता है।

ग्राज के क्रान्तिकारी महावीर से सीखें कि उनकी क्रान्ति निजी स्वार्थ के लिए नहीं हो। जनता की भलाई के लिए हों। देश प्रेम की वृद्धि और एकता बढ़ाने के लिए हो। क्रान्ति के नाम पर गुण्डागर्दी करना, मां-विहनों को सता कर उनका सतीत्व हरए करना, यह ऋषियों ग्रौर तीर्थंकरों के देश के लिए शोभास्पद नहीं है। क्रान्तिकारी ग्रपने लक्ष्य की ग्रोर ही बढ़ें ताकि समाज ग्रौर देश का भला हो सके।

कान्ति के नाम पर हड़तालें करना, उत्पादन रोकना, ग्रधिक लाभ की हिष्ट से जीवनोपयोगी वस्तुएं छिपाना द्रोह है।

आज के क्रान्तिकारी महावीर से सीखें कि घन, सम्पत्ति सत्ता और अधिकार को ही महत्व देकर एक मानव, दूसरे मानव को न सतावे, एक मानव, दूसरे मानव को न डरावे, एक मानव दूसरे मानव का शोषणा न करे, एक मानव दूसरे मानव का सुख न लूटे, उसके वच्चों की रोटो न छीने, एक मानव, दूसरे मानव से भय न खाए, भय नाम की कोई वस्तु नहीं रहे। सन्देह और घृणा के सभी तार दो दूक हो जायें और एक मानव का, दूसरे मानव पर आशा और विश्वास बढ़ जाय और सभी सुख से अपना जीवन व्यतीत करें।

महावीर ने कहा हम किसी के भय के कारए। न वनें ग्रीर कोई हमारे लिए भय न वने। हम सभी के मित्र हैं, हमारे भी सभी मित्र हैं, हम किसी को विवश न करें ग्रीर हमारे से भी कोई विवश न हो। महावीर ने कभी यह नहीं कहा कि अनुभव ग्रीर ज्ञान के ग्राधार पर मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सत्य है ग्रीर तुम जो कहते हो वह ग्रसत्य है। महावीर ने कहा कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी विकासशील हैं। सभी ग्रपने प्रयत्न से प्रगति कर सकते हैं।

वह कान्ति पुरुष ग्रव नहीं हैं किन्तु उनके ग्रमर सन्देश विश्व में गूंज रहे हैं, हमारी हृदयतन्त्रियों को भक्तभोर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि उनके ग्रालोकित पथ का ग्रनुसरएा कर हम ग्रपने जीवन को सफल वनावें।

....

# पञ्चम खण्ड

ं दार्शनिक संदर्भ

#### हमारे भीतर का बीज:

हमारे भीतर, हमारी ग्रात्मा में भी चेतना का एक बीज है ग्रौर संत-सेवा, सद्शास्त्र-श्रवण, मनन, ग्रध्ययन उसको ग्रनुभूलता देने वाला शुभ वातावरण है। वट वृक्ष के बीज में विस्तार शक्ति है, उससे हजारों लाखों पत्ते, शाखाएं-प्रशाखाएं फूटती हैं, फलफूल लगते हैं ग्रौर समय पाकर लाखों-ग्ररबों बीज उत्पन्न होते हैं। क्या हमारे भीतर का चेतना का बीज उस स्पष्ट दिखाई देने वाले वट वृक्ष के बीज से कम सशक्त है?

#### बीज का ग्रनादर न करें:

क्या श्रापने किसी किसान को बीज का श्रनादर करते देखा है ? वह छोटे से छोटे श्रच्छे बीज को संभालकर रखता है, क्योंकि वह उस बीज की शक्ति को जानता है, उसके मोल को समभता है। उसे ज्ञात है कि सरसों के एक बीज से कुछ काल बाद उसका खेत पीले-पीले फूलों से लहलहा उटेगा। एक बीज से श्रनन्त की सृष्टि का रहस्य उसे विदित है।

त्राप गांवों में उस किसान को देखें जिसके पास सौ-पचास ग्राम के पेड़ हैं। वह ग्रपने ग्रापको किसी बड़े जमींदार-जागीरदार से कम नहीं समक्तता। ग्राठ नौ महीने तक उसको कुछ नहीं मिलता पर वह ग्रपने पेड़ों की सार-संभाल में लगा रहता है क्योंकि वह जानता है कि ऋतु ग्राते ही उसका एक-एक पेड़ हजारों ग्राम देगा। इसी ज्ञान के कारण, उसी ग्राशा के कारण वह उन पेड़ों की देखभाल करता है। ये ग्राम के पेड़ ग्रीर उनसे प्राप्त होने वाले सैकड़ों-हजारों फल एक नन्हें से बीज की विस्तार-शक्ति के प्रतीक ही तो हैं।

#### सूक्ष्म श्रात्मा : श्रनन्त गुरा :

हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा कितनी नन्ही है ? आत्मा बड़ी है कि देह ? देह बड़ी है कि खात्मा ? निःसन्देह देह मोटी है और आत्मा छोटी अत्यन्त सूक्ष्म । इतनी सूक्ष्म कि वह आंख की काली टीकी ने अनन्त-अनन्त गुणा छोटी, किन्तु उसके गुण अनन्त हैं । यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है ।

#### ज्ञान-वृक्ष उजागर हो :

स्रात्मा स्रह्म है। वह बीज से स्रनन्त गुणा छोटी है किन्तु उसकी गिन्त, उसका सामर्थ्य स्रमार है। वट-वृक्ष का बीज और बट-वृक्ष दोनों की तुलना में वह सहस्त्रगुणा स्रिधिक है। विश्व में अनेक स्थानों पर बहुत पुराने वट वृक्ष हैं उनके नीचे स्रनेक लोग विश्राम कर सकते हैं, स्रनेक प्राणियों को वह छाया दे सकता है। किन्तु स्रात्मा और उस बीज की कोई तुलना नहीं की जा नकती। स्रात्मा की चेतनावस्था उसे स्रनेकानेक गुणा विस्तार, गिन्त और नामर्थ्य प्रदान करती है। हमारी स्रात्मा और हमारे प्रात्माचितन, स्रात्म-जागरण के नमक्ष उस यट बीज और वृक्ष का विस्तार नगथ्य है। हमारी देह में जो स्रात्मा है जो स्रत्यन्त नुक्ष्म जीवनी गिन्त है उसमें वट-वृक्ष की ही भांति गिन्त स्रोर चेतना का बीज है। स्रावस्थकता साज दन बात को है कि उम बीज के नियं उपयुक्त —योग्य

#### हमारे भीतर का बीज:

हमारे भीतर, हमारी ग्रात्मा में भी चेतना का एक बीज है ग्रीर संत-सेवा, सद्गास्त्र-श्रवण, मनन, ग्रध्ययन उसको ग्रनुकूलता देने वाला ग्रुभ वातावरण है। वट वृक्ष के बीज में विस्तार शक्ति है, उससे हजारों लाखों पत्तो, शाखाएं-प्रशाखाएं फूटती हैं, फलफ्ल लगते हैं ग्रीर समय पाकर लाखों-ग्ररवों बीज उत्पन्न होते हैं। क्या हमारे भीतर का चेतना का बीज उस स्पष्ट दिखाई देने वाले वट वृक्ष के बीज से कम सशक्त है?

#### बीज का ग्रनादर न करें:

क्या ग्रापने किसी किसान को बीज का ग्रनादर करते देखा है ? वह छोटे से छोटे ग्रन्छे बीज को संभालकर रखता है, क्योंकि वह उस बीज की शक्ति को जानता है, उसके मोल को समभ्रता है। उसे ज्ञात है कि सरसों के एक बीज से कुछ काल बाद उसका खेत पीले-पीले फूलों से लहलहा उठेगा। एक बीज से ग्रनन्त की सृष्टि का रहस्य उसे विदित है।

ग्राप गांवों में उस किसान को देखें जिसके पास सौ-पचास ग्राम के पेड़ हैं। वह ग्रपने ग्रापको किसी वड़े जमींदार जागीरदार से कम नहीं समकता। ग्राठ नौ महीने तक उसको कुछ नहीं मिलता पर वह ग्रपने पेड़ों की सार-संभाल में लगा रहता है क्योंकि वह जानता है कि ऋतु ग्राते ही उसका एक-एक पेड़ हजारों ग्राम देगा। इसी ज्ञान के कारण, उसी ग्रामा के कारण वह उन पेड़ों की देखभाल करता है। ये ग्राम के पेड़ ग्रौर उनसे प्राप्त होने वाले सैंकड़ों-हजारों फल एक नन्हें से बीज की विस्तार-शक्ति के प्रतीक ही तो हैं।

#### सूक्ष्म आत्मा : अनन्त गुरा :

हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा कितनी नन्ही है ? आत्मा बड़ी है कि देह ? देह बड़ी है कि आत्मा ? निःसन्देह देह मोटी है और आत्मा छोटी अत्यन्त सूक्ष्म । इतनी सूक्ष्म कि वह आंख की काली टीकी ते अनन्त-अनन्त गुणा छोटी, किन्तु उसके गुण अनन्त हैं । यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है ।

#### ज्ञान-वृक्ष उजागर हो :

स्रात्मा श्ररूप है। वह बीज से अनन्त गुराा छोटी है किन्तु उसकी शिवत, उसका सामर्थ्य अपार है। वट-वृक्ष का बीज और वट-वृक्ष दोनों की तुलना में वह सहस्त्रगुराा ग्रिंघिक है। विश्व में अनेक स्थानों पर बहुत पुराने वट वृक्ष हैं उनके नीचे अनेक लोग विश्वाम कर सकते हैं, अनेक प्राराणयों को वह छाया दे सकता है। किन्तु आत्मा और उस बीज की कोई तुलना नहीं की जा सकती। आत्मा की चेतनावस्था उसे अनेकानेक गुराा विस्तार, शिक्त और सामर्थ्य प्रदान करती है। हमारी आत्मा और हमारे आत्मिचतन, प्रात्म-जागरए के समक्ष उस वट बीज और वृक्ष का विस्तार नगण्य है। हमारी देह में जो प्रात्मा है जो अत्यन्त सूक्ष्म जीवनी शिक्त है उसमें वट-वृक्ष की ही भांति शिक्त और चेतना व वीज है। आवश्यकता आज इस बात की है कि उस बीज के लिये उपयुवत—योग्य

वातावरण वने । वह वीज ग्रंकुरित हो, प्रस्फुटित हो ग्रौर उसका एक विशाल वृक्ष-ज्ञान-वृक्ष उजागर हो ।

ग्रात्मा सर्वव्यापी है। छोटे, बड़े, पुरुप, नारी, जवान ग्रौर वूढ़े सबमें ग्रात्मा है किन्तु उसमें जो चेतना का बीज है; उसको ग्रंकुरण का, प्रस्फुटन का बातावरण नहीं मिलता ग्रौर वह ग्रनेक—ग्रनेक कारणों से दबा रह जाता है, उस बोज की तरह जिस पर एक के बाद एक परत चढ़ती जाती है बालू के उड़ते टीलों की तरह। वे परतें बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ जाती हैं कि किसी पुराने खण्डहर का सा ग्राभास होने लगता है जिसका मलवा उस बीज पर गिर गया हो।

#### कर्म के मलवे को हटायें:

फिर भी ग्राप सब यह जानते हैं कि किसी मकान के मलवे के ढेर में भी बीज को वर्षा का पानी, ग्रनुकूल वायु मिल जाये तो वह ग्रंकुरित हो सकता है, उग सकता है। उसका मूल कारण है उसकी जीवनी-शक्ति, उसकी ग्रंकुरण की क्षमता। उसमें योग्यता है उठने की। पर ग्रावश्यकता है उस बीज पर से मलवा उठाने की, पत्थर, कूड़ा, करकट हटाने की।

हमको विचार करना होगा कि हमारी चेतना-शक्ति ग्रौर हमारे चितन के वीज का प्रस्फुटन कैसे हो ? उन पर पड़े भार से वह कैसे मुक्त हो ?

यहां एक उदाहरएा देना ग्रशासंगिक नहीं होगा। खेत के पास ही एक मकान है। वह मकान वह जाता है ग्रौर उसका मलवा खेत के उस स्थान पर गिरता है जहां ग्रच्छा नुयरा बीज बोया हुग्रा है। ऐसी स्थिति में गृहपित क्या करेगा? निस्सन्देह, वह सबसे पहला काम उस मलवे को साफ करने का समफ्रेगा।

ठीक वैसे ही, हम सवको ग्रात्मशक्ति को प्रज्ज्वलित करने के लिए उस पर पड़ा मलवा साफ करना होगा। प्रश्न उठता है ? कि मलवा क्या है, कीनसा है ? वह मलवा है कर्म का।

#### स्वयं प्रयत्न करें :

उसको कौन हटायेगा ? कोई मजदूर, कोई हमाल ग्राकर हटायेगा क्या ? नहीं। उसको हटाने के लिये हमें स्वयं प्रयत्न करना होगा। हां, उस पुनीत कार्य में हम ग्रपने मित्रों का सहयोग ले सकते हैं, ठीक वैसा ही सहयोग जैसा डिजाइनरों से, इन्जिनियरों से मकान या कुग्रा बनाते समय लिया जाता है।

यदि गृहिनिर्माता स्वयं कुशल हैं तो वह सबका मार्ग-दर्शन करेगा, ग्रन्यथा वह किनी विशेषज्ञ से परामर्श करेगा ग्रीर निर्एाय लेगा। ठीक वैसे ही हमको ग्रपनी ग्रात्म-शिवत पर पढ़े कर्म रूपो मलवे को हटाने का स्वयं त्रयत्न करना होगा। सहारे के रूप में परामर्श के रूप में, सहयोग के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में हमें सद्गुरु ग्रीर शास्त्रों से सहायता मिलेगी, निस्सन्देह मिलेगी।

सद्गुरु श्रीर शास्त्र हमें कर्मे रूपी मलवे को दूर करने का मार्ग बता सकते हैं किन्तु दूर करने का कार्य तो हमें स्वयं ही करना होगा। हमें स्वयं निष्ठापूर्वक उस कार्य में लगना होगा, प्रयत्नशील होना होगा तभी हमारी श्रात्मा में बैठा चेतना का श्रनन्त शक्तिशाली बीज श्रंकुरित होगा, श्रन्यथा नहीं।

जब तक उस पर से यज्ञान का थ्रावरण नष्ट नहीं होगा, कर्म-भार नहीं हटेगा तब तक वह बीज न यंकुरित हो सकता है और न विकसित।

#### हटाने की प्रक्रियाः

सुवाहु राजकुमार भी भगवान् महावीर के चरगों में निष्ठापूर्वक इसी भावना से पहुंचते हैं। ग्रावरण को हटाने की हिष्ट से । उस ग्रावरण को हटाने की हिष्ट से जिससे उनको ज्ञान लाभ नहीं मिलता। उस ग्रावरण को हटाने की प्रक्रिया बताते हुए 'स्थानांग सूत्र' में कहा गया है:—

दोहिठासोही श्राया नो केवलिपण्सतं धम्मं लमेज्ज सवस्याए । श्रारम्भे चेव परिग्गहे चेव ।

प्राणी दो कारणों से केवली के प्रवचन धर्म को भी सुन नहीं सकता।

गौतम गग्।धर ने जिज्ञासा से प्रश्न किया—हे भगवत् । वे दो वाधक कारण कौन से हैं ?

भगवान् महावीर ने जिज्ञासा शान्त करने हेतु कहा—यारम्भ ग्रौर परिग्रह में उलभा हुग्रा जीव, डुवा हुग्रा प्राणी जव तक इन उलभनों की बेड़ी को काटकर नहीं निकलता तब तक वह केवली प्रणीत धर्म को नहीं सुन सकता। यह बड़ा भारी बन्धन है। परिग्रह ग्रौर ग्रारम्भ का गठजोड़ जवरदस्त है। परिग्रह ग्रौरम्भ को छोड़कर नहीं जाता। उसका जन्म ही ग्रारम्भ से है ग्रौर वह ग्रारम्भ का ही समर्थन करता है। ग्रारम्भ से ही परिग्रह की वृद्धि होती है। परिग्रह भी ग्रपने मित्र ग्रारम्भ का बहुत ध्यान रखता है। परिग्रह जितना ध्यान ग्रारम्भ की ग्रभिवृद्धि का रखता है उतना 'संवर ग्रौर निर्जरा' को बढ़ाने का नहीं।

#### आरंभ-परिग्रह का गठजोड़:

गहराई से विचार करने, गंभीरता से मनन करने पर ज्ञात होता है कि आरंभ और परिग्रह मे मनुष्य का आकर्षण होता है। छोटा सा आरंभ चाहे वह खाने से संबंधित हो, चाहे वह निर्माण सम्बन्धी या कोई अन्य, मनुष्य स्वभाव से उसकी ओर भुकता है, शीझता से आकर्षित होता है।

किसी के घर में वालक का जन्म हुग्रा। दादा धन के मामले में वड़े कठोर हैं, सोच समफकर व्यय करते हैं। पर विचार उठता है कि पौत्र के जन्म पर हजार-पांच सौ रुपया उत्सव पर, भोज पर, व्यय करना चाहिये। हजार-पांच सौ की योजना वनती है किन्तु खर्च पहुँचता है दो हजार के ग्रास-पास। तव भी यही विचार ग्राता है कि कुछ भी हो, गांव में, गहर में, समाज में नाम तो होगा। एक ग्रीर उदाहरए। हमारे सामने हैं। किसो घर में एक ग्रीर कमरा बनाना है। लगभग दो हजार के व्यय का अनुमान है। कारीगर-मिस्त्री कहता है—ग्रच्छा कमरा बनाने में पांच हजार व्यय होंगे। दो हजार का पहला अनुमान ग्रीर व्यय होंगे पांच हजार या उससे ग्रीविक फिर भी मन में कोई कष्ट नहीं होता, प्रश्न नहीं उठता।

दूसरी योर यदि किमी यामिक कार्य के निमित्त 'मंबर श्रीर निर्जरा' के कार्य में दो हजार का व्यय होने का स्रमुमान था श्रीर पांच हजार व्यय हो जायें तो ? तो मुंह बनाकर कहेंगे—हमने तो दो हजार का कहा था, इसमें श्रीवक नहीं दे सकेंगे, हाथ रक जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ ? इमका स्पष्ट अर्थ यह है कि आरम्भ श्रीर परिग्रह दोनों में भारी गठजोड़ है। ये दोनों ऐसे भारी रोग हैं जो हमारे विनन श्रीर हमारी चेननाजितन को विकसित होने नहीं देते। इनना हो नहीं वे चिनन श्रीर चेननाजित को उभरने ही नहीं देते।

केवली भगवान् के प्रवचन वर्म-श्रवण का अधिकार प्राप्त करने वाला प्राणी यह सोचता हं कि यदि वह आरम्भ और परिग्रह से विमुख होकर आगे वढ़ेगा तभी उसे सत्मंग का नाभ हो मकेगा। उस लाभ से वंचित रहने के उक्त दो ही कारण हो सकते हैं।

परिग्रह का अर्थ केवल पैमा बढ़ाना या उसे तिजोरी में भरता ही नहीं है अपितु परिवार, व्यवसाय, व्यापार में उलका रहना भी परिग्रह ही है। बाह्य परिग्रह के नी और अन्यन्तर के चौदह भेद बनाये गये हैं। बन, बान्य, क्षेत्र, भूमि, सम्पत्ति, सोना, चांदी आभूपण, जबाहरान, घरेलू सामान आदि सभी बाह्य परिग्रह के भेद हैं। परिवार-कुटुम्ब, दास-दासी आदि भी इसी में आते हैं। मन में रहने बाने नीभ, मोह-माया आदि भाव आंतरिक परिग्रह हैं। ये बाह्य परिग्रह के मूलाधार हैं। इनमें उलका हुग्रा प्राणी सत्संग का लाभ नहीं ले सकता। ग्रनः इसमें उत्पर उठने का बराबर प्रयत्न रहना चाहिए।





## महावीर की हिष्ट में मानव-व्यक्तित्व के विकास की संभावनाएं

• डॉ॰ छविनाथ त्रिपाठी

#### व्यक्तिका भाव ही व्यक्तित्व :

व्यक्तित्व स्रंग्रे जो के Personality का स्थानापन्न शब्द माना जाता है। व्यक्ति का भाव ही व्यक्तित्व है। यह स्वाभाविक ही है कि मानव विशेषण जोड़ देने पर एक स्रोर यह तिर्यंक योनि से प्रपनी पृथकता सूचित करता है और दूसरी स्रोर इसका क्षेत्र व्यक्तिमानव से लेकर मानव जाति तक विस्तृत हो जाता है। भाव-वाचक संज्ञा होने से यह भी सूचित होता है कि व्यक्तित्व का सम्बन्ध केवल स्थूल शरीर मान्न से या स्राकार प्रकार से नहीं है। एक व्यक्ति कितना ही सुन्दर, सुगठित स्रीर स्राकर्षक शरीर वाला-क्यों नहीं, जब उसके स्राचरण स्रीर वौद्धिक क्षमता की न्नुटियों का ज्ञान होता है तो उसके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में सर्व सामान्य की धारणा बदल जाती है, उसका व्यक्तित्व हीन प्रतीत होने लगता है। यह स्पष्ट सूचना है कि मानव-व्यक्तित्व के तत्त्व स्रान्तिरक स्नीर स्थार से नहीं है। मानवीय स्राचरण स्नीर मानवता के विशिष्ट गुण-तत्त्व ही मानव-व्यक्तित्व के परिचायक हैं। स्राचरण का सम्यक्त्व स्नीर मानवीय गुणों का उत्तरोत्तर निखार ही मानव-व्यक्तित्व का विकास है।

#### परिष्कार की प्रक्रियाः

मानव-शरीर को करोड़ों वर्षों के विकास का परिगाम मानने वाली ग्राधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि भी यह स्वीकार करती है कि मानवीय ग्राचरण ग्रौर मानवता के गुगों का उत्तरोत्तर परिष्कार हुग्रा है, ग्रौर परिष्करण की इस प्रक्रिया के परिगामस्वरूप ही ग्राज का मानव, गुफा-युग के मानव से बहुत कुछ भिन्न है। परिष्करण की संभावनाग्रों का ग्रन्वेपण, परिष्करण की प्रक्रिया में ही किया जा सकता है।

ग्राहार, निद्रा, भय ग्रौर मैथुन से परे कुछ तत्त्व ही मानव को पशु-पक्षी ग्रादि से पृथक् करते हैं। ये मानव शरीर के घर्म हैं ग्रतः मानवता ग्रौर उसके व्यक्तित्व का परि-प्करण केवल शरीर-परिष्करण मात्र नहीं है। मानिसक मिलनता, शारीरिक शुचिता को मूल्यहीन वना देती है, ग्रतः परिष्करण की प्रक्रिया शरीर से परे मन, बुद्धि ग्रौर ग्रात्मा की ग्रोर उन्मुख होने पर ही वास्तविक विकास संभव है। स्थूल शरीर के परिष्कार के लिए स्थूल उपकरण चाहिए, पर मन, बुद्धि ग्रौर ग्रात्मा जैसे सूक्ष्म तत्त्वों का परिष्कार

स्थूल उपकरएों से तो संभव है ही नहीं। ग्रसुग्रों का भेदन तो ग्रसुग्रों से ही संभव है। किसी परमार्ग के भेदन से जब उसके स्थूल तत्त्व प्रोटन में और अधिक सुक्ष्मता आती है तभी उस वैद्यतिक शक्ति का ग्राविभीव होता है, जो ग्रपनी शक्ति ग्रीर व्यापकता में महात् है। ग्रात्मा के ज्योतिर्मय रूप का दर्शन उसी समय होता है, जब उनकी मुक्ष्मता तक पहुंचने के लिए निर्जरा की अनवरत प्रकिया जारी रखी जाय । कर्म ही स्यूलता है, इसका क्षय ही ग्रागु-भेदन का परिएगाम है, संवर तो सतर्कता है। ग्रात्मोन्मुख होते ही स्यूल शरीर से हिप्ट हट कर व्यक्तित्व-विकास के क्षेत्र सूक्ष्म शरीर ग्रीर सूक्ष्मतम ग्रात्मा तक जा पहुँचता है । ग्रात्मा प्रकाश-पुन्ज है । वही ग्रनन्त ज्ञान, दर्शन, सूख-शान्ति ग्रीर शक्ति का भण्डार है। वह सुक्ष्मतम है और सुक्ष्म माध्यमों से ही ख्रात्मोपलब्धि संभव है। मानव-व्यक्तित्व का वहीं केन्द्र है। इस केन्द्र में निहित शिवतयों का ग्रनावरण कर उसे लोक व्यापी बना देना ही मानव व्यक्तित्व की क्षेत्र-विस्तृति है। देश, काल या किसी भी संकृचित सीमा में उसे ग्रावद्ध तो किया जा सकता है जैसे वैद्युतिक गश्वित को किसी बल्व में, पर उसका व्यापक प्रवाह ब्रह्माण्ड व्यापी है, उसके ज्योतिर्मय स्वरूप को किसी भी मीमा में श्राबद्ध नहीं किया जा सकता। श्राधूनिक संदर्भ में भी ब्रात्म-विस्तृति ही व्यक्तित्व विकास की सही दिशा है। सम्यक ज्ञान, दर्शन ग्रीर चारित्र तो साधक तत्त्व हैं, ये साध्य नहीं हैं।

#### मानव की रहस्यमयताः

मानव रहस्यमय है, मानवता उससे भी रहस्यपूर्ण है ग्रीर उसका समग्र व्यक्तित्व तो एक ग्रीर जटिल रहस्य है, जिसमें स्थूल ग्रीर सूक्ष्म तथा वाह्य ग्रीर ग्रन्तर के ग्रनेक सूत्र एक दूसरे से संश्लिष्ट हैं। 'ग्रात्मान विद्धि' के मार्ग पर चलते हुए महापुष्ठपों की साधना ने रहस्य के कुछ मूत्र पकड़ कर विविध गुत्थियों को सुलभाने में योगदान किया है।

#### श्रात्मा की विराटताः

यह श्रात्मा ही वह पुरुप है जो भूमि या पुरों की सीमा को श्रितिकान्त कर ब्रह्माण्ड व्यापी वनता है। श्रे श्राधुनिक संदर्भ में वह किसी क्षेत्र या देश की सीमा से श्रावद्ध चिन्तन न कर समग्र मानवता के विषय में विचारने के कारण विराट वन जाता है श्रीर उमकी यही विराटता उसके लोकोन्मुख व्यक्तित्व की विराटता है। यह विराटता स्थून शरीर की नहीं सूक्ष्म श्रात्मा की ही है। स्वयं महावीर ने श्रेणिक से यह कहा था कि भोग श्रीर इन्द्रियों की बासनाश्रों में सुख नहीं है, यह तो इन्द्रियों की दासता है, दासता में श्रानन्द कहां? श्रात्म-स्वातन्त्र्य को ही उन्होंने सुख का मूल माना हे। स्थून शरीर को उन्होंने महत्त्व प्रदान नहीं किया। श्रात्म-स्वातन्त्र्य श्रीर श्रात्म-चैतन्य की उपलब्धि के लिए ही उन्होंने वारह वर्ष की कठोर तपस्या की। स्वयं उनका जीवन श्रात्म-चैतन्य के विन्तार ग्रीर मानव-व्यक्तित्व के विकास की श्रनुपम कहानी हे। वारह वर्ष तक श्रव्ययन, चिन्तन ग्रीर मनन के फलस्वरूप उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया उमे ग्रपने जीवन में उतार कर ग्रपने ग्राचरण से उसे प्रत्यक्ष किया। विरति तो स्थून ने सुक्ष्म की ग्रीर उटाया गया नरगा-

१ महस्-१०/६०

विक्षेप है, यही वीरों का मार्ग है। मानव विज्ञान इस वात को प्रकट करता है कि सामान्य गित ग्रपरिष्कृत ग्रीर कम जटिल ग्रवस्थाग्रों से ग्रधिक परिष्कृत ग्रीर विकसित स्वरूपों की ग्रोर प्रगित के रूप में ही रही है। विरित परिष्करण का मार्ग है, वैसे मानव स्वतन्त्र है कि वह चरम परिष्कृत ग्रवस्था, मोक्ष, सिद्धि या केवली की स्थित प्राप्त करे या न करे। सामान्य जीवन-व्यवहार तो 'जयं चरे' ग्रादि के ग्रनुसार केवल विवेक सम्पन्नता की ही ग्रपेक्षा रखता है।

#### ग्रात्मोपलव्धिः : लोकोपलव्धिः

व्यक्तित्व-विकास जब अन्तर्मु खी होता है तो वह आतम-ज्योति की उपलब्धि तक पहुंचता है किन्तु जब वह वहिर्मुखी होता है तो लोकोन्मुख होने के कारएा लोक-विजय तक पहुंचता है । क्या ग्रात्मोपलब्धि ग्रौर लोक-विजयोपलब्धि में कोई ग्रन्तर है ? ग्रात्मा की उपलब्धि ग्राटमज्ञान के विना ग्रसंभव है, लोकोपलब्धि लोक ज्ञान के विना । वस्तुतः म्रात्म-विस्तार के ये दोनों ही ऐसे समानान्तर मार्ग हैं, जिनके स्राकार-प्रकार स्रौर दूरी के साथ मंजिल में भी कोई अन्तर नहीं है। एक का ज्ञान दूसरे पथ का भी ज्ञान करा देता है। ग्रहिसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, ग्रस्तेय ग्रौर ग्रपरिग्रह का पालन दोनों पथों पर समान रूप से करना पडता है। उदाहरए। के लिए ग्रहिंसा को ही ले लिया जाय। हिंसा से विरित के विना ग्रात्मा को कर्म मूक्त या निष्कलूप कैसे बनाया जा सकता है ? सर्व सत्वेषु मैत्री या विश्व वन्धुत्व की भावना कैसे विकसित होगी ? ग्रात्म विस्तार को विश्व व्यापी वनाने के लिए हिंसा और उसके मूल कारण कपाय-कोध के त्याग विना कोई कैसे सफल होगा? कपाय-त्याग की यह साधना, चाहे ब्रात्मोपलब्धि के लिए हो या विश्वोपलब्धि के लिए, व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर अथवा निजी स्तर पर हो या सामूहिक स्तर पर सर्वत्र समान है। श्रीहंसा श्रात्मा का स्वाभाविक गुण है। जीव-विवेक इसका म्राधार है। <sup>प्र</sup>हिंसा का मूल कारएा कोध है। क्रोध-विजय ही लोक-विजय है म्रीर व्यक्तित्व-विकास की ग्रन्तः ग्रीर वहिर्मु खी दोनों ही साधनाग्रों में इसका समान महत्व है। <sup>६</sup> 'ग्राचारांग' में ब्रह्म का ग्रर्थ है संयम, इसका ग्राचरण ही ब्रह्मचर्य है। <sup>७</sup> संयम के ग्रभाव में व्यक्तित्व-विकास तो संभव ही नहीं है। लोभ-प्रेय-स्तेय, परस्पर संबद्घ है। म्रात्म-विस्तृति का यह सर्वाधिक वाधक तत्त्व है। <sup>घ</sup>यही स्थिति समस्त पंचकपायों म्रीर

१ ग्राचारांग-१/३/२०

२ धर्म तुलनात्मक दिष्ट में-राधाकृष्णन-पृ० १०, ११।

३ गीता-६/५

४ ब्राचारांग २/३/८१, ४/३/१३४, ३/४/१२६, स्था० ४२६, ४३०, समवायांग १७ दसर्वैकालिक ६/१२, १३, ७/३/११, ६/१४-१४, १६, २१, ३७, ३८ ब्रादि ।

५ ग्राचारांग १/७/६२।

६ वही।

७ स्थानांग-४२६-३०, गीता २/४८, ५/१६, ६/३२।

कठो० १/१/२८, ग्राचाराँग-२/३/८२।

उनकी विरित से ग्रात्म ज्ञान या विश्व ज्ञान की है। संसार का मूल कषाय है। कपाय-निवृत्ति की साधना ही संयमानुष्ठान है। संयम कल्याण का वास्तविक मार्ग है, यही शिव-संकल्प है। कपाय-निवृत्ति परिष्करण है, ग्रतः व्यक्तित्व-विकास का पथ भी यही है।

#### विश्व-वेदना की श्रनुभूति :

जो ग्रात्मा की सत्ता को ग्रस्वीकृत करते हैं या कोरे देहात्मावादी हैं, शरीर ही जिनकी दृष्टि में सर्वस्व है, वे भी मानिसक व्यापकता को स्वीकर करते हैं। शरीर पोपएा की ग्रपेक्षा लोक-कल्याए। द्वारा यक्षार्जन की प्रवृत्ति जिन देहात्मवादियों में होती है, उनका व्यक्तित्व श्रेष्ठ क्यों माना जाता है ? इस शरीर संरचना का केन्द्र मस्तिष्क है श्रीर हृदय उसका पोपएा-केन्द्र, तव भी व्यक्ति निष्ठ, समाज निष्ठ ग्रौर विश्व निष्ठ मानव के व्यक्तित्व का स्तर-भेद तो है ही । व्यक्ति-मानस के परिष्करण एवं विकास के विना क्या उसमें यह क्षमता श्रा सकती है कि वह विश्व वेदना की श्रमुभूति कर सके ? उसकी हृदय वीएा के तार की भंकार विश्व भर के मानव-हृदय के तारों को समान स्वर में कैसे भंकृत कर सकती है ? ग्राज तो टेलिपैथी को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया है। व्यक्ति व्यक्तित्व के सीमित क्षेत्र एवं घरातल से विश्व-मानव के व्यक्तित्व का व्यापक क्षेत्र एवं धरातल निश्चित ही ऊंचा है। इस व्यक्तित्व-विकास के लिए भी वैसी ही साधना ग्रीर तप की ग्रावश्यकता पडती है जैसी ग्रात्मा के निर्मल स्वरूप की उपलब्धि के लिए। साधना के स्तर ग्रीर स्वरूप की दृष्टि से दोनों ही पथ समान ग्रीर समानान्तर हैं। मार्ग की कठिनाइयां ग्रीर वाधाएं भी समान हैं, ग्रीर सिद्धियां तथा सफलताएं भी समान हैं। एक पथ के पथिक का अनुभव दूसरे आतम-पथ के पथिक के अनुभव से भिन्न नहीं हैं। यही कारण है कि महावीर ने न लोक की उपेक्षा की, न ग्रात्मा की। ग्रात्मज्ञ वह है, जो विश्वज्ञ है ग्रीर विश्वज्ञ वह है, जो ग्रात्मज्ञ है। व्यक्तित्व-विकास की यह मंजिल है। यहीं पहुँच कर लोकाधिगमता ग्रौर लोकातिकाग्त गोचरता प्राप्त होती है । ग्रमरत्व यही है।3

#### म्रमरत्व की उपलव्धि:

साधना के इस समानान्तर पथ के किसी भी पथिक के लिए यह ग्रावश्यक है कि यह कोई भी पथ ग्रपनाए, मंजिल तक पहुंचे। महावीर ने वह मंजिल प्राप्त करली थी। यह निर्प्यं वने ग्रौर तब लोक-कल्याएा के दूसरे समानान्तर पथ पर सरलता से चल पहे। महावीर 'निर्प्यं थे, इसके ग्रथं पर ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे कमंबन्य की समस्त गुत्थियों से मुक्त होकर केवलज्ञान संपन्न मुक्त-पुरुप थे। निर्प्यं के वास्तविक ग्रथं वोध में उपनिपद् के निम्नलिखित दो श्लोक ग्राधिक सहायक हैं—

१ ग्राचारांग-२/१६६, ऋक्-५/५१/१५, यजु: ३४/१।

२ जे एएां जाएाइ से सन्वं जाएाइ, जे सन्वं जाएाइ से एगं जाएाइ। स्राचारांग ३/४/१२३

३ कठो० २/३/८, ध्वेता० ६/१५ ।

विस्तार, लोक-ज्ञान और लोकोपलब्धि की वार्ते नक्कारखाने में तूती की आवाज लगती हैं।
महावीर की हिप्ट तो न्यप्ट हैं, आत्म-ज्ञान और लोक-कल्यामा के समानान्तर पय में से
किसी पय का भी पिथक निर्जरा और संवर के डम भरता 'निर्यं न्य' वन सकता है, जो
व्यक्तित्व के परम विकसित रूप का प्रतीक है। इस पथ का पिथक केवल व्यक्ति ही नहीं
कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र और राष्ट्रों का विश्व-संघ भी हो सकता है। हो सकता
है, मंभावनाएं तो हैं, परन्तु विश्व-मानव कव इस पथ पर चल कर विश्व मानवता को
प्राप्त कर मकेगा, यह तो अभी भी प्रतीक्षा का विषय बना हुआ है। व्यक्तित्व-विकास
के लिए महाबीर का निर्दिष्ट पय तो स्पष्ट है, पर इस पर सच्चे पिथक की अब भी
प्रतीक्षा हो रही है जो अपने पीछे समस्त मानवों को ले चले। संभावनाओं की अनन्तता,
पर एक की, केवल एक 'निर्यं न्य' की नेतृत्व जिन्त हृदय प्रन्थियों के भेदन के पथ पर आगे
वड़ा मके, महाबीर की अनरवागी जिनके मुख से निस्मृत हो इस देश सिहत विश्व को
अपने नमग्र-व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रेरित कर सके उसकी तो अब भी प्रतीक्षा है।



# महाबीर की दृष्टि में स्वतन्त्रता का सही स्वरूप • मुनि श्री नयमल

#### स्वतन्त्र ग्रौर परतन्त्र :

यदि यह जगत ब्रह्नैत होता—एक ही तत्व होता, दूबरा नहीं होता तो स्वतन्त्र ग्रौर परतन्त्र को मीमांसा नहीं होता । इस जगत में ग्रनेक तत्व हैं। वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उनमें कार्य-कारण का सम्बन्ध भी है। इस परिस्थित में स्वतन्त्र ग्रौर परतन्त्र की मीमांसा ग्रनिवार्य हो जाती है। दूसरी बात—प्रत्येक तत्व परिवर्तनकोल है। परिवर्तन तत्व की ग्रांतरिक प्रक्रिया है। काल के हर क्षण के साथ वह घटित होता है। सूर्य ग्रौर चन्द्रकृत काल सार्वदेशिक नहीं है। जो परिवर्तन का निमित्त बनता है, वह काल सार्वदेशिक है, वह प्रत्येक तत्व का ग्रांतरिक पर्याय है। वह निरन्तर गतिशील है। उसकी गतिशीलता तत्व को नी गतिशील रखती है। वह कभी ग्रौर कहीं भी ग्रवरुद्ध नहीं होती। परिवर्तन की ग्रनिवार्य प्रांवला से प्रतिबद्ध तत्व के लिए स्वतन्त्र ग्रौर परतन्त्र का प्रश्न स्वाभाविक है।

जो कार्य-कारण की शृंबत्ता से बंघा हुआ है, वह स्वतन्त्र नहीं हो सकता । जिसके साथ परिवर्तन की अनिवार्यता जुड़ी हुई है, वह स्वतन्त्र नहीं हो सकता । मनुष्य कार्य-कारण की शृंखला से बंघा हुआ है, गितिशोलता का अपवाद भी नहीं है, फिर वह स्वतन्त्र कैसे हो सकता है ? क्या फिर वह परतन्त्र है ? कोई भी वस्तु केवल परतन्त्र नहीं हो सकती । यदि कोई स्वतन्त्र है तो कोई परतन्त्र हो सकता है और यदि कोई परतन्त्र है तो कोई स्वतन्त्र हो सकता है । केवल स्वतन्त्र और केवल परतन्त्र कोई नहीं हो सकता । प्रतिपक्ष के विना पक्ष का अस्तित्व स्थापित नहीं किया जा सकता । मनुष्य परतन्त्र है, इसका अर्थ है कि वह स्वतन्त्र भी है ।

#### श्रस्तित्व को व्याह्या :

स्वतत्त्र और परतन्त्र की सापेक्ष व्यवस्था हो सकती है। निरपेक्ष दृष्टि से कोई वस्तु स्वतन्त्र नहीं है और कोई परतन्त्र नहीं है। महाबीर ने दो नयों से विश्व की व्याल्या की। पहला निरचय नय और दूलरा व्यवहार नय। निश्चय नय के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। न कोई आवार है और न कोई आवेष, न कोई कारण है और न कोई कार्य, न कोई कारण है और न कोई कार्य, व कोई कर्ता है। यह अस्तित्व की व्याल्या है। उसके विस्तार की व्याल्या व्यवहार नय करता है। उसकी सीमा में प्राधार

ग्रौर ग्रावेय, कार्य ग्रौर,कारण, कर्ता ग्रौर कृति का सम्बन्ध है। जहां यह सम्बन्ध है, वहां स्वतन्त्रता ग्रौर परतन्त्रता की भी व्याख्या संभव है।

#### स्वतन्त्रता का चिन्तन :

स्वतन्त्रता का चिन्तन दो कोटि के दार्शनिकों ने किया है। धर्म के सन्दर्भ में स्वतन्त्रता का चिन्तन करनेवाले दार्शनिक व्यक्ति की आन्तरिक प्रभावों (आतिमक गुणों को नष्ट करने वाले आवेशों) से मुक्ति को स्वतन्त्रता मानते हैं। राजनीति के सन्दर्भ में स्वतन्त्रता का चितन करनेवाले दार्शनिक व्यक्ति की वाहरी प्रभावों (व्यवस्था कृत दोपपूर्ण नियन्त्रणों) से मुक्ति को स्वतन्त्रता मानते हैं। धर्म जागितक नियमों की व्याख्या है, इसलिए उसकी सीमा में स्वतन्त्रता का सम्बन्ध केवल मनुष्य से नहीं, किंतु जागितक व्यवस्था ह। राजनीति वैधानिक नियमों की व्याख्या है, इसलिए उमकी सीमा में स्वतन्त्रता का सम्बन्ध व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध और संविधान से हैं। भारतीय धर्माचार्यों और दार्शनिकों ने अधिकांशतया धार्मिक स्वतन्त्रता की व्याख्या की। उन्होंने राजनीतिक स्वतन्त्रता के विषय में अपना मत प्रकट नहीं किया। इमका एक कारण यह हो सकता है कि वे शाश्वत नियमों की व्याख्या में राजनीति के सामयिक नियमों का मिश्रण करना नहीं चाहते थे। उन्होंने शाश्वत नियमों पर आधारित स्वतन्त्रता की व्याख्या में राजनीतिक स्वतन्त्रता को प्रभावित किया। किंतु उसका स्वरूप निर्धारित नहीं किया। स्मृतिकारों और पौराणिक पंडितों ने राजनीतिक स्वतन्त्रता की व्याख्या की है। उन्होंने वैयक्तिक स्वतन्त्रता को वहुत मूल्य दिया।

पश्चिमी दार्णनिकों ने राजनीति के संदर्भ में स्वतन्त्रता ग्रीर शासनव्यवस्था की ममस्या पर पर्याप्त चिंतन किया। ग्ररस्तू, एिववनास, लाक ग्रीर मिल ग्रादि राजनीतिक दार्शनिकों ने वैयिक्तक स्वतन्त्रता को ग्राधार भूत तत्व के रूप में प्रतिपादित किया। दूसरी ग्रीर प्लेटो, मैकेवली, हाब्स, हीगल ग्रीर वर्क ग्रादि राजनीतिक दार्शनिकों ने शासन-व्यवस्था को प्राथमिकता दी।

राजनीतिक दार्गनिकों की दृष्टि में वही व्यक्ति स्वतन्त्र है जो कर्तव्य का पालन करता है—वही कार्य करता है, जो उसे करना चाहिए। व्यक्ति के कर्तव्य का निर्धारण मामाजिक मान्यताग्रों ग्रीर संविधान की स्वीकृतियों के ग्राधार पर होता है। इस ग्रयं में व्यक्ति मामाजिक ग्रीर वैधानिक स्वीकृतियों का ग्रतिकृषण किये विना इच्छानुसार कार्य करने में स्वतन्त्र है। इस स्वतन्त्रता का उपयोग सामाजिक ग्रीर ग्राधिक प्रगति में होता है।

#### स्वतन्त्रता का श्रयं कषाय-मुक्तिः

महावीर के दर्शन में स्वतन्त्रता का अर्थ है कपाय-मुक्ति । कोघ, मान, माया और लोग से मुक्ति । आवेशामुक्त व्यक्ति ही स्वतन्त्र किया कर सकता है । गाली के प्रति गाली. कोध के प्रति कोध, अहं के प्रति अहं और प्रहार के प्रति प्रहार—यह प्रतिक्रिया का जीवन है । प्रतिक्रिया जीवन जीने वाला कोई भी व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं हो सकता । चिड़िया जैसे प्रपने प्रतिविव पर चोंच मारती यी, बच्चे ने अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयत्न किया और सिंह अपने ही प्रतिबिव के साथ लड़ता हुआ कुएं में निर पड़ा—ये सब प्रतिक्रियाए

वाहरी दर्णन से घटित होती हैं। स्वतन्त्रता ग्रांतरिक गुए। है। जिसका ग्रंतःकरए। ग्रावेश से मुक्त हो जाता है, वह समस्या का समाधान ग्रपने भीतर खोजता है, किया का जीवन जीता है ग्रांर वह सही ग्रथं में स्वतन्त्र होता है। वह गाली के प्रति मीन, कोध के प्रति प्रेम, ग्रहं के प्रति विनन्न्रता ग्रोर प्रहार के प्रति शांति का ग्राचरए। कर सकता है। यह किया सामनेवाले व्यक्ति के व्यवहार से प्रेरित नहीं होती, किंतु ग्रपने घ्येय से प्रेरित होती है, इसलिए यह किया है। स्वतन्त्रता का ग्राघ्यात्मिक ग्रथं है किया, परतन्त्रता का ग्रांव है प्रतिक्रिया। ग्रांहसा किया है, हिंसा प्रतिक्रिया, इसीलिए महावीर ने ग्रहिंसा को धर्म ग्रीर हिंसा को ग्रधमं वतलाया। दूसरे ज्वदों में कहा जा सकता है स्वतन्त्रता धर्म है ग्रीर परतन्त्रता ग्रथमं।

#### स्वतन्त्रता का सामर्थ्यः

त्रांतिरिक जगत में मनुष्य सीमातीत स्वतन्त्र हो सकता है, किन्तु शरीर कर्म ग्रीर समाज के प्रतिवन्ध-क्षेत्र में कोई भी मनुष्य सीमातीत स्वतन्त्र नहीं हो सकता । वहां ग्रांत-रिक ग्राँर वाहरी प्रभाव उसकी स्वतन्त्रता को सीमित कर देते हैं। ग्रात्मा ग्रपने ग्रस्तित्व में ही पूर्ण स्वतन्त्र हो सकती है। वाहरी संपर्कों में उसकी स्वतन्त्रता सापेक्ष ही हो सकती है। यह संसार ग्रपने स्वरूप में स्वयं वदलता है। इसके वाहरी ग्राकार को जीव वदलते हैं ग्रीर मुख्यतया मनुष्य वदलता है। क्या मनुष्य इस संसार को वदलने में समर्थ है? क्या वह इसे ग्रच्छा बनाने में समर्थ है? इन प्रश्नों का उत्तर दो विरोधी धाराग्रों में मिलता है। एक धारा परतन्त्रतावादी दार्शनिकों की है। उसके ग्रनुसार मनुष्य कार्य करने में स्वतन्त्र नहीं है, इमिलए वह संसार को नहीं वदल सकता, उसे ग्रच्छा नहीं वना सकता। दूसरी धारा स्वतन्त्रतावादी दार्शनिकों की है। उसके ग्रनुसार मनुष्य कार्य करने में स्वतन्त्र है। वह संसार को वदल सकता है, उसे ग्रच्छा वना सकता है, कालवादी दार्शनिक मनुष्य के कार्य को काल से प्रतिवंधित, स्वभाववादी दार्शनिक उसे स्वभाव से प्रतिवंधित, नियतिवादी दार्शनिक उसे माग्य के ग्रधीन ग्रौर पुरुपार्थवादी दार्शनिक उसे पुरुपार्थ से निष्पन्न मानते हैं।

#### पुरुवार्थ की सफलता-असफलता:

महावीर ने मनुष्य के कार्य की अनेकांत दृष्टि से समीक्षा की। उन्होंने कहा—
द्रव्य वह होता है, जिसमें अर्थिक्या होती है। यह स्वाभाविक क्रिया है। यह न किसी
निमित्त से होती है और न किसी निमित्त से अवरुद्ध होती है। यह किसी निमित्त से प्रतिवंधित नहीं होती, इसलिए पूर्ण स्वतन्त्र होती है। द्रव्य में बाह्य निमित्तों से अस्वाभाविक
किया भी होतों है। वह-अनेक योगों से निष्पन्न होने के कारण यौगिक होती है। यौगिक
किया में काल, स्वभाव, नियति, भाग्य और पुरुषार्य—इन सबका योग होता है—किसी
का कम और किसी का अधिक। जिसमें काल, स्वभाव, नियति या भाग्य का योग अधिक
होता है, उसमें मनुष्य विचार में स्वतन्त्र होते हुए भी कार्य करने में परतन्त्र होते हुए भी कार्य करने में परतन्त्र होते हुए भी कार्य करने में स्वतन्त्र होते

सापेक्ष ही होती है, निरपेक्ष, निरन्तर ग्रौर निर्वाध नहीं होती । यदि वह निरपेक्ष होती नो मनुष्य इस संसार को सुदूर ग्रतीत में ही ग्रपनी इच्छानुसार वदल देता ग्रौर यदि वह कार्य करने में स्वतन्त्र होता ही नहीं तो वह संसार को कुछ भी नहीं बदल पाता । यह सच है कि उसने संसार को बदला है ग्रौर यह भी सच है कि वह संसार को ग्रपनी इच्छानुसार एक चुटकी में नहीं बदल पाया है, धरती पर निर्वाध सुख की सृष्टि नहीं कर पाया है । इन दोनों वास्तविकताग्रों में मनुष्य के पुरुपार्थ की सफलता ग्रौर विफलता, क्षमता ग्रौर ग्रक्षमता के स्पष्ट प्रतिबिंब हैं।

## पुरुषार्थ की क्षमता-ग्रक्षमताः

मनुष्य की कायजा शक्ति यदि काल, स्वभाव ग्रादि में से किसी एक ही तस्व द्वारा संचालित होती तो काल, स्वभाव ग्रादि में संघर्ष की स्थित उत्पन्न हो जाती ग्रौर वे एक दूसरे को ममाप्त करने में लग जाते, किन्तु जागितक द्रव्यों ग्रौर नियमों में विरोध ग्रौर प्रविरोध का सामंजस्यपूर्ण संतुलन है, इसलिए वे कार्य की निष्पित्त में ग्रपना-ग्रपना ग्रपेक्षित योग देते हैं। सापेक्षवाद की दृष्टि से किसी भी तत्त्व को प्राथमिकता या मुख्यता नहीं दी जा सकती। ग्रपने-ग्रपने स्थान पर सब प्राथमिक ग्रौर मुख्य हैं। काल का कार्य स्वभाव नहीं कर सकता ग्रौर स्वभाव का कार्य काल नहीं कर सकता। भाग्य का कार्य पुरुषार्थ नहीं कर सकता ग्रौर पुरुषार्थ का कार्य भाग्य नहीं कर सकता। फिर भी कर्तृत्व के क्षेत्र में पुरुषार्थ ग्रग्रगी है। पुरुषार्थ से काल के योग को पृथक नहीं किया जा सकता, किन्तु काल की ग्रविध में परिवर्तन किया जा सकता है, पुरुषार्थ से भाग्य के योग को पृथक नहीं किया जा सकता, किन्तु भाग्य में परिवर्तन किया जा सकता है। इन सत्यों को इतिहास ग्रीर दर्णन की कसौटी पर कसा जा सकता है।

जैसे-जैसे मनुष्य के ज्ञान का विकास होता है, वैसे-वैसे पुरुपार्थ की क्षमता वढ़ती है। सम्यता के ब्रादिम युग में मनुष्य का ज्ञान ग्रह्पविकसित था। उनके उपकरण भी अविकसित थे, फलतः पुरुपार्थ की क्षमता भी कम थी। प्रस्तरयुग की तुलना में ग्रणुयुग के मनुष्य का ज्ञान बहुत विकसित है। उसके उपकरण शक्तिशाली हैं ग्रौर पुरुपार्थ की क्षमता बहुत बढ़ी है। ग्रादिम युग का मनुष्य केवल प्रकृति पर निर्भर था। वर्षा होती तो खेती हो जाती। एक एकड़ भूमि में जितना अनाज उत्पन्न होता, उतना हो जाता। श्रनाज को पकने में जितना समय लगता, उतना लग जाता। ग्राज का मनुष्य इन सब पर निर्भर नहीं है। उसने सिचाई के स्रोतों का विकास कर वर्षा की निर्भरता को कम कर दिया है। उसने रासायनिक खादों का निर्माण् कर ग्रनाज की पैदाबार में ग्रत्यिक वृद्धि कर दी ग्रीर कृतिम उपायों द्वारा फसल के पकने की ग्रविध को भी कम करने का प्रयत्न किया है। उसने संकर पद्धित द्वारा ग्रनाज के स्वभाव में भी परिवर्तन किया है। पुरुपार्थ के द्वारा काल की ग्रविध ग्रीर स्वभाव के परिवर्तन के सैंकड़ों उदाहरण सम्यता के इतिहास में लोजे जा सकते हैं। काल, स्वभाव ग्रादि को ज्ञान का वरद-हस्त प्राप्त नहीं है। इसलिए वे पुरुपार्थ को कम प्रभावित करते हैं। पुरुपार्थ को ज्ञान का वरद-हस्त प्राप्त है, इसलिए वर पुरुपार्थ को कम प्रभावित करते हैं। पुरुपार्थ को ज्ञान का वरद-हस्त प्राप्त है, इसलिए वर

**१६**४ दार्शनिक संदर्भ

काल, स्वभाव आदि को अधिक प्रभावित करता है। उनको प्रभावित कर वर्तमान को अर्तात से भिन्न रूप में प्रस्तुत कर देता है।

#### कर्म सिद्धान्त और स्वतन्त्रताः

इमेन्युग्रल कांट ने इस विचार का प्रतिपादन किया है कि मनुष्य ग्रपनी संकल्प-शक्ति में स्वतन्त्र है ग्रीर इसीलिए कर्म करने ग्रीर शुभागुभ कर्मों के फल भोगने में भी स्वतन्त्र है, यदि वह कर्म में स्वतन्त्र नहीं तो वह कर्म करने ग्रीर उनका फल भोगने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। भारतीय कर्मवाद का यह प्रसिद्ध सूत्र है कि ग्रच्छे कर्म का ग्रच्छा ग्रीर बुरे कर्म का बुरा फल होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा फल भोगता है। इस सूत्र की मीमांसा से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य नया कर्म करने में पुराने कर्म से बंधा हुग्रा है। वह कर्म करने ग्रीर उसका बुरा फल भोगने में स्वतन्त्र नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे किसी भी ग्रच्छे या बुरे कर्म के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उसका वर्तमान ग्रतीत से नियन्त्रित है। वर्तमान का ग्रपना कोई कर्तव्य नहीं है। वह ग्रतीत की कठपुतली मात्र है। कर्मवाद के इस सामान्य सूत्र ने भारतीय मानस को बहुत प्रभावित किया, उसे भाग्यवाद के सांचे में ढाल दिया। उसके प्रभाव ने पुरुषार्थ की क्षमता कीएए करदी।

#### कर्म के उदीरण श्रौर संक्रमण का सिद्धान्त:

महावीर ने पुरुषार्थ के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उनका पुरुषार्थवाद भाग्यवाद के विरोध में नहीं था। भाग्य पुरुषार्थ की निष्पत्ति है। जो जिसके द्वारा निष्पत्त होता है, वह उसके द्वारा परिवर्तित भी हो सकता है। महावीर ने कर्म के उदीरण और संक्रमण के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर भाग्यवाद का भाग्य पुरुषार्थ के प्रधीन कर दिया। कर्म के उदीरण का सिद्धांत है कि कर्म की अवधि को घटाया बढ़ाया जा सकता है और उसकी फल देने की शक्ति को मंद और तीन्न किया जा सकता है। कर्म के संक्रमण का सिद्धांत है कि असत प्रयत्न की उत्कटता के द्वारा पुण्य को पाप में बदला जा सकता है और सत प्रयत्न की जीन्नता के द्वारा पाप को पुण्य में बदला जा सकता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा फल भोगता है—कर्मवाद के इस एकाधिकार को यदि उदीरण और संक्रमण का सिद्धांत सीमित नहीं करता तो मनुष्य भाग्य के हाथ का खिलीना होता। उसकी स्वतन्त्रता समान्त हो जाती। फिर ईश्वर की अधीनता और कर्म की अधीनता में कोई अन्तर नहीं होता। किन्तु उदीरण और संक्रमण के सिद्धांत ने मनुष्य को भाग्य के एकाधिकार से मुक्त कर स्वतन्त्रता के दीवट पर पुरुषार्थ के प्रदीप की प्रज्ज्वित कर दिया।

# नियति भ्रौर पुरुषार्थ की सीमा का बोघ:

नियति को हम सीमित ग्रर्थ में स्वीकार कर पुरुषार्थ पर प्रतिवन्ध का ग्रमुभव करते हैं। पुरुषार्थ पर नियति का प्रतिवन्ध है, किन्तु इतना नहीं है, जिससे कि पुरुषार्थ की उप-योगिता समाप्त हो जाये। यदि हम नियति को जागतिक नियम (यूनिवर्सल ला) के रूप में स्वीकार करें तो पुरुषार्थ भी एक जागतिक नियम है इसलिए नियति उसका सीमाबोध करा सकती है किन्तु उसके स्वरूप को विलुप्त नहीं कर सकती। विलियम जैम्स ने लिखा

है संसार में सब कुछ पहले से ही निर्घारित हो तो मनुष्य का पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि पूर्व-निर्धारित मन्यथा नहीं हो सकता। यदि संसार में भ्रच्छा ग्रौर बुरा करने की स्वतन्त्रता न हो तो पश्चाताप करने का क्या ग्रौचित्य है ? किन्तु जहां सब कुछ पहले से निर्धारित हो, वहां पश्चाताप करने से रोका भी नहीं जा सकता। जब तक हम मनुष्य की स्वतन्त्रता स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उसे किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते।

श्रनेकांत रिष्ट हमें इस वास्तविकता पर पहुंचा देती है कि इस विश्व में नियत वही है, जो शास्त्रत है। जो अशास्त्रत है, वह नियत नहीं हो सकता। प्रस्तित्व शास्त्रत है। कोई भी पुरुपार्थ उसे श्रनस्तित्व में नहीं वदल सकता। जो योगिक है, वह श्रणास्त्रत है। वह पूर्व-निर्धारित नहीं हो सकता। उसे वदलने में ही स्वतंत्रता श्रीर पुरुपार्थ की अर्थयत्ता है। पुरुपार्थ के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है, संसार को श्रच्छा या बुरा किया जा सकता है। यह पुरुपार्थ की सीमा का कार्य है। ऐसा करने में नियति उसका साथ देती है। प्रस्तित्व को बनाया-विगाड़ा नहीं जा सकता। यह पुरुपार्थ की सीमा से परे उन दोनों में विरोध का श्रनुभव नहीं होता, सापेक्षतापूर्ण सामंजस्य का ही श्रनुभव होता है।

# इच्छा, संकल्प ग्रौर विचार की शक्ति:

किया चेतन ग्रीर श्रचेतन —दोनों का मौलिक गुगा है। अचेतन की किया स्वाभा-विक या पर-प्रेरित होती है। चेतन में स्वाभाविक किया के साथ-साथ स्वतन्य किया भी होती है। यंत्र की गति निर्धारित मार्ग पर होती है। उसमें इच्छा ग्रीर संकल्प की गति नहीं होती, इसलिए उसकी गति स्वतन्त्र नहीं होती। मनुष्य चेतन है। उसमें उच्छा, संकल्प ग्रीर विचार की शक्ति है, इसलिए वह स्वतंत्र किया करता है। इंग स्काट्ग ने भी इमी ग्राधार पर मनुष्य की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन किया है। उन्होंने लिखा है—'हमारी स्वतन्त्रता हमारे संकल्पों के कारण है। व्यक्ति धर्म के मार्ग को जानते हुए भी ग्रधां के पथ पर चल सकता है, यही उसकी स्वतंत्रता है।"

दार्शनिक संदर्भ

पारस्परिक सहयोग के ग्राधार पर टिका हुग्रा है। मनुष्य में यदि संघर्ष का बीज है, तो उसमें सहयोग का बीज क्यों नहीं हो सकता ? यदि वह संघर्ष करने में स्वतन्त्र है, तो वह सहयोग करने में स्वतन्त्र क्यों नहीं हो सकता ? महाबीर के सिद्धान्त का सार है कि मनुष्य संघर्ष ग्रीर सहयोग—दोनों के लिए स्वतन्त्र है, किन्तु जीवन में ग्रांति की प्रतिष्ठा के लिये वह ग्रपनी स्वतन्त्रता को संघर्ष की दिशा से हटा कर सहयोग की दिशा में मोड़ दे। हमारे जीवन में सघर्ष के क्षण बहुत कम होते हैं, सहयोग के क्षण बहुत ग्रिधक।

महावीर ने मनुष्य की स्वतन्त्रता को कुंठित नहीं किया। उन्होंने उसके दिशा परिवर्तन का सूत्र दिया। वह सूत्र है— "मनुष्य ग्रपनी स्वन्त्रता का उपयोग श्रेय की दिशा में करे, हर बुराई को ग्रच्छाई में बदल डाले।



# ट्यक्ति स्वातंत्र्य ग्रौर महावीर डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन

में यह ग्रच्छी तरह जानता है कि व्यक्ति स्वातंत्र्य का ग्राधुनिक संदर्भ मे जो ग्रर्थ है, वह महावीर की व्यक्ति स्वातंत्र्य की कल्पना से भिन्न है।

मूल्यों का ग्रन्तरः

महावीर आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति-स्वातंत्र्य की कल्पना करते हैं जबिक आधुनिक संदर्भ विशुद्ध भौतिक भूमिका पर व्यक्ति स्वातंत्र्य का विचार करता है। इमलिए उमका विचार प्रियेक ठोस, मूर्त और प्रेरेक है। आधुनिक संदर्भ व्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पर ऐसी किसी अनुभूति या आजा पर विश्वास नहीं करता जिसमें लौकिक बेतना शून्य हो। आधुनिक व्यक्ति के लिए व्यक्ति-स्वातंत्र्य का अर्थ है—आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अपना जीवन जीने और विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वनंत्रता। आध्यात्मिक मृत्यों के वजाय उसके अपने कुछ भौतिक मृत्य है जिनमें उसका विश्वास है और जिन्हे राज्य से पाने का उसका मौलिक अधिकार है, वह ऐसी किसी सांस्कृतिक परम्परा और विचारधारा को मानने के लिए तैयार नहीं जो भौतिक संदर्भ में उसकी स्वतंत्रता और उनमें निहित अधिकारों को दमन या अपहरग्ग करती हो।

आधुनिक मृत्यों का विकास:

मानव जीवन का ग्राधुनिक संदर्भ ग्रीर उसके विचार वस्तुतः उस प्रिक्या की उपज है जो यूरोप के जीवन को ग्रभिजन्त कर देने वाले पोपवाद के विरुद्ध बनावन के रूप में उस्पन्न हुई थी। नूथर ग्रीर बाल्तेयर उसके ग्रमुग्रा थे। फ्रांस की राज्यकांति ने नए समाज की रचना में योग दिया। लेकिन मंशीनीकरण ग्रीर सामूहिक उत्पादन के फलस्वरूप नया वर्ग खड़ा हो गया जिसने व्यक्ति स्वातंत्र्य का ग्रथं ग्राधिक गोपण की स्वतंत्रता के रूप में किया। ग्राधिक उत्पीड़न के मामने व्यक्ति स्वातंत्र्य ग्रथंहीन हो उठा। ग्रीर नया साम्यवादी ग्रान्दोलन उठ खड़ा हुग्रा।

इस प्रकार प्राधुनिक संदर्भ जीवन के विशुद्ध भौतिक मूल्यों से प्रतिबद्ध है । इस प्रतिबद्धता को ईश्वरवाद या कर्मवाद की सुन्दर से सुन्दर व्याख्याग्री द्वारा कहा तोडा क सकता ह ।

# महावीर श्रौर समकालीनताः

महावीर के व्यक्ति स्वातंत्र्य का ग्रथं था इच्छाविहीन स्वानुभूति का जीवन । वह व्यक्तिवादी उत्पादनवाले समाज में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने इसीलिए व्यक्तिगत त्यार पर जोर दिया । ग्रपरियह का ग्रादर्ण उन्होंने इसलिए ज्वा था क्वीकि उस नमय अस पीर उत्पादन व्यक्तिगत था। हालांकि उस ममय भी, समाज के एक वर्ग में संचय ग्रीर शोपएा की प्रवृत्ति घर कर चुकी थी। ग्रपरिग्रहवाद का उद्देश्य ग्राथिक विषमता को स्वेच्छा से कम करना था। धन ग्रीर भौतिक सुखों के प्रति वितृष्णा उत्पन्न करने के पीछे भी उनका यही उद्देश्य था। महावीर ही नही उनके समकालीन सभी विचारकों में भौतिक सुखों ग्रीर धन के प्रति उपेक्षा का भाव पाया जाता है। महावीर राजनेता या समाज व्यवस्थापक नहीं थे। वे एक ग्राध्यात्मक साधक थे। इसलिए उनके विचारों का ग्रनुकरण ग्राध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए ही किया गया ग्रीर भारतीयों का सामाजिक जीवन ज्यों का त्यों भ ग्रप्रभावित रहा।

### व्यवहार : दुविधा का संकट :

स्रव हम २५००वें निर्वाण महोत्सव के स्रवसर पर चाहते हैं कि दुनिया उनके वताए मार्ग पर चले, क्योंकि उनके वताए मार्ग पर चलकर ही वह सुख-शांति प्राप्त कर सकती है, श्रीर महावीर की विचारधारा श्राज के जीवन से जुड़ जाय जिससे श्राधुनिक जीवन के मुल्यों में गतिशील संतुलन स्थापित किया जा सके। पर नियति की विडम्बना यह है कि जिन सिद्धान्तों का हम विश्व में प्रचार चाहते हैं, हम उनका स्वयं के जीवन में प्रयोग नहीं करना चाहते। यह एक व्यावहारिक सत्य है कि प्रचार पर उन्हीं मूल्यों की पूछ होती है जो प्रयोग से सिद्ध किए जाते हैं। महावीर के सिद्धान्त सूर्य के प्रकाश की तरह स्वच्छ श्रीर श्राकाश की नरह उन्मुक्त हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना प्रकाश श्रीर श्राकाश हमने घेर रखा है उसे ही महावीर का समग्र श्रीर श्राकाश समभा जाय। धन सत्ता श्रीर साधना के शिखरों पर बँठे लोगों न महावीर के विचारों पर भी एकाधिकार कर लिया है। श्राज का प्रत्येक बुद्धिजीवी जो परम्परा श्रीर श्राधुनिकता की देहरी पर खड़ा है, इस दुविधा से ग्रस्त है, उसे कोई रास्ता नहीं सूकता।

#### एक प्रश्नः

में पूछता हूँ क्या सूर्य के प्रकाश और ग्रासमान का भी कोई ग्राधुनिक संदर्भ है ? सम्पूर्ण प्रखरता ग्रीर व्यापकता ही उनका वास्तविक संदर्भ है। ग्रतः उक्त विचारों को वदलने, या उनकी नई व्याख्या करने के वजाय हमें स्वयं को ग्राधुनिक संदर्भ के सांचे में ढालना होगा। महावीर के लिए व्यक्ति-स्वातंत्र्य का ग्रायं है उसकी पूर्ण मुक्ति, जविक ग्राधुनिक संदर्भ में व्यक्ति को जीने की पूर्ण स्वतंत्रता। राज्य में व्यक्ति के कुछ मूल ग्राधकार है जिनके उपभोग की पूर्ण स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए। सही पथ:

में नहीं सोचता कि याधुनिक संदर्भ में व्यक्ति जिन मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं उसके जीवन का चरम सत्य है या यह कि इससे जीवन की समस्याग्रों का ग्रंतिम हल निकाला जा सकता है। यदि ऐसा होता तो ग्राधिक दृष्टि से सम्पन्न देशों में ग्रगांति ग्रीर मानसिक संवास क्यों ? उससे लगता है कि सुख-शांति के लिए केवल भौतिक मूल्यों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। उसके लिए किसी ग्रांतरिक स्रोत की खोज करनी होगी। में समस्ता हूँ कि महावीर का विचार स्वातंत्र्य का ग्रांदर्ण इस खोल का ग्रांतरिक स्रोत हो सकता है।



# महावीर-वाणी : सही दिशा-बोध

• डॉ॰ प्रेमप्रकाश भट्ट

#### प्रेय ग्रीर श्रेय:

विष्व में जितने भी धर्म प्रचलित हैं उन सब में अन्तर्निहित एकता की चर्चा अवसर की जाती है, सभी धर्म मनुष्य के भीतर छिपी हुई श्रीय व प्रेय की ग्राकांक्षाग्रों में चलने वाले द्वन्द्व को मर्यादा के ग्रन्शासन में बांधते हैं। श्रेय-पथ, लौकिक सुख-समृद्धि, सांसारिक प्रगति तथा व्यक्ति के स्वय के सुख व समाज में उसकी पद-प्रतिष्ठा से सम्वित्वित रहता है। उसके ग्रहम की तृष्टि इसी पथ पर चलने से होती है। वह ग्रपनी पूरी गक्ति व क्षमता के साथ जीवन-संघर्ष में ग्रपने को सफल बनाने के उद्योग में लगा रहता है। लेकिन इन प्रयत्नों में उसको कूर-कठोर बनकर, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये हर सम्भव उपाय ग्रपना कर वढना पडता है। स्वाभाविक ही है कि स्वार्थी व संक्चित वृत्तियां उसके भीतर पैठकर उसको ग्रनिष्ट की ग्रोर दौड़ाती हैं। ग्रीर तब व्यक्ति के वाहर का समाज, उसकी प्रचलित व्यवस्था, धर्म व कानन की मर्यादायें उसके ग्राड़े ग्राती हैं। महत्वाकांक्षा की दौड़ में मनुष्य इन सबको कुचलकर रींदता हुया किसी भीपण अमर्यादा का जनक न वन जाय, इसीलिए थेय की ग्राकांक्षा उसकी, उसकी ग्रंघ प्रगति की ग्रंकुण में वांघती है। यहीं पर प्रेय व श्रेय के द्वन्द्व का का जन्म होता है। वर्म इस ग्रवसर पर मनुष्य को भीतरी सूख-शान्ति, त्याग, परोपकार, सेवा व करुए। की ग्रीर ग्राकपित कर लौकिक ग्रीर स्थूल सतह के नीचे छिपे ग्रानंद के किसी गुप्त स्रोत की ग्रोर उन्मुख करता है। मनुष्य ग्रपनी व्यक्ति बद्ध. देण-काल बद्ध धारएग की गुलामी से मुक्त होकर देश-कालातीत समिष्ट धर्म की लहरों पर तैरने लगता है। वह सचमुच अपने भीतर जगे हुए इन नवीन अनुभवों से साक्षात्कार करके रोमांचक श्राल्हाद के निविड़-मुख में डूबने-उतरने लगता है। यही श्रीय की प्रतीति है।

#### धर्म की सामयिकता का प्रश्न :

धर्मों के तुलनात्मक ग्रध्ययन से ग्रासानी से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि व्यक्ति को उसके निजी स्वार्थों की कैंद से मुक्त करके समाज के व्यापक हितों की ग्रीर उन्मुख करना ही हर धर्म का लक्ष्य रहा है।

धर्मों की ग्राधारभूत परिकल्पना के पीछे ब्यक्ति ग्रीर समाज के हित का कोई न कोई श्रादर्श रहा है। यह सच है कि मानव इतिहास के पिछले एक हजार वर्ष के भीतर चौक्ति टुट्टिका विकास हुग्रा है। वर्म के दायरे में ग्रव तक जो क्रिया-कलाप चला करते थे, उनको इस दायरे के बाहर भी प्रचलित किया गया ग्रीर इस प्रकार धर्म की सम्प्रभुता को चुनौती दी गई। फलस्वरूप धर्म ने ग्रपने शेप दायरे में ग्रपने को समेट कर लोक-जीवन के सहज विकास से ग्रपने को ग्रीर काट लिया। इस प्रकार धर्म का वर्चस्व काल के थपेड़ों की मार से काफी हद तक क्षीएा हुग्रा है। योरोपीय देशों का ध्यान इस चिन्ताजनक स्थिति की ग्रीर गया ग्रीर वहां के धर्मानुयायियों ने धर्म के पुनर्सस्कार की ग्रीर हिंद दौड़ाई। ग्रय तक धर्म संदेशों में जिन रूढ़ ग्रावृत्तियों का चलन था, उनको ग्रथंपूणं वनाने की दिशा में ये लोग प्रवृत हुए। तात्पर्य यह है कि देश-काल की वदली हुई स्थितियों से धर्म को जोड़ा गया। ग्रव ग्राज के मनुष्य को ग्रीर उसकी जीवन-चर्या को ध्यान में रखकर धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करने की ग्रावश्यकता है। तभी धर्म का एक सामयिक स्वरूप उभर पायेगा। इसके ग्रभाव में वह मात्र एक पुरानी, पिटी हुई मृत रूढ़ियों का ढांचा समभा जायेगा जो धीरे-धीरे लोक-रुचि से कटा हुग्रा ग्रीर ग्रथंहीन बनकर रह जायेगा। ईसाई धर्म में सामयिकीकरएा की लहर इधर बड़ी तेजी से चल रही है। प्राचीनता के ग्रनुयायियों ने इधर इसका जोरदार विरोध किया है, पर उनका घरोध ग्राधक समय तक टिक नहीं सका। ग्राज स्थिति यह है कि धर्म की सनातन मान्यताग्रों को युग धर्म से जोड़कर उसको सामयिक रूप देने का ग्रान्दोलन हर समाज में जोर पकड़ रहा है।

यों भी त्राज के समाज की पहचान उसके उदार दृष्टिकीगा व खुलेपन से होती है। इन । पछली दो-तीन सिदयों में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तत्विव्ञान की खोजों के फल-स्वरूप हम अपनी मानव सभ्यता को कुछ अधिक विश्वास के साथ पहचानने लग गये हैं। इसी का यह परिणाम है कि आज का साधारण मनुष्य इस नव-जाग्रत विवेक से अपने को व अपने समाज को जानना चाहता है। हमारा देश भी आने वाले वर्षों में कुछ इसी दिशा की ओर जायेगा, इसका स्पट्ट संकेत मिलने लगा है। ऐसी परिस्थितियों में क्या यह उचित न होगा कि समय की नव्ज पहचान कर हम अपने को लोक-जीवन के सहज विकास से जोड़ें? यह प्रश्न हम भारतीयों के लिये विशेष महत्त्व रखता हैं क्योंकि मन व मस्तिष्क के खुलेपन में हमारे पूर्वजों का, आरम्भ से ही पूर्ण विश्वास रहा है। पश्चिम के देश अनुभवों की लम्बी डोर के सहारे आज जिस पड़ाव पर पहुंचे हैं, उसका परिचय हमें पहले से ही था।

## जैन धर्म की गहरी श्रर्थवत्ताः

भारत में ग्रारम्भ से लेकर जिन धर्मों का प्रचलन देखने को मिलता है यों तो उसकी विकासमान परम्परा से इस बात का प्रनाए। मिलता है कि उसके मूल में विराट सामंजस्य-भावता है। फिर भी इस विशेपता का जैसा तात्विक-स्वरूप जैन धर्म-दर्शन में उभर कर स्पष्ट हुग्रा है—वैसा ग्रन्थत्र कहीं नहीं। इतिहास की सुदीर्घ परम्परा में जीवन सत्य की पहचान भारतीय मनीपी को जिस रूप में हुई है, उसी को ग्रपने में सन्निविष्ट कर जैन धर्म-दर्शन ने रूप ग्रहण किया है। जैन धर्म के ग्रारम्भिक उद्भव व विकास की परिस्थित पर विचार करने से इस गंका का उत्तर मिलेगा कि ग्राखिर किन कारणों से जैन

ै-दर्शन का ग्रान्तरिक संरचना का नियमन इस रूप में हुग्रा हे कि वह देश-काल से नियंग्ध

महावीर-त्राणी : सही दिशा-वीव

सतत् परिवर्तनशील मानव चेतना के द्वारा ग्राजित ग्रमुभव-सम्पदा को ग्रपने भीतर समाहित कर पाने में सक्षम बना रहा। भगवान् महाबीर के ग्रवतरण के समय में हिमा, कर्मकाण्ड व भोगवादिता की चरम सीमा थी। समाज में प्रचलित विहमुंखता के कारण व्यक्ति स्वार्थी ग्रीर भोगलिप्सु वनकर निरंकुण जीवन जी रहा था। इम ग्रत्यिक विलासिता के फलस्वरूप जीवन की मर्यादा खण्डित होने लगे थी। सामाजिक जीवन का ह्राम हो रहा था। कुल मिलाकर ग्राधिभौतिक मूल्यों के नीचे ग्राव्यात्मिक मूल्य दवे-कुचले जा चुके थे। ऐसे समय महावीर के प्राकट्य से एक नये वातावरण का निर्माण हुष्या। उन्होंने विहर्म ज्वा में लोये ग्रशास्त जीवन को स्थिर चित्त होने की सीख दी। नण्ड प्राय: मर्यादाग्रों को फिर जीवित किया ग्रीर वाहरी-भीतरी जीवन में सन्तुलन व संयम की रचना की। कहने का ग्राश्य यह है कि संकुचित स्वार्थों से व्यक्ति का व्यान हटाकर उसे विशालतर जीवन भूमि की ग्रोर ग्राकपित किया। इसमें व्यक्ति व समाज के भीतर ग्रुचिता व पवित्रता का नवोन्मेप हुग्य। पर इस सबके पीछे सामंजस्य व सन्तुलन की भावना बरावर वनी रही। ऐसा नहीं हुग्रा कि भौतिकना का एकदम तिरस्कार करके कौरी ग्राव्यान्मिकता को ही प्रतिष्टित किया गया हो।

प्रायः यह देखने में श्राता है कि एक श्रतिवादिता को समाप्त करने के उन्साह में समुप्य दूसरी श्रतिवादिता को स्थापित कर वैंटता है। मानव सम्यता के इतिहास में यह एक श्रति परिचित तथ्य है कि विरोधी विचार धाराश्रों के संघर्ष के फलस्वरूप जीवन-सत्य का बरावर तिरस्कार होता रहा। जीवन की वास्तविक सच्चाई तो उस विन्दु पर रहा करती है जहां विरोधों में सामंजस्य रहा करता है। लेकिन ऐसा प्रायः होता नहीं है। श्रवसर विचारों का पारस्परिक द्वन्द्व एक-दूसरे की काट में उलभ कर वास्तविकताश्रों से दूर जा पड़ना है। फलतः कोरी जास्त्र चर्चा व वौद्धिक व्यायाम के कारण एक नये पाखण्ड का जन्म होता है। जैन धर्म का इतिहास इस वात की सूचना देता है कि उसके मूल में कहीं गहरी श्रयंवत्ता छिपी हुई है। यही कारण है कि किसी निश्चित विचार-धारा के प्रति उपका हठी शाग्रह नहीं है, जो कि श्रन्यत्र प्रायः देखने को निलता है।

#### जैन धर्म की श्रार्घ हिष्टयां :

प्रायः सत्य की ग्रानेकरूपता के कारण किसी विशेष विचारधारा के पोषक दिशाभ्रम के शिकार हो जाते हैं। उन्हें यह ठीक-शिक नहीं सुफता कि सत्य-भ्रमत्य की सीमायें
कहां हैं। वे भ्रमवश अपने पक्ष से मेल न खाते वाले अन्य हिष्टकोणों का पूरी शक्ति से
विशेष करते रहते हैं। जैन धर्म में स्याद्वाद और अनेकान्तवाद को धारणायें इन्हीं
भ्रान्तियों के निराकरण के लिए अपनाई गई आप दिष्टियां हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि
जैन-धर्म की विकास-परम्परा के वीच जैन तत्व-चिन्तकों का यह प्रजित सत्य उन दार्शनिक
प्रविधारणात्रों के हम में प्रस्फुटित हुन्ना है।

प्राचीन भारतीय-विद्या के सध्येता ने यह दृष्टि-भेद छिपा न रह सकेगा कि हिन्दू-धर्म में जहां 'श्रद्धा' तत्त्व पर बल दिया गया हे और 'जैका' तत्त्व की एकान्त उपेक्षा की गई है, जहां जैन धर्म में ठीक इसके विपरीत जैका को प्रश्रय देकर ज्ञान की मृत प्रेरक शक्ति जिज्ञासा का पोपए। किया गया है। इघर विज्ञान की उपलिब्ययों के मूल में यही भावना कार्य करती रही है। सत्य की खोज के पीछे शंका की प्रेरक शक्ति सदा वर्तमान रहती है। ग्राधुनिक अनुसंघानों के पीछे इसका महत्त्व स्वयं सिद्ध है। ठीक इसी का पूरक दूसरा पक्ष अनेकांतवाद में देखा जा सकता है। इघर वौद्धिकों के भीतर किसी एक अनुशासन की सीमाओं में कार्यरत रहने की प्रवृत्ति दूर हो रही है। वे यह अनुभव करने लग गये हैं कि जब एक अनुशासन के भीतर की उपलिब्ध बहुत दूर तक अन्य अनुशासकों की धारएगाओं को आमूल परिवर्तित करने में सक्षम है, तब विविध अनुशासनों से होकर गुजरने वाला रास्ता अनन्त सम्भावनाओं के द्वार खोल देता है। क्या 'अनेकांतवाद' के रूप में आधुनिक मस्तिष्क की इस उपलिब्ध की गूंज नहीं सुनाई पड़ती? कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी बहुत सी आधुनिक अवधारएगाओं का समानान्तर स्वरूप जैन-धर्म दर्शन में खोजा जा सकता है। आधुनिक मस्तिष्क के लिए यह कम विस्मय की वात नहीं है कि हजारों वर्ष पहले भारतीय मनीषा की बौद्धिक सूक्ष कैसी विस्तृत उड़ान भर सकती थी।

मनुष्यता दिग्भ्रमितः

धर्मों के प्रति श्राधुनिक समाज की रुचि व श्राकर्पेण उस रूप में नहीं है जैसे कि श्राचीन काल या मध्ययुग में रहे हैं। इस परिवर्तन का मुख्य कारणा यह है कि श्राज परिवर्तित परिस्थितियों में श्राधुनिक मनुष्य के लिये धर्म की श्रनिवार्यता समाप्त हो चली है। वह विशुद्ध लौकिक हिष्ट, धर्म-निरपेक्षता का भाव रखता हुश्रा श्रपनी जीवन-यात्रा चला रहा है। समाज-कल्याण की भावना का प्रवेश जब श्रधामिक संस्थाओं में हो गया है, तब धर्म का महत्त्व व गौरव कम होना स्वाभाविक ही है। परन्तु धर्म का स्थान लेने वाली व्यवस्था की सम्भावनायों श्रभी वहुत दूर हैं। श्राधुनिक वैज्ञानिक हिष्ट से जन-सामान्य को वह संवल श्रीर श्राधार प्राप्त नहीं हो सकता जो कि धर्म के कारण उसे सहज प्राप्त था। ऐसे समय में जबिक पुराने श्राधार खिसक रहे हों श्रीर नवीन श्राधार जड़ जमा पाने में श्रसफल हों, मनुष्यता भटका करती है। मूल्य विमूद्ता की शिकार वनकर वह श्रधर में लटकती रहती है। भारत के प्रसंग में यह स्थिति श्रीर भी चिताजनक कही जा सकती है। यहां एक श्रीर धर्म-निरपेक्षता की घोपित नीतियों के साथ श्राधुनिक निर्माण-कार्य चल रहे हैं, तथा दूसरी श्रीर श्रम्धविश्वासों की सीमा तक धर्म में गले-गले तक डूवी हुई पिछलग्गू जनता है। मुट्ठी भर श्राधुनिकों के हाथों विशाल जन-समुदाय हांका जा रहा है।

# महावीर-वाणी : सही दिशा-बोध :

प्रश्न उठता है कि ऐसी आपा-घापी में, अंबी दौड़ में हम अपने देश व समाज के लिए किस धर्म को प्रासंगिक समभें। कहने को जरूरत नहीं है कि आज की परिस्थित में भगवान महाबीर की वाएगी में नई चेतना जगाने की शक्ति है। हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी अमृत वाएगी से हिंसा, स्वार्थ, कूरता, भौतिकता में डूवे हुए समाज को स्वस्थ नैतिक वायुमण्डल प्रदान कर भीतर व बाहर की शुचिता उसे प्रदान की थी—आज ठीक उसी की जरूरत है। भारत में चरित्र का स्खलन एक ऐसी महा दुखांत घटना है जिसकी पीड़ा

महावीर-वाणी : सही दिशा-बोध

से देश का हर नागरिक संतप्त है। ग्रफ्सोस इस बात का है कि इस महामारी से पीड़ित रहकर भी इसे दूर करने की ग्रोर हम प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। हम लौकिक उत्थान चाहने वाले जीवन में श्रेय की ग्रपेक्षा प्रेय का ग्रनुसरएा करने वाले इस बात को भूल रहे हैं कि जैन-धर्म में नैतिक उत्थान का जो ग्रादेश है उससे न केवल हमारे जीवन में समृद्धि व सुख का ग्राविभीव होगा विलक हम ग्रानन्द के गुप्त स्रोतों का भी उद्घाटन कर पायेंगे। जिनेन्द्र की बागी में यह शक्ति है कि वह ग्राधुनिक विज्ञान के प्रभा-मण्डल में रहने वाले मनुप्य पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। जैन धर्म की विज्ञान सम्मत धारणाग्रों, स्याद्ववाद व ग्रनेकांतवाद की दार्शनिक ग्रवधारणाग्रों का इस वीसवीं सदी के मनुष्य के लिये सामयिक महत्त्व है। हजारों वर्ष पुरानी जिनेन्द्र की उस वागी में ग्राज की दु:ख-दग्ध मनुष्यता के लिये सामयिक सन्देश है।







# ग्राधुनिक दार्शनिक धारणाएं ग्रौर महावीर

• पं० श्रुतिदेव शास्त्री

महावीर बचपन से ही त्याग, तपस्या ग्रीर विशेष चिन्तन की ग्रवस्था में रहस्यावृत्त-जैसे रहते थे ग्रीर यही कारणा था कि वे ग्रेंशव के ग्रनन्तर तरुणावस्था में ही घर
छोड़कर तपस्या के लिए निकल पड़े थे। उन्होंने क्षुघा, पिपासा, दुःसह दुखों पर विजय
पाकर ग्रतिकृच्छ तपस्या की ग्रीर वे सभी ग्रासवों से मुक्त होकर 'जिन' हो गए थे। वे
परमेष्ठी, केवली ग्रीर सच्चिदानन्द स्वरूप जिन थे। जिनत्व प्राप्ति के बाद वे मैंत्र ग्रीर
करुणावस्था में दुःखदग्ध संसार को मोक्ष-मार्ग के उपदेश के लिए जन-सामान्य के बीच
निकल पड़े थे। वे ग्रन्तिम तीर्थकर 'जिन' थे ग्रीर उन्होंने जैन धर्म को सम्पूर्णता प्रदान
की थी।

## महावीर कालीन दार्शनिक घारए।एं :

भगवात् महावीर के समय मगध में पराक्रमी शिश्रुनागवंश का विस्तृत ग्रीर दढतम शक्ति-सम्पन्न राज्य था, पश्चिम में काशी जनपद का हढ राज्य था तथा गंगा के उत्तर वज्जी लिच्छवी संघ का सुहद् गरातन्त्र-शासन था। जनता सुखी सम्पन्न थी। ग्राधिक ग्रीर राजनीतिक स्थितियां दृढ्तर थीं । सांसारिक सूख-भोगों के ग्रावरण में जन-सामान्य लिपटा पडा था। ऐसे समय में समाज में ग्रध्यात्मवाद की एक नवीन प्रतिक्रिया ग्रागे बढ़ती है। यही कारण था कि उस समय इस पूर्वाचल प्रदेश में छह उपदेण्टा ग्राचार्य ग्रीर उनके संघ ग्रध्यात्मवाद की पृथक्-पृथक् व्यवस्था प्रस्तूत कर रहे थे तथा जनता को ग्रपना ग्रन्यायी बना रहे थे। इनमें प्रकृष कात्यायन, ग्रजित केशकम्बली, मक्खलि गीशाल, संजय वेलट्ठीपुत्र, बुद्ध तथा तीर्थकर निर्ग्रन्थ महाबीर प्रमुख थे। सभी ग्रानार्य ग्रपने-ग्रपने ढंग से अपने सिखान्तों का प्रचार कर रहे थे। इनमें कोई देववादी था, कोई ऐहिकवादी नास्तिक तथा कोई विभूति-प्रदर्शनवादी। इन तभी ग्राचायों में मन्यखिल गोशाल के ग्राजीवक संघ का, वुद्ध के वौद्ध संघ का तथा तीर्थंकर महावीर के जैनसंघ का विशेष प्रभाव जनता ग्रौर समाज पर था । मक्खलि गोणाल के ग्राजीवक सम्प्रदाय के भिक्षु ग्रपने गुरु गोशाल के सामने अपने अलीकिक-विभूति-प्रदर्शन द्वारा जनता पर अविक प्रभाव डालते थे । वे मारण-उचाटन का प्रयोग करते थे, वे ग्रलीकिक शक्ति का प्रदर्शन करते थे, यहां तक कि मक्खिल गोगाल ने महावीर तीर्थंकर पर भी प्रपन मारण का प्रयोग किया था, जैसा कि 'भगवती नूत्र' के स्रोतों से ज्ञात होता है । बुद्ध पर भी उसका मारण प्रयोग हुग्रा

था, लेकिन इन दोनों ने उसकी लेक्या को अपनी तेजोलेक्या से समाप्त कर दिया था। वृद्ध और बौद्ध संघ का प्रभाव सगथ और काशी जनपद के राजकुल पर था और उस राज्य प्रभाव के कारण उनके संघ का प्रभाव एवं प्रवार-प्रभार अविक हुआ था, लेकिन राज्य प्रभाव ने हीन जैन-संघ का प्रसार जनता के बीच स्वाभाविक रूप से होना था। जिस प्रकार वृद्ध के साथ ग्रानन्द थे और उन्हें ही सम्बोधिन करके बुद्ध प्राय: ग्राविक गृह प्रशन करने थे और उसी प्रकार महाबीर के साथ गांतम थे और वही प्राय: ग्राविक गृह प्रशन करने थे ग्रार उन प्रजनें का उत्तर महाबीर गांतम को सम्बोधित करके दिया करते थे।

जैनानमों के माथ्य में कहा जा सकता है कि महावीर के जीवन का ग्रियकांण नमय जनता की कल्याम की कामना ने जनता के बीच ही बीना था जबिक बुद्ध का समय जनता और राजकुल के बीच बंटा हुआ था। वे राजकुल में—राजा, राज्याधिकारी, सैनिक एवं राजपुत्रपों के बीच ऐने ममाविष्ट हो गए थे कि बहुत से राज्याधिकारी, सैनिक एवं दूसरे राजपुत्रप, संघ के राजभोग्य मुखों की बोर ब्राह्मण्ट होकर मिक्षुक होते जा रहे थे ब्रीर गमधराज को बुद्ध से इसकी शिकायत करनी पड़ी थी। जिसके बाद भिक्षुक बनते के लिए माना, पिना, पत्नी, श्रीभमावक तथा ब्रियकारी पुरुष की स्वीकृति लेनी पड़नी थी। लेकिन ऐसी अवस्था जैन नय में नहीं थी। जैननंघ का सारा संघटन बिजवीं के संघणासन के अनुरुष होता था जबिक बीद्ध संघ का निर्माण संघ और राज्य दोनों के बीच का होता था।

श्रीर ग्रात्मा में रागादि कपायों का न होना ही श्रिहिसा है तथा रागादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है, यह सम्पूर्ण जैनागम का तत्त्वसार है:—

> अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति । तेपा मेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥

इतनी सूक्ष्म व्याख्या के द्वारा हिंसा-ग्रहिंसा की व्याख्या प्रस्तुत की गई है।

जैत-धर्म चारित्र प्रकरण में श्राहिसा को परमोचस्थान प्रदान करता है तथा मोक्ष के कारणभूत सम्यव्यान, सम्यग्जान और सम्यक् चारित्र के समुदाय में चारित्र में ग्राहिसा को प्रथम माना गया है और चारित्र के सम्यकत्व में ग्राहिसा को मूल मानकर बन्ध कारण-भूत सभी श्राह्मवों के संवरण द्वारा निर्जरा प्राप्त व्यक्ति को मोक्ष-प्राप्ति का उपदेश दिया गया है।

## श्राधुनिक दार्शनिक धारगाएँ श्रौर महावीर :

जैत-धर्म की इस अहिंसा से प्रेरित होकर आज के महान् उपदेष्टा महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपने सिद्धान्त का मूल मन्त्र मानकर, उसे अपने राजनीतिक संघर्ष में दार्शनिक आधारणिला के रूप में स्थापित किया था, तथा उसे व्यावहारिक जामा पहनाकर अपना संघर्ष चलाया था।

ग्रहिंसा को आज के वैज्ञानिक युग में जैन-धर्म की सर्व प्रथम मान्यता का कार्ए माना जा सकता है तथा आज के भौतिक जगत् को एक बड़ी देन मानी जा सकती है। भगवान् महावीर के चरित्राध्यायी जनों को ज्ञात ही है कि वे अपने तपस्याकाल से मुक्ति पर्यन्त अहिंसा के कितने बड़े साधक थे। उन्होंने अहिंसा को परमोच्च स्थान दिया था तथा व्यवहार में कीट-पतंगों से आकांत होकर भी उसे हटाने तक का प्रयास नहीं किया था, वयोंकि उस अपसारण में रागादि का भाव शरीर के प्रति कश्मल कपाय के आविर्भाव का भाव वना हुआ था।

सम्यग्दर्शन, सम्यक्जान प्रकरण में जो कुछ भी ज्ञान प्रस्तुत किया गया है वह स्रोर उसकी जो दार्शनिक व्याख्या उपस्थित की गई है, वह स्राज के वैज्ञानिक युग में भी शत-प्रतिशत सही उतरती है। जैनागम में द्रव्य का सही लक्षण यही है कि वह उत्पाद, नाश स्रोर ध्रुवता से युक्त सत्तात्मक हो। द्रव्य का उत्पन्न होना, नाश होना तथा श्रपनी सीमा स्थिति में ध्रुव (स्थितिमान्) रहकर स्रपनी सत्ता वनाये रखना ही उसकी सत्ता का मूलस्वरूप है, "उत्पाद व्यय घोव्ययुक्त सत द्रव्यम्" (तत्त्वार्थ सू०-५-२६-३०)। द्रव्य की यह व्याख्या 'भगवती सूत्र' से लेकर स्रद्यपर्यन्त की गई है। द्रव्य की इस उत्पत्ति, विनाश श्रीर स्थिति के सिद्धान्त को ग्राज भी वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। यही यात गीता में इस प्रकार कही गयी है।

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरिप दृष्टोऽन्तस्त्वनयो स्तत्व दिशिमिः॥ स्रसत् की सत्ता नहीं हो सकती स्रीर सत् का स्रभाव—सर्वथा नाश नहीं हो सकता, तत्त्वदर्शी इन दोनों के स्रन्त के परिणाम को जान चक्षु से देखते हैं। नैयायिकों ने भी द्रव्य का लक्षण करते हुए कहा है—सगुणं सिक्रयं सच्च द्रव्यम्। इसका तात्पर्य है कि द्रव्य स्थितिमान सत्तात्मक पदार्थ है उसका उत्पाद व्यय (नाश) श्रीर श्रीव्य केवल परिणामी संस्कार है। स्थित् द्रव्य का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन मात्र होना है ग्रीर परिवर्तन रूप में वह तात्कालिक स्थित में रहता है—सोना, सोने की कटक कुण्डल के रूप में परिणित नथा स्थित। इसी सिद्धान्त को ग्राज के वैज्ञानिक, पदार्थ सत्ता का सुरक्षात्मक सिद्धान्त कहते हैं।

इसी प्रकार जैनों के अगु-सिद्धान्त और स्याद्वाद के सिद्धान्त आज के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक परिभाषाओं पर कसे जा सकते हैं। अगुओं की विस्तृत व्याव्या एवं विवेचना जैनागमों में की गई है। अगुओं की तुलना आज के एटम और एलेक्ट्रोन से की जा सकती है। जो स्थिति और गित एटम में है, वही स्थिति और गित जैन णास्वकारों ने भी चित्रित की है।

जैनियों के स्याद्वाद, अनेकान्तवाद, सप्तभंगी आदि नाम से प्रमिद्ध दार्णनिक सिद्धान्त तथा पदार्थ-व्याख्या-परक मान्यतायें आज के मापेक्षवाद के माथ मिलती हैं। तीर्थकर महावीर के गौतम को सम्बोधित करके कहे गए स्याद्वाद या सप्तभंगी के सिद्धान्त आईम्टीन के सापेक्षवाद के सिद्धान्त से मर्बथा एकात्मकता प्राप्त करने हैं। जैनागमों में वस्तु तत्व को समक्षने के लिए दो नयों का प्रतिपादन किया गया है—एक विनिश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय। इन्हीं दो नयों से सम्पूर्ण मृष्टि तत्त्व का ज्ञान होता है। फिर ये नय भी मप्तभंगी द्वारा सात प्रकार के माने गए हैं। प्रत्येक वस्तु 'स्यादस्ति स्याव्यस्ति' सिद्धान्त के मापेक्ष ज्ञान की परिधि में आ जाती है। महावीर ने गीतम के प्रश्न पर गुड़ के वर्गा, रम आदि गुणों की व्याख्या इन्हीं नयों से की है। फिर इन नयों के सिद्धान्त को समन्तभद्र आदि विद्वानों ने विस्तृत व्याख्या के द्वारा सूक्ष्म क्य ने प्रतिष्ठापित किया था।

जिम प्रकार इन नयों से वस्तुग्रों के ग्रथवा द्रव्य तत्त्व के नित्यानित्यत्व, वर्ण, रस, गन्य स्पर्णादि का विवेचन भगवान महावीर ने तथा दूसरे ग्राचार्यों ने किया है उसी प्रकार में वह सर्वथा ग्राज के वैज्ञानिक सापेक्षवाद के रूप में चित्रित किया जाता है। ग्राज का वैज्ञानिक मापेक्षवाद ग्रान नवीन तथा ग्रानेक गुरुत्वाकपंगावाद ग्रादि वैज्ञानिक परम्पराग्रों को पार करके स्थापित हुग्रा है, जबिक प्राचीनतम भारतीय मापेक्षता का सिद्धान्त ग्राज में कम-से-कम द्राई हजार वर्ष पूर्व का है।

हीगेल के द्वन्द्वारमक भीतिकवाद ग्रथवा 'डाइलेक्टिक मंदरियलिंगम' की ध्यान्या भी दार्गितक पृष्टभूमि पर भारतीय दर्गन के सिद्धान्त की कसीटी पर स्परी उत्तरती है। द्वन्द्वारमकवाद की तीन ग्रवस्थायें:—बाद (शीसिय), प्रतिवाद (एंटी शीसिय) तथा संवाद (सिन्थीसिय) भारतीय दर्गन के बाद, प्रतिवाद ग्रीर संवाद के परिणाम है या यो कटा जाम कि स्थित, परिवर्तन (निपेश्वारमक) ग्रीर प्रतिकत्तन या विवर्त मात्र है। प्रश्वेक यस्तु की ग्रपती एए सत्ता होती है, उनकी एक प्रतिवेश्वारमक ग्रथवा परिवर्तनशरूक था

पर्यायात्मक स्थिति ग्राती है ग्रीर तय यह नये रूप में विवर्शक में परिवर्तित लिक्षित होता है—जैसे दूध की स्थित्यात्मक सत्ता, उसका प्रतिपेधात्मक परिवर्तन ग्रीर परिवर्तन जन्य दिध रूप में विवर्तभाव। इसी प्रकार सोना द्रव्य की सत्ता, उसका ग्रीनिक्षया द्वारा परिवर्तन तथा विवर्त्त करक-कुण्डलादि। ये तीनों ग्रवस्थायें प्रत्येक भौतिक पदार्थ के साथ जुड़ी हुई हैं। यही वस्तुतः जैनदर्शन का उत्पाद, व्यय ग्रीर घ्रीव्य है ग्रथवा वेदान्त ग्रीर व्याकरण दर्शन का विवर्त्तवाद है। शब्दों का भेद हो सकता है, उदाहरण भिन्न हो सकते हैं किन्तु परिवृत्ति ग्रीर निष्कर्ण एक ही ग्रायेगा। जैसे कहीं, किसी क्षण दो-दो चार होता है वैसे ही ये ग्रवस्थायें इसके साथ जुड़ें गी। यह विवर्तवाद वैज्ञानिक, दार्शनिक, ग्राथिक तथा ऐतिहासिक सभी व्याख्याग्रों में खरा उतरता है। चूं कि पाश्चात्य विद्वानों को वीसवीं सदी से पूर्व भारतीय-दर्शन की विशेष जानकारी प्राप्त न हो सकी थी, इसलिए उनकी नई थीसिस नवीनतम ग्रीर उपज्ञातरूप में समाज के सामने ग्राई ग्रीर तमसावृत्त भारतीय सिद्धान्त पीछे पड़ गया। भारतीय दर्शन जीवन, सुिंट, प्रलय, पुनर्जन्म ग्रादि की व्याख्या इसी कसौटी पर करते हैं, ग्रीर ग्राज के वैज्ञानिक भी ग्रव इसी मार्ग का ग्राथय लेकर सापेक्षवाद, परमाजुवाद, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ग्रादि की विवेचना करने लगे हैं।

भारतीय दर्शन की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिससे कि आधुनिक वैज्ञानिक सुधीगए तथा नवीन समाज इसके महत्त्व की ग्रौर वास्तविकता की समभ सके। ग्रौर, फिर एक वार नास्तिकता का खंडन होकर ग्रास्तिकवाद, ग्रात्मवाद का प्रचार-प्रसार हो सके जिससे कि विश्लेषणा प्रधान निरा भौतिकवादी विज्ञान ग्रध्यात्म का सुहागा पाकर खरा उतरे तथा जीवन ग्रौर सृष्टि का ग्रम्युदय एवं निःश्रेयसकारी साधन वन सके। विना ग्रध्यात्मवाद या ग्रात्मदर्शन के सारी सृष्टि निष्प्रयोजन ग्रौर निरुद्देश्य प्रमाणित हो जायेगी। जीवन के मूलभूत उद्देश्य चतुवर्ग के ग्रभाव में सारी सृष्टि ग्रचेतन-जैसी होगी ग्रौर ग्रौर मानव का ग्रम्युदय एवं निःश्रेयस रुक जायगा।

इस श्रोर श्राचार्य श्री तुलसी, मुनि श्री नगराज श्रादि ने श्रापुत्रत श्रान्दोलन द्वारा तथा श्राचार्य श्री नानालालजी महाराज ने 'समता दर्शन' द्वारा जैन दर्शन की नई वैज्ञानिक व्याख्यायें प्रस्तुत की हैं श्रौर मानव-समाज का महान हित-साधन किया है। महिंप श्ररिवन्द, डॉ० राधाकुष्णन जैसे दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन की नई जीवनोपयोगी व्यावहारिक व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं तथा धर्मानन्द कौशाम्वी श्रादि ने भी नवीन दृष्टि दी है।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान महावीर का ग्राचार-दर्शन, श्रात्म-दर्शन तथा इन दर्शनों की व्याख्यात्मक विवेचना-पद्धति न केवल वैज्ञानिक ग्रौर ग्राधुनिकतम है, प्रत्युत, मानव-समाज को सही मार्ग दिखाकर उन्हें उचित उद्देश्य की ग्रोर ले जाने का एकमात्र साधन है।

. . . .



# ग्रध्यात्म विज्ञान से ही सानवीय सूल्यों की प्रतिष्ठा संभव ॰ श्री देवकुमार जैन

#### जीने की इच्छा:

सचेतन मृष्टि की प्रत्येक इकाई में जिजीविया-मूलक वृत्ति स्वभावतः विद्यमान है। लेकिन जीवित रहना मात्र जिजीविया नहीं है, ग्रिपनु मुख के साथ जीवित रहना ही जिजीविया है। ग्रतः उसके केन्द्र में मुख-प्राप्ति की ग्रिभलाया भी ग्रन्तिनिहित है, ग्रीर मुख के साथ जीने की ग्रिभलाया में प्रतिकूलता जन्य वेदना, दुःख ने वचने की वृत्ति होना भी ग्रवण्यंभावी है। इसीलिये संसार का प्रत्येक प्राणी मुख बाहता है ग्रीर दुःख से दूर भागता है। सुखी होना उसका परम लक्ष्य है। इसके लिये वह पूर्ण प्रयत्न करता है, साधन-सामग्री जुटाना है, फिर भी लक्ष्य-सिद्धि में ग्रमफलना मिलनी है नो उसका मूल कारण हैग्रात्म-विस्मृति।

यात्म-विस्मृति के कारण ही मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या कर्तव्य है और कौन-मा मार्ग मेरे लिये श्रेयस्कर एवं सुखदायक है ग्रादि वानों का उसे भान ही नहीं होता है। परिणामतः वह पर-पदार्थों में राग करना है ग्रीर उनसे मुख पाने की चेष्टा करता है। लेकिन जब उनसे मुख प्राप्त नहीं होता है, तब वह उनसे द्वेष करने लगता है।

राग ब्राक्षंग का ब्राँर होप विकर्षण का मिद्धान्त है। राग ने 'पर' में 'स्व' का ब्रागेपण किया जाता है एवं 'स्व' 'पर' वन जाता है। स्व-पर राग-होप, ब्राक्षंण विकर्षण के कारण सदैव मंघर्ष प्रथवा द्वन्द्व बना रहता है। ये दोनों प्रन्योन्याश्रित हैं ब्रौर इन दोनों के ब्राक्ष्य ने ब्राणी चचल होकर मंगार में परिश्रमण करता रहता है। नतत ब्रम्यास जन्य ब्रज्जान उसे बाह्य वस्तुत्रों में ब्रामक्त रहने वाला या वहिर्मु जी बना देता है। वह पर-पदार्थों की ब्राप्ति-प्रप्राप्ति या संयोग-वियोग में ब्रपने को मुखी या दुःशी मानने लगता है।

जीने की उच्छा केवल मनुष्य में ही नहीं, मुक्ष्मातिसूक्ष्म जीवों तक में भी पाई जाती है। ये भी जीवित रहना चाहते हैं। परन्तु उनकी दृष्टि वर्तमान देहिक-जीवित से आगे नहीं यदनी है और वे आगे या पीछे के जीवित के यारे में कुछ मोच हो नहीं सकते हैं। परिगामतः मुक्त-प्राप्ति और दुख-निवृत्ति की अभिनाषा होने पर भी वे हेथोपादेय का विवेक त होने से अपने-अपने क्षेत्र एवं समय सम्बन्धा मुक्त-दुःख भोगते रहते हैं।

#### श्राध्यात्मिक ज्ञान-ज्योति :

इतना होने पर भी यह तो निर्विवाद है कि प्रत्येक प्राणी इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिये लालायित रहता है। ग्राध्यात्मिक ज्ञान-ज्योति की लघुतम किरण सदैव उसके ग्रंतरंग को प्रकाणित करती रहती है। ग्रस्तित्व का यह सारतत्त्व प्रत्येक प्राणी के ग्रन्दर ग्रवस्थित है, जिससे वह किसी भी विकटतम स्थिति में हेयोपादेय के विवेक द्वारा मोहोन्माद को उपणांत करने के प्रयत्न में जुट जाता है।

इस प्रकार जीने की इच्छा, सुखाभिलापा एवं दुःख के प्रतिकार की भावना में ही ग्राध्यात्मिकता का बीज निहित है। इस ग्राध्यात्मिक उत्कर्प के द्वारा ही व्यक्ति वहिर्मु खता एवं वासनाग्रों से विनिर्मु क होकर गुद्ध सत-चित्ग्रानन्द घन रूप ग्रात्मस्वरूप की ग्रोर ग्रग्रसर होता है। इसके विकासोन्मुखी या विकसित रूप द्वारा ही समग्र प्राण्धारियों की प्रगति का ग्रंकन किया जा सकता है।

श्रात्मा का ज्ञान होना, समभना संभव है। लेकिन वह केवल विवेक द्वारा नहीं वरत् सम्पूर्ण व्यक्तित्व द्वारा संभव है। इसके लिए श्रावश्यक है—श्रात्मानुशासन की, लालसा श्रीर उसके सहयोगी भय घृणा श्रीर चिन्ता पर विजय पाने की। वासनाग्रों पर विजय पाने वाला श्रपने ही भीतर श्रात्मा के सौन्दर्य को देख सकता है।

ग्राध्यात्मिक ज्ञान का अर्थं है, सभी जीव-धारियों में व्यक्त एक ग्रहण्य वास्तविकता के प्रति ग्रास्था, ग्रात्मिक ग्रनुभव का महत्व ग्रीर संस्कारों एवं सिद्धान्तों की सापेक्षता। ग्राध्यात्मिकता का ग्रनुभव प्रयोग सिद्ध नहीं है वरन् भावनात्मक है ग्रीर उसके साथ ग्रनुभव का सम्बन्ध जुड़ा हुग्रा है। भावना ग्रनुभूति है ग्रीर उसका वेदन 'स्व' में ही होता है।

यदि हम सचेतन को केवल पाथिव अथवा परिवर्तनशील विचारों का पिंड समफें तो समफ नहीं सकेंगे। वह सृष्टि की प्रक्रिया का व्यर्थ पदार्थ नहीं है। वह आध्यात्मिक प्राची है शौर जब उसका स्वाभाविक जीवन प्रारम्भ होता है, तभी उसके आध्यात्मिक अस्तित्व का पता चलता है।

सचेतन सृष्टि के समस्त प्राग्णधारियों में मानव-जीवन का महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान है। उसकी अपनी मौलिक विशेषतायें हैं, जो अन्य प्राग्णधारियों में नहीं पाई जाती हैं। मानव और पशु स्रादि सचेतन हैं लेकिन मानव में विवेकयुक्त चेतना का प्रादुर्भाव है। वह संधी भौतिक शक्तियों का शिकार नहीं है, वरन् अपने भविष्य के निर्माग्ण में स्वयं अग्रसर होता है। पशु नकल करके ही कुछ सीखते हैं, किन्तु अनुभव से सीखने की क्षमता का सर्वाधिक विकास मानव में ही हो पारा है।

## विकास का सही ग्रर्थः

ग्राधुनिक युग विकास का युग ग्रवस्य कहलाता है परन्तु विकास के सही ग्रर्थ को न समफ्त कर विकास की वार्ते होते देखकर विस्मय होता है । भौतिक सम्पदा की वृद्धि वास्तविक विकास नहीं है, लेकिन ग्राज विकास का यही ग्रर्थ माना जाता है । विकास दो प्रकार के हैं--- शारीरिक और नानितक। आरीरिक विकास तो पश्-पक्षियों तक में भी देखा जाठा है। खान-पान, स्थान ग्रादि की सुविवा निले ग्रीर चिन्ता-भय नहीं रहे तो पशु-पक्षी भी बलवान और पुष्टू हो जाते है। लेकिन मनुष्य और पशु-पक्षियों के शारीरिक विकास का अंतर व्यान देने योग्य है । क्या मनुष्य का शारीरिक विकास केवल खात-पान और रहन-महन ग्रादि की पूरी मुविधा और निक्चिंतना से ही सिद्ध हो सकता है ? मनुष्य के शारी-रिक विकास के पीछे पूरा बुद्धि-योग हो, तभी वह सम्चित रूप से सिद्ध हो सकता है ग्रथीन मनुष्य का पूर्ण ग्रीर समुचिन विकाम (जारीरिक ग्रीर मानसिक) व्यवस्थित ग्रीर जागृत बुद्धि-योग की अपेक्षा रत्वता है। मानव-जाति की महत्वपूर्ण विजेपता यही है कि उसे नहज वृद्धि को घारण करने या पैदा करने की सामर्थ्य या योग्यता प्राप्त है, जो विकास का, ग्रसायारण विकास का मुख्य सायन है। इसको विकसित करने के लिये ग्राच्यारिमक ग्रालोक की श्रोर अग्रनर होने की महनी ग्रावश्यकना है ग्रीर उनकी साधना में मानव-जीवन की इतार्थता है। लेकिन मानिक विकास के मुलाघार बौद्धिक, ग्राध्यात्मिक चिन्तन की उपेक्षा कर संसार को ही सब कुछ माना जाये तो फिर विकास हो कैसे ? विना बीज के ग्रंकर की उत्पत्ति नहीं होती है। ग्रांनों में पदार्थों को देखने की शक्ति न हो तो। उन्हें देखा नहीं। जा सकता है। इसीसे मानवीय मस्तिष्क में विकृति है और आत्मा रोगग्रस्त है। शाश्वत के प्रति ग्रास्थाहीनना ही विषम व्याधि है ग्रीर विश्व की ग्रशान्ति का कार्ए है।

श्रपना श्रम्तिन्व श्रीर श्रात्मा की निर्मलना की बनाये रखना, तथा श्राव्यात्मिक पिववता को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। श्रात्मपरकता का सिद्धान्त ही उसके पृथक् श्रम्तिन्व का मृलाधार है। मानव केवल भौतिक संपत्ति, यहां तक कि ज्ञानार्जन से ही संतुष्ट् नहीं हो सकता है। सच्चा एष्वयं श्रात्मिक है, भौतिक नहीं है। उमका उद्देश्य श्रात्मसाक्षात्कार करना है। यही स्वतंत्रता है श्रीर श्रमीम स्वतंत्रता में मुक्ति है।

श्राच्यात्मिकता के प्रति लगाव के लिये देश और काल की लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जा सकती है। प्राचीन ग्रीर अवींचीन जितनी भी सम्यतायें ग्रीर संस्कृतियां हैं, सभी ने अध्यात्म ज्ञान के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है ग्रीर किसी न किसी रूप में चरम अध्यात्मदशापन्न को उपासना का प्रतीक मान कर ग्रपने श्राच्यात्मिक विकास का लक्ष्य रखा है। उन्होंने माना है कि ग्रात्मा व्यक्ति का नयसे महत्वपूर्ण ग्रंग है, क्योंकि उसका संवय शाश्वत जगन् से है, नश्वर जगन् से नहीं है ग्रीर उसका जीवन ग्रनन्त है।

# श्रात्मा की निधि को पहचानें :

भीतिक-विज्ञान की दृष्टि में मनुष्य मूलतः एक बौद्धिक प्राणी है, जो तर्कसंगत डंग से सोच मकता है और उपयोगितावादी निद्धान्तों के अनुसार कार्य कर सकता है । लेकिन बौद्धिक योग्यता की अपेक्षा आच्यात्मिक ज्ञान और तहानुभूति का अधिक महत्त्व है। आज हम इतने दिरद्र हो गये हैं कि अपनी आत्मा की निधि को पहचान ही नहीं सकते हैं। अपने जीवन की दौड़्यूप और कोलाहल में अपने अस्तित्व के अब बोबक स्वरों की ओर हम ख्यान नहीं देते। हम उन वस्तुओं से अधिक परिचित्त हैं, जो हमारे पास हैं और उनसे कम. जो कि हम स्वयं है।

अपनी ही गहराइयों में अपने ही जीवन श्रीर सम्पूर्ण यथार्थ के श्राधार को प्राप्त कर लेती है उस समय उसकी श्रनुभृति श्रीर श्रानन्द को किसी भी भाषा में व्यक्त करना श्रसंभव है।

'प्राणीमात्र से प्रेम करो' ऐसा कहना ग्रीर मुनना सुन्दर प्रतीत होता है, किन्तु प्रेम करने की क्षमता ग्राजित करना दुष्कर है। ग्राध्यात्मिक जीवन का विकास ही वह वल है जो प्रेम करने की क्षमता प्राप्त करा सकता है। सत्य ग्रीर ईमानदारी, पिवतता ग्रीर गंभीरता, दया ग्रीर क्षमा जैसे गुगा ग्रात्मिक-बोध में ही उत्पन्न होते हैं। ग्रात्म-केन्द्रीयता से गांति ग्रीर जीवन सौख्य की प्राप्त होती है, 'ग्रात्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना का सही रूप में प्रदर्शन होता है। जब तक हमारी वासनात्रों ग्रीर ग्राभिलापात्रों का हम पर शासन है, तब तक हम पड़ौसी ही नहीं प्राणीमात्र का ग्रपमान करते रहेंगे, उन्हें शांति से नहीं रहने देंगे ग्रीर ग्रपनी हिसात्मक प्रवृत्तियों, लोलुपता एवं ईप्या ग्रादि से ग्रस्त रहेंगे एवं इनसे परिपूर्ण संस्थात्रों ग्रीर समाजों का निर्माण करते रहेंगे।

हम जिस संसार में रहते हैं और जिस युग के उत्तराधिकारी हैं, उसमें तीव्र वैमनस्य और उथल-पुथल है। हमने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है और कर रहे हैं। युद्ध का यहीं कारण है और उससे उत्पन्न अराजकता का यहीं केन्द्र विन्दु है। लेकिन इससे मानव शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। यंत्रणापूर्ण स्थिति मे निकल आने पर अपने अन्तस् में भांकने का प्रयास करना चाहिये था, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान की उप-लब्धियों से उन आध्यात्मिक मूल्यों पर ध्यान देना बन्द कर दिया, जिनके द्वारा मानव की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता था।

यह ठीक है कि भौतिक विज्ञान की उपलब्धियां हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि, ग्रवकाश या जीवन की ग्रभिवृद्धि में सहायक हो सकती हैं, लेकिन हम उनका उपयोग क्या करते हैं? कभी-कभी हम कहते हैं कि ग्रगुवम या हाइड्रोजन वम शांति स्थापना ग्रौर युद्धों को रोकने में समर्थ है। लेकिन गंभीरता से विचार करें तो वे मानव के लिये एक चुनौती है, उसके विवेक की कसौटी है, ग्राध्यात्मिक विकास की पुकार है। समस्या का समाधान घातक शस्त्र नहीं, वह तो मानसिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक मूल्यों के एकीकरण से संभव है। ग्रात्मिक मूल्यों ग्रौर मस्तिष्क की उपलब्धियों के बीच तनाव कम करने के प्रयास में ही हमें मानवीय ग्रात्मा के ग्रादर्श के दर्शन होंगे।

युद्ध की अनुपस्थिति अथवा युद्धों को रोक देना ही शान्ति नहीं है, किंतु यह एक सुदृढ़ बन्धुत्वभावना के विकास पर निर्भर है। अन्य लोगों के विचारों और मूल्यों को ईमानदारी से समफने के प्रयास से संभव है और इसके लिये आवश्यक है कि हम आध्या-त्मिक महत्ता को अपने आप में प्रतिष्ठित करें। अति समीपी ऐक्य को, विचारों के मिलन की, भावनाओं के संयोग की आवश्यकता है। जब मानव के आन्तरिक जीवन की महत्ता का ज्ञान बढ़ता है तब भौतिक युगों और समृद्धि का महत्व कम हो जाता है और उस स्थिति में युद्धों की सम्भावना नहीं रह सकती है।

# श्रन्तर्हे ष्टि विकसित करें:

ग्रात्मिक जगन् में रहने का अर्थ यह है कि हम इस संसार की वास्तविकताओं के

प्रति उदासीन न हो जायें। ग्राच्यात्मिक ग्रन्तर्दे प्टि सामान्यतया ग्रच्छाई के लिये एक नई शक्ति के रूप में प्रगट होती है। ग्राच्यात्मिक मानव इस संसार की वास्तविकता श्रों से मुंह नहीं मोड़ लेता है ग्रिपतु इस संसार में ग्रविक ग्रच्छी सामग्री ग्रीर ग्राच्यात्मिक परिस्थितियां उत्पन्न करने के एक मात्र उद्देश्य से कार्य करता है। दर्शन ग्रीर चिन्तन, कला ग्रीर साहित्य ग्रादि ग्रात्मिक चेतना को तीव्रतर करने में सहायक होते हैं। लेकिन ग्राज बौद्धिक प्रगति ग्रीर वैज्ञानिक उन्नति के वावजूद जो इतनी ग्रस्थिरता संघर्ष ग्रीर ग्रस्तव्यस्तता दिखलाई पड़ती है, वह इसी कारणा कि हमने जीवन के ग्राच्यात्मिक पहलू की उपेक्षा कर दी।

विज्ञान ग्राध्यात्मिकता का प्रतिपक्षो नहीं है, विरोध नहीं करता है। लेकिन उसके प्रस्तुतीकरण का रूप ग्रीर उससे प्राप्त परिणाम भयावह ग्रवश्य हैं। वैज्ञानिक उपलिध्ययों को ग्रमंगलकारी उद्देश्यों की पूर्ति में लगाने से विज्ञान की ग्रारमा को ही द्पित कर दिया है। वैज्ञानिक शिक्षा का उद्देश्य मानव के दृष्टिकोण ग्रीर रुचि को ग्रवम व भौतिक कार्यों तक सीमित कर देना नहीं है। विज्ञान को ठीक समभ ग्रात्मा की विविध शक्तियों की प्रदर्शक है। विज्ञान का विकास उन मनीपियों की मनीपा का मुपरिणाम है, जिन्हें ज्ञान, कौशल ग्रीर मूल्यांकन की क्षमता प्राप्त है। मानव परमाणु का मंजन इसीलिये कर सका है कि उसके भीतर परमाणु से थेप्ठतर का ग्रस्तित्व है। भौतिक उपलिख्यां तो उसकी साक्षी मानी जायोंगी कि मानव-चेतना क्या कुछ कर सकती है ग्रीर क्या-क्या प्राप्त कर सकी है।

# यन्त्रों को हावी न होने दें:

विज्ञान का सामान्यतया यह अर्थं समक्ता जाता है कि जिसने अनेक अद्भुत आदिप्कारों और तकनीकी यन्त्रों को जन्म दिया। हमारे मन में भी यह मानने की भावना
उठती है कि तकनीकी प्रगति ही वास्तिवक प्रगित है और भौतिक सफलता ही सम्यता का
मापदण्ड है। यह ठीक है कि तकनीकी आविष्कारों और सम्यता में अच्छे अवसर और
अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही बढ़े-बड़े खतरे भी छिपे हुए हैं। यदि यन्त्रों का प्रभुत्व
स्थापित हो गया तो हमारी सम्पूर्ण प्रगति व्यर्थ हो जायेगी। विज्ञान और तकनीकी ज्ञान
न अच्छे हैं और न बुरे। आवश्यकता उन्हें निपिद्ध करने की नहीं वरन नियन्त्रित रखने और
उचित उपयोग की है। यन्त्र मस्तिष्क की विजय के प्रतीक हैं। वे उपकरण हैं, जिनका
आविष्कार मानव ने अपने आदशों को मूर्त रूप देने के लिये किया। हमारे आदर्ण गलत
हैं तो इसका दायित्व हमारा है, यन्त्रों का नहीं। हमारे आदर्श सही हों तो यशों का उपयोग अन्याय के निवारण, मानवता की दशा सुधारने और आत्मा की परिपक्वता प्राप्त
करने के प्रयत्न में सहायक हो सकता है। खतरा तभी है, जब वे प्रभु हो जायें।

तकनीकी सभ्यता का ग्रभिशाप यही है कि हमारे कार्यों को ग्रात्मा का मंस्पर्ग नहीं मिलता है। मानव के श्रेष्ठतम ग्रंश का प्रकाशन नहीं हो पाता है ग्रीर व्यक्ति व्यक्तिगत प्रवृत्ति को खोकर चेतना की सतह पर जीवित रहता है ग्रीर व्यक्तित्वविहीन हो जाता है, ग्रपनी जड़ें खो वैठता है। ग्रपने स्वाभाविक संदर्भ में ग्रलग जा पहुंचता है। व्यक्ति के ग्रभिमान ग्रीर ग्रधिकारों ग्रीर ग्रात्मा की स्वाधीनता को तकनीकी ग्रुग में सुरक्षित रखता सरल काम नहीं है। ग्रास्था के पुनर्जीवन से ही यह संभव है।

१८६ दार्शनिक संदर्भ

#### श्राध्यातम विज्ञान की श्रावश्यकता:

हम इतिहास के एक निराशामय युग से गुजर रहे हैं। यह दाक्एा विपत्ति ग्रपनी घोर प्राराघातकता के साथ ग्रागे बढ़ती ही जा रही है। ग्राज यह संसार उस चटशाला के समान मालूम पड़ता है जो उदण्ड, जिद्दी ग्रीर शरारती बच्चों के कोलाहल से पूर्ण है, जहां के बच्चे एक दूसरे के साथ धक्कामुक्की कर रहे हैं, ग्रीर ग्रपनी भौतिक संपदाग्रों रूपी भद्दें खिलौनों का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम शांति की कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं। शांति की कीमत है—ग्राध्यात्मिक स्वतन्त्रता तथा निष्ठा के ग्राधार पर विश्व की पुनर्व्यवस्था। ग्रात्म-साक्षात्कार से जैसा दृढ़ विश्वास पैदा होता है, वैसा दृढ़ विश्वास विज्ञान हमें नहीं दे पाता है। हमारा ग्रांतरिक जीवन रिक्त है। हमने ग्रपने ग्रापको इतना निश्चेष्ट बना लिया है कि हम विवश होकर हर प्रकार के प्रचार तथा प्रदर्शन के शिकार वन गये हैं। यदि हम नहीं संभलते तो इसमें संदेह नहीं कि एक दूसरा ग्रन्धयुग संसार को ग्रावृत कर लेगा।

त्राधुनिक युग की इस स्थिति से परित्राण पाने के लिये आध्यात्म विज्ञान की आव-श्यकता है जो भावनात्मा को मुक्त करता हो, जो मनुष्य के मन में भय को नहीं परन्तु आस्था को, श्रौपचारिकता को नहीं, स्वाभाविकता को, यंत्रिक जीवन की नीरसता को नहीं, नैसर्गिक जीवन की रसात्मकता को बढ़ावा देता है।

•••



# म्रहिसा के स्रायाम : महावीर स्रौर गांधी

• श्री यशपाल जैन

# ग्रहिमा की श्रेष्ठता:

मानव-जाति के कल्याण के लिए ऋहिंसा ही एक मात्र साधन है, इस तथ्य को ग्राज सारा संसार स्वीकार करता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ग्रहिसा की श्रेष्ठता की ग्रोर प्राचीन काल मे ही भारतवासियों का व्यान रहा है। वैदिक काल में हिसा होती थी, बजों में पजुयों की बिल दी जाती थी, लेकिन उस युग में भी ऐसे व्यक्ति थे, जो ग्रनुभव करते थे कि जिस प्रकार हमें दृःख-दर्द का ग्रनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरे प्रागियों को भी होता है, यतः जीवों को मारना उचित नहीं है । यागे चलकर यह भावना श्रीर भी विकसित हुई । "महाभारत के जांति-पर्व" में हम भीष्म पितामह के मुंह ने नृतते हैं कि हिसा ग्रत्यन्त ग्रनर्थकारी है । उसने न केवल मनुष्यों का संहार होता है, ग्रपितू जो जीवित रह जाते हैं, उनका भी भागी पतन होता है। उस समय ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम नहीं थी, जो मानने थे कि यदि हिंना ने एकदम बचा नहीं जा नकता तो कम में कम उन्हें अपने हाथ से नी हिमा नहीं करनी चाहिये। उन्होंने यह काम कुछ लोगों को सींप दिया जो बाद में क्षत्रिय कहलाये । ब्राह्मण् उनसे कहते थे कि हम ब्रहिमा का बन लेने हैं, हिमा नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम पर कोई श्राक्रमण करे श्रयवा राक्षम हमारे यज्ञ में बाधा डालें, तो तुम हमारी रक्षा करना । विज्वामित्र ब्रह्मिष थे, बनुर्विद्या में निष्णान थे, पर उन्होंने ग्रहिंसा का ब्रत ले रखा था। ग्रपने हाथ से किसी को नहीं मार सकते थे। उन्होंने राम-लक्ष्मण को घन्य-त्राण चलाना मिलाया और अपने यज की मुख्या का दायित्व उन्हें नींपा ।

मारने की शक्ति हाथ में या जाने ने क्षत्रियों का प्रभुत्त बढ़ गया। वे शबू के प्रानं पर उसका सामना करते। धीरे-धीरे हिसा उनका स्वभाव बन गया। जब शबू न होता तो वे प्रापम में ही लड़ पड़ने घीर दुःख का कारण बनने। परजुराम से यह सहन न हुन्ना। उन्होंने धनुप-बाण उठाया, फरसा लिया छीर समार ने क्षत्रियों को समाप्त करने के लिए निकल पड़े। जो भी क्षत्रिय मिलता, उने वे मीत के चाट उतार देते। कहते है, उन्होंने दिशीस बार भूमि को क्षत्रियों से खाली कर दिया, लेकिन हिसा को जड़ फिर भी बनी रही। विश्वामित्र ब्रहिसा के बती थे, वे स्वयं हिसा नहीं करने थे, पर दूसरों में हिसा

करवाने में उन्हें हिचक नहीं हुई। परगुराम हिंसा से ग्राहिसा स्थापित करना चाहते थे। दोनों की ग्राहिसा में निष्ठा थी, किन्तु उनका मार्ग सही नहीं था। उसमें हिंसा के लिए गुंजाइश थी ग्रौर हिंसा से ग्राहिसा की स्थापना हो नहीं सकती थी।

## बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय:

भगवान् बुद्ध ने एक नयी दिशा दी। समाज के हित को घ्यान में रख कर "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" का घोप किया। उन्होंने कहा "बह काम करो, जिसमें बहुसंख्यक लोगों को लाभ पहुंचे, सुख मिले"। इससे स्पष्ट था कि उन्होंने मारक की मर्यादा को छूट दी, ग्रर्थान् जिस कार्य से समाज के ग्रधिकांश व्यक्तियों का हित-साधन होता हो उसे उचित ठहराया, भले ही उससे ग्रह्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा वयों न होती हो।

# महावीर और स्रागे बढ़े:

भगवान् महावीर एक कदम ग्रागे बढ़े। उन्होंने सबके कल्याएा की कल्पना की ग्रौर ग्रहिसा को परम धर्म मानकर प्रत्येक प्राणी के लिए उसे ग्रनिवार्य ठहराया उन्होंने कहा—

"सब्वे पाणा पिया उया, सुहसाया, दुक्खपिङकूलताग्रप्पियवहा । पिय जीविरणो जीवि उकामा, (तम्हा) एगातिवाएज्ज किंचणं।।

ग्रर्थात् सब प्राणियों को ग्रायु प्रिय है, सब सुख के ग्रभिलापी हैं, दुःख सबके प्रितिकूल है, वध सबको ग्रप्रिय है, सब जीने की इच्छा रखते हैं, इससे किसी को मारना ग्रथवा कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये।

हम देखते हैं कि मह।वीर से पहले भी अनेक धर्म-अवर्तकों तथा महापुरुषों ने अहिंसा के महत्त्व एवं उसकी उपादेयता पर प्रकाश डाला था, लेकिन महावीर ने अहिंसा तत्त्व की जितनी विस्तृत, सूक्ष्म तथा गहन मीमांसा की, उतनी शायद ही और किसी ने की हो। उन्होंने अहिंसा को गुरा स्थानों में प्रथम स्थान पर रखा और उस तत्त्व को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। कहना होगा कि उन्होंने अहिंसा को सैद्धांतिक भूमिका पर ही खड़ा नहीं किया, उसे आचरण का अधिष्ठान भी बनाया। उनका कथन था—

सयं तिवायए पार्णे, अदुवन्नेहि धायए । हर्णतं वासुजासाइ, देरं वड्ढइ अप्पर्णो ।।

(जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिंसा करता है. दूसरों से हिंसा करवाता है स्रौर हिंसा करने वालों का स्रनुमोदन करता है, वह संसार में स्रपने लिए वैर बढ़ाता है।)

ग्रहिसा की व्याख्या करते हुए वे कहते है— तेसि ग्रच्छिए जो एव, निच्चं होयव्वयं सिया । मएासा कायवक्केएा, एवं हवदू संजय ।।

(मन, वचन ग्रीर काया, इनमें से किसी एक के द्वारा भी किसी प्रकार के जीवों की हिंसा न हो, ऐसा व्यवहार हीं संयमी जीवन है। ऐसे जीवन का निरन्तर धारएा ही ग्रहिंसा है।) सव जीवों के प्रति श्रात्मभाव रखने, किसी को त्रास न पहुंचाने किसी के भी प्रति वैर-विरोध-भाव न रखने, श्रपने कर्म के प्रति सदा विवेकशील रहने, निर्भय वनने, दूसरों को श्रभय देने, श्रादि-श्रादि वातों पर महावीर ने विशेष वल दिया, जो स्वाभाविक ही था। मानव-जीवन को ऊर्घ्वगामी वनाने श्रीर समाज में फैली नाना प्रकार की व्यावियों को दूर करके उसे स्थायी सुख श्रीर शांति प्रदान करने के श्रभिलापी महावीर ने समस्त चराचर प्राण्यियों के बीच समता लाने श्रीर उन्हें एक सूत्र में वांधने का प्रयत्न किया। उनका सिद्धान्त था "जीश्रो श्रीर जीने दो" श्रथीत् यदि तुम चाहते हो कि सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो तो उसके लिए श्रावश्यक है कि दूसरों को भी उसी प्रकार जीने का श्रवसर दो। उन्होंने समिष्ट के हित में व्यष्टि के हित को समाविष्ट कर देने की श्रेरणा दी। वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को विकृत करने वाली सभी बुराइयों की श्रोर उनका ध्यान गया श्रीर उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने मार्ग सुकाया।

महावीर की ग्रीहंसा प्रेम के व्यापक विस्तार में से उपजी थी। उनका प्रेम ग्रसीम था। वह केवल मनुष्य-जाति को प्रेम नहीं करते थे, उनकी करुणा समस्त जीवधारियों तक व्यापक थी। छोटे-बड़े, ऊंच-नीच ग्रादि के भेद भाव को उनके प्रेम ने कभी स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि ग्रीहंसा का उनका महान् ग्रादर्श प्रत्येक मानव के लिए कल्याणकारी था।

जिसने राज्य छोड़ा, राजसी ऐश्वर्य को तिलांजिल दी, भरी जवानी में घर-वार से मुंह मोड़ा, सारा वैभव छोड़कर ग्रिकंचन बना ग्रौर जिसने वारह वर्षों तक दुर्द्ध पं तपस्या की, उसके ग्रात्मिक वल की सहज ही कल्पना नहीं की जा सकती। महावीर ने रात-दिन अपने को तपाया ग्रौर कंचन बने। उनकी ग्रिहिसा वीरों का ग्रस्त्र थी, दुर्वल व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता था। जो मारने का सामर्थ्य रखता है, फिर भी मारता नहीं ग्रौर निरन्तर क्षमाशील रहता है, वहीं ग्रिहिसा का पालन कर सकता है। यदि कोई चूहा कहे कि वह विल्ली पर ग्राक्रमण नहीं करेगा, उसने उसे क्षमा कर दिया है, तो उसे ग्रहिसक नहीं माना जा सकता। वह दिल में विल्ली को कोसता है, पर उसमें दम ही नहीं कि उसका कुछ विगाड़ सके। इसी से कहा है — "क्षमा वीरस्य भूपण्णम्" यहीं वात ग्रहिसा के विपय में कहीं जा सकती है। कायर या निर्वीयं व्यक्ति ग्रहिसक नहीं हो सकता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर ने अहिंसा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया और उसे धर्म का शक्तिशाली ग्रंग वनाया। उस जमाने में पशु-वध ग्रादि के रूप में घोर हिंसा होती थी। महावीर ने उसके विरुद्ध ग्रपनी ग्रावाज ऊंची की। उन्होंने लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि हिंसा ग्रस्वाभाविक है। मनुष्य का स्वाभाविक धर्म ग्रहिंसा है। उसी का ग्रनुसरण करके वह स्वयं सुखी रह सकता है, दूसरों को सुखी रख सकता है।

इस दिशा में हम ईसा के योगदान को भी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने हिसा का निपेध किया और यहां तक कहा कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। उन्होंने यह भी कहा कि तुम अपने को जितना प्रेम करते हो, उतना ही अपने पड़ौसी को भी करो।

दाशनिक संदर्भ

#### श्रहिसा का व्यापक प्रचारः

इसके पश्चात् ग्रहिसा के प्रचार के बहुत से उदाहरए। मिलते हैं। किलग युद्ध में एक लाख व्यक्तियों के मारे जाने से सम्राट् ग्रशोक का मन किस प्रकार ग्रहिसा की ग्रोर ग्राहुष्ट हुग्रा, यह सर्वविदित है। ग्रपने शिला-लेखों में ग्रशोक ने धर्म की जो शिक्षा दी, उसमें ग्रहिसा को सबसे ऊंचा स्थान मिला। तेरहवीं-चौदहवीं सदी में वैण्णव धर्म की लहर उठी। उसने ग्रहिसा के स्वर को देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा दिया। महाराष्ट्र में बारकरी सम्प्रदाय ने भी इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किया, ग्रौर भी बहुत से सम्प्रदायों ने हिंसा को रोकने के लिए प्रयत्न किए। सन्तों की बाणी ने लाखों-करोड़ों नरनारियों को प्रभावित किया।

परिणाम यह हुन्रा कि जो न्निंसा किसी समय केवल तपश्चरण की वस्तु मानी जाती थी, उसकी उपयोगिता जीवन तथा समाज में व्याप्त हुई। उसके लिए जहां कोई सामूहिक प्रयास नहीं होता था, वहां श्रव बहुत से लोग मिल-जुलकर काम करने लगे।

इन प्रयासों का प्रत्यक्ष परिगाम दृष्टिगोचर होने लगा । जिन मनुष्यों ग्रीर जातियों ने हिंसा का त्याग कर दिया वे सभ्य कहलाने लगीं, उन्हें समाज में श्रथिक सम्मान मिलने लगा ।

#### श्रहिसा की सामाजिकता श्रीर गांधी:

लेकिन ग्रहिंसा के विकास की यह ग्रन्तिम सीमा नहीं थी। वर्तमान ग्रवस्था तक ग्राने में उसे कुछ ग्रौर सीढियां चढ़नी थी। वह ग्रवसर उसे युग-पुरुष गांधी ने दिया। उन्होंने देखा कि निजी जीवन में ग्रहिंसा ग्रौर बाह्य क्षेत्र में हिंसा, ये दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं, इसलिए उन्होंने धार्मिक ही नहीं सामाजिक, ग्राथिक, राजनैतिक तथा ग्रन्य सभी क्षेत्रों में ग्रहिंस। के पालन का ग्राग्रह किया। उन्होंने कहा—

"हम लोगों के दिल में इस भूठी मान्यता ने घर कर लिया है कि अहिंसा व्यक्तिगत रूप से ही विकसित की जा सकती है और वह व्यक्ति तक ही मर्यादित है। वास्तव में वात ऐसी नहीं है। अहिंसा सामाजिक धर्म है और वह सामाजिक धर्म के रूप में विकसित की जा सकती है, यह मनवाने का मेरा प्रयत्न और प्रयोग है।"

इतना ही नहीं उन्होंने यहां तक कहा-

"प्रगर त्र्राहिंसा व्यक्तिगत गुए। है तो वह मेरे लिए त्याज्य वस्तु है। मेरी ग्रहिंसा की कल्पना व्यापक है। वह करोड़ों की है। मैं तो उनका सेवक हूं। जो चीज करोड़ों की नहीं हो सकती है, वह मेरे लिए त्याज्य है और मेरे साथियों के लिए भी त्याज्य होनी चाहिये। हम तो यह सिद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं कि सत्य और श्रहिंसा व्यक्तिगत ग्राचार के ही नियम नहीं हैं, वे समुदाय, जाति श्रीर राष्ट्र की नीति हो सकते हैं। मेरा यह विश्वास है कि ग्रहिंसा हमेशा के लिए है, वह ग्रात्मा का गुए। है इसलिए वह व्यापक है, क्योंकि ग्रात्मा तो सभी के होती है। ग्रहिंसा सबके लिए है, सब जगहों के लिए है, सब समय के लिए है। ग्रगर वह वास्तव में ग्रात्मा का गुए। है तो हमारे लिए वह सहज हो जाना चाहिए।"

लोगों ने कहा—''सत्य ग्रौर ग्रहिसा व्यापार में नहीं चल सकते। राजनीति में उनकी जगह नहीं हो सकती।'' ऐसे व्यक्तियों को उत्तर देते हुए गांधी ने कहा—

"ग्राज कहा जाता है कि सत्य ज्यापार में नहीं चलता, राजकारण में नहीं चलता, तो फिर कहां चलता है ? ग्रगर सत्य जीवन के सभी क्षेत्रों में ग्रीर सभी ज्यवहारों में नहीं चल सकता तो वह कौड़ी-कीमत की चीज नहीं है। जीवन में उसका उपयोग ही क्या रहा ? सत्य ग्रीर ग्रीहिंसा कोई ग्राकाश-पुष्प नहीं है। उन्हें हमारे प्रत्येक शब्द, ज्यापार ग्रीर कमें में प्रकट होना चाहिये।"

गांधीजी ने यह सब कहा हां नहीं, उस पर ग्रमल करके भी दिखाया। उन्होंने प्राचीन काल से चली ग्राती ग्रांहिसा की परम्परा को ग्रागे बढ़ाया, उसे नया मोड़ दिया। उन्होंने जहां वैयक्तिक जीवन में ग्राहिसा की प्रतिष्ठा की, वहां उसे मामाजिक तथा राज-नैतिक कार्यो की ग्राधार-शिला भी बनाया। ग्राहिसा के वैयक्तिक, एवं सामूहिक प्रयोग के जितने दृष्टान्त हमें गांधीजी के जीवन में मिलते हैं, उतने कदाचित् किसी दूमरे महापुरुष के जीवन में नहीं मिलते।

#### हिंसा-ग्रहिंसा की ग्रांख-मिचौनी :

पर दुर्भाग्य से हिंसा और श्राहिंसा की श्रांकिमचौनी ग्राज भी चल रही है। गांधीजी ने अपने श्राहिमक वल से श्रीहंसा को जो प्रतिष्ठा प्रदान की थी, वह श्रव क्षीए। हो गयी है। श्रीहंसा की तेजिस्वता मन्द पड़ गयी है, हिंसा का स्वर प्रवर हो गया है। इसी से हम देखते हैं कि ग्राज चारों तरफ हिंसा का वोलवाला है। विज्ञान की कृपा से नये-नये ग्राविष्कार हो रहे हैं और शक्तिशाली राष्ट्रों की प्रभुता का ग्राधार विनाशकारी श्राएाविक ग्रस्त्र वने हुए हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के नर-संहार की कहानी और वहां के ग्रसंख्य पीड़ितों की कराह ग्राज भी दिग्दिगन्त में व्याप्त है, फिर भी राष्ट्रों की भौतिक महत्त्वाकांक्षा तथा ग्रिवकार-लिप्सा तृप्त नहीं हो पा रही है। सहारक ग्रस्त्रों का निर्माण तेजी से हो रहा है ग्रीर उनका प्रयोग ग्राज भी कृष्ठ राष्ट् वेचड़क कर रहे हैं।

## म्रहिंसा की जड़ें गहरी हैं :

लेकिन हम यह न भूलें कि ग्राहिसा की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्हें उखाड़ फेंकिना सम्भव नहीं है। उसका विकास निरन्तर होता गया है ग्रीर ग्रय भी उसकी प्रगति हकेगी नहीं। हम दो विश्वयुद्ध देख चुके हैं ग्रीर ग्राज भी शीतयुद्ध की विभीषिका देख रहे हैं। विजेता ग्रीर पराजित, दोनों ही ग्रनुभव कर रहे हैं कि यह ग्रस्वाभाविक स्थिति ग्रिविक समय तक चलने वाली नहीं है। यातायात के साबनों ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है ग्रीर छोटे-वड़े सभी राष्ट्र यह मानने लगे हैं कि उनका ग्रस्तित्व युद्ध से नहीं प्रेम से सुरक्षित रह सकता है।

पर उनमें ग्रभी इतना साहस नहीं है कि वर्ष में ३६४ दिन संहारक ग्रस्त्रों का निर्माण करें ग्रौर ३६५वें दिन उन सारे ग्रस्त्रों को समुद्र में फेंक दें।

ग्रहिंसा अब नये मोड़ पर खड़ी है ग्रौर संकेत करके कह रही है कि विज्ञान के

दार्णनिक संदर्भ

साथ ग्राध्यात्म को जोड़ो ग्रौर वैज्ञानिक ग्राविष्कारों को रचनात्मक दिशा में मोड़ो । जीवन का चरम लक्ष्य सुख ग्रौर शान्ति है । उसकी उपलब्धि संघर्ष से नहीं सद्भाव से होगी ।

अहिंसा में निराशा को स्थान नहीं। वह जानती है कि उपा के आगमन से पूर्व रात्रि के अन्तिम प्रहर का अंधकार गहनतम होता है। आज विश्व में जो कुछ हो रहा है वह इस बात का सूचक है कि अब शीध्र ही नये युग का उदय होगा और संसार में यह विवेक जाग्रत होगा कि मानव तथा मानव-नीति से अधिक श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वह दिन आयेगा जब राष्ट्र नया साहस बटोर पायेंगे और वीर-शासन के सर्वोदय-तीर्थ तथा गांधी के रामराज्य की कल्पना को चरितार्थ करेंगे।

....



# षष्ठम खण्ड 000

वैज्ञानिक संदर्भ



# जैन दर्शन ग्रीर वैज्ञानिक हिटकोण

• मुनि श्री सुशीलकुमार

#### सत्य की उपलब्धिः

तत्त्व का ज्ञान तपस्या एवं साधना पर निर्भर है। सत्य की उपलब्धि इतनी सरल नहीं है कि ग्रनायास ही यह हाथ लग जाय। जो निष्ठावान् साधक जितनी ग्रिधिक तपस्या श्रीर साधना करता है, उसे उनने ही गुद्धा-तत्त्व की उपलब्धि होती है।

पूर्ववर्ती तीर्थं द्धारों की बात छोड़ दें ग्रीर चरम तीर्थं द्धार भगवान महाबीर के ही जीवन पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट विदित होगा कि उनको तपस्या ग्रीर साधना ग्रनुपम ग्रीर ग्रसाधारण थी। भ० महाबीर साढ़े बारह वर्षों तक निरन्तर कठोर तपश्चर्या करते रहें। उस ग्रसाधारण तपश्चर्या का फन भी उन्हें ग्रसाधारण ही मिला। वे तत्त्ववीय की उस चरम सीमा का स्पर्श करने में सफल हो सके, जिसे साधारण साधक प्राप्त नहीं कर पाते। वास्तव में जैनधर्म के मिद्धान्तों मे पाई जाने वाली खूबियां ही उनका रहस्य है। जैन मान्यताएं यदि वास्तिवकता की सुदृढ़ नींव पर ग्रवस्थित विज्ञानसम्मत हैं तो उनका रहस्य भगवान महावीर का तपोजन्य परिपूर्ण तत्त्वज्ञान ही है।

## सृष्टि-रचना की प्रक्रियाः

उदाहरण के लिए सुब्धि रचना के ही प्रश्न को ले लीजिये, जो दार्शनिक जगत् में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधारभूत है। विश्व में कोई दर्शन या मत न होगा, जिसमें इस गम्भीर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास न किया गया हो। क्या प्राचीन, और क्या नवीन, सभी दर्शन इस प्रश्न पर अपना हब्धिकोण प्रकट करते हैं। मगर वैज्ञानिक विकास के इस युग में उनमें अधिकांश उत्तर कल्पनामात्र प्रतीत होते हैं। इस सम्बन्ध में महात्मा बुद्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने विना किसी संकोच या भिभक्त के स्पब्ध कह दिया कि लोक का प्रश्न अव्याकृत है—अनिर्णित है। इसका आश्रय यही लिया जा सकता है कि लोक-व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णियात्मक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

इस स्पष्टोक्ति के लिए गौतम बुद्ध धन्यवाद के पात्र हैं, मगर लोक के विषय में हमारे ग्रन्तःकरण मे जिज्ञासा सहज रूप से उदित होती है, उसकी तृष्ति इस उत्तर से नहीं हो पाती। श्रोर जब हम जिज्ञासा तृष्ति के लिए इस विषय के विभिन्न दर्शनों के उत्तर की ग्रोर व्यान देते हैं, तब निराशा का सामना करना पड़ता है।

सुष्टि रचना के विषय में अनेक प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। प्रथम यह

िक सुष्टि का विधिवत निर्माण हुम्रा है या नहीं ? ग्रगर निर्माण हुम्रा है, तो इसका निर्माता कीन है ? यदि निर्माण नहीं हुग्रा तो सुष्टि कहां से ग्राई ? सुष्टि निर्माण से पहले क्या स्थिति थी ?

कोई स्वभाव से सुष्टि की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं, कोई काल से, कोई नियति से श्रीर कोई यहच्छा से।

सृष्टि से पहले कौन-सा तत्त्व था, इस विषय में भी विभिन्न दर्शनों में मतैनय नहीं हैं। किसी के मन्तव्य के अनुसार सृष्टि से पहले जगन् ग्रसन् था """" "प्रसद्धा इदमग्र ग्रासीत्" दूसरे कहते हैं— "सदैव सोम्येदमग्र ग्रासीत्" ग्रर्थात् हे सौम्य ! जगन् सृष्टि पहले सत् था। किसी का कहना है— "ग्राकाशः परायराम्" ग्रर्थात् सृष्टि से पूर्व ग्राकाश-तत्त्व विद्यमान था। कोई इस मन्तव्य के विषद्ध कहते हैं:— "नैवेह किन्वनाग्र ग्रासीत्"। "मृत्युनैवेदमावृतमासीत्" ग्रर्थात् सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, सभी कुछ मृत्यु से व्याप्त था, ग्रर्थात् प्रलय के समय नष्ट हो चुका था।

श्रिभिप्राय यह है कि जैसे सृष्टि-रचना के सम्बन्ध में श्रनेक मान्यताएं हैं, उसी प्रकार सृष्टिपूर्व की स्थिति के सम्बन्ध में भी परस्पर विरुद्ध मन्तब्य हमारे समक्ष उपस्थित हैं।

सुष्टि प्रक्रिया सम्बन्धी इन परस्पर विरुद्ध मन्तव्यों की ग्रालोचना जैन दर्शन में विस्तारपूर्वक की गयी है। उसे यहां प्रस्तुत करने का ग्रवकाश नहीं, तथापि यह समक्षने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि इन कल्पनाग्रों के पीछे कोई वैज्ञानिक ग्राधार नहीं है। यदि सुष्टि से पूर्व जगत् सत् मान लिया जाय तो उसके नये सिरे से निर्माण का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जो सत् है वह तो है ही। यदि सुष्टि से पूर्व जगत् एकान्त ग्रसत् था श्रोर ग्रसत् से जगत् की उत्पत्ति मानी जाये तो शून्य से वस्तु का प्रादुर्भाव स्वीकार करना पड़ेगा, जो तर्क ग्रौर बुद्धि से ग्रसंगत है। इसी प्रकार सुष्टिनिर्माण प्रक्रिया भी तर्कसंगत नहीं है।

#### जैन धर्म की मान्यता:

इस विषय में जैन धर्म की मान्यता व्यान देने योग्य है। जैन धर्म के अनुसार जड़ ग्रौर चेतन का समूह यह लोक सामान्य रूप से नित्य ग्रीर विशेष रूप से अनित्य है। जड़ ग्रीर चेतन में ग्रनेक कारगों से विविध प्रकार के रूपान्तर होते रहते हैं। एक जड़ पदार्थ जब दूसरे जड़ पदार्थ के साथ मिलता है तब दोनों में रूपान्तर होता है, इसी प्रकार जड़ के सम्पर्क से चेतन में भी रूपान्तर होता रहता है। रूपान्तर की इस ग्रविराम परम्परा में भी हम मूल वस्तु की सत्ता का ग्रनुगम स्पष्ट देखते हैं। इस ग्रनुगम की ग्रपेक्षा से जड़ ग्रीर चेतन ग्रनादिकालीन हैं ग्रीर ग्रनन्त काल तक स्थिर रहने वाले हैं। मल् का गून्य रूप में परिगामन नहीं हो सकता, ग्रीर शून्य से कभी सन् का प्रादुर्भाव या उत्पाद नहीं हो सकता है।

पर्याय को दृष्टि से वस्तुग्रों का उत्पाद ग्रौर विनाश ग्रवश्य होता है परन्तु उसके लिए देव ब्रह्म, ईश्वर या स्वयम् की कोई ग्रावश्यकता नहीं होती, ग्रतएव न तो जगत् का कभी सर्जन होता है, न प्रनय ही होता है। ग्रतएव लोक शाश्वत है। प्राणीशास्त्र के विशेषज्ञ माने जाने वाले श्री जे. वी. एस. हाल्डेन का मन है कि—"मेरे विचार में जगत् की कोई ग्रादि नहीं है। सुष्टिविषयक यह सिद्धांत ग्रकाट्य है, ग्रौर विज्ञान का चरम विकास भी कभी इसका विरोध नहीं कर सकता।"

## पृथ्वीका ग्राधारः

प्राचीन काल के दार्शनिकों के सामने एक जिल्ल समन्या और खड़ी रही है। वह है इस भूतल के टिकाव के सम्बन्ध में, यह पृथ्वी किस याधार पर टिकी है। इस प्रक्रन का उत्तर ग्रनेक मनीपियों ने ग्रनेक प्रकार से दिया है। किसी ने कहा "" 'यह शेप नाग के फ़र्मा पर टिकी है।'' कोई कहने हैं. "कछुए की पीठ पर ठहरी हुई है,' तो किसी के मत के ग्रनुसार ''वरह दाढ़ पर '' इन सब कल्पनाओं के लिए ग्राज कोई स्थान नहीं रह गया है।

जैनागमों की मान्यता इस सम्बन्ध में भी वैज्ञानिक है। इस पृथ्वी के नोचे धनोदिधि (जमा हुग्रा पानी) है, उसके नीचे तनु वात है ग्रीर तनुवायु के नीचे ग्राकाश है। ग्राकाश स्वप्रतिष्ठित है, उसके लिए किसी ग्राधार की ग्रावश्यकता नहीं है।

लोकस्थित के इस स्वहप को समकाने के लिए एक वड़ा ही सुन्दर उदाहरएा दिया गया है। कोई पुरुप चमड़े की मशक को वायु भर कर, फुला दे ग्रीर फिर मशक का मुंह मजबूती के साथ बांच दे। फिर मशक के मध्य भाग को भी एक रस्सी से कस कर बांच दे। इस प्रकार करने म मशक की पवन दो भागों में विभक्त हो जायगी ग्रीर मशक दुगडुगी जैसी दिखाई देने लगेगी। तत्पश्चान् मशक का मुंह खोल कर ऊपरी भाग का पवन निकाल दिया जाय ग्रीर उसके स्थान पर पानी भर कर पुनः मशक का मुंह कस दिया जाय, फिर बीच का बन्धन खोल दिया जाय, ऐसा करने पर मशक के ऊपरी भाग में भरा हुग्रा जल ऊपर ही टिका रहेगा, वायु के ग्राचार पर ठहरा रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंक मशक के ऊपरी भाग में भरे पानी के लिए वायु ग्राचार रूप है। इसी प्रकार वायु के ग्राचार पर पृथ्वी ग्रादि ठहरे हुए हैं। (भगवती सूत्र का० १. उ० ६)

#### स्थावर जीवों की जीवत्वशक्ति:

जैन धर्म वनस्पति, पृथ्वी, जल वायु ग्रीर तेज में चैतन्य शक्ति स्वीकार करके उन्हें

स्थावर जीव मानता है। श्री जगदीशचन्द्र वसु ने श्रपने वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा वनस्पित की सजीवता प्रमाणित करदी है। उसके पश्चात् विज्ञान, पृथ्वी की जीवत्वशक्ति को स्वीकार करने की ग्रोर श्रग्रसर हो रहा है। विख्यान भूगभं वैज्ञानिक श्री फ्रांसिस ने श्रपनी दशवर्षीय भूगभंयात्रा के संस्मरण लिखते हुए Ten years under earth नामक पुस्तक में लिखा है कि—

''मैंने ग्रपनी इन विविध यात्राश्चों के दौरान में पृथ्वी के ऐसे-ऐसे स्वरूप देखे हैं, जो ग्राधुनिक पदार्थ विज्ञान से विरोधी थे। वे स्वरूप बर्तमान वैज्ञानिक सुनिध्वित नियमों द्वारा समकाये नही जा सकते।''

इसके पश्चात् वे ग्रपने हृदय के भाव को ग्रभिव्यक्त करते हुए कहते हैं-

''तो प्राचीन विद्वानों ने पृथ्वी में जीवत्वशक्ति की जो कल्पना की थी, क्या वह सत्य है?"

श्री फ्रांसिस भूगर्भ सम्बन्धी श्रन्वेपण कर रहे हैं। एक दिन वैज्ञानिक जगत् पृथ्वी की सजीवता स्वीकृत कर लेगा, ऐसी श्राशा की जा सकती है।

#### श्रात्मा की श्रनन्त ज्ञानशक्तिः

जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक आत्मा में अनन्त ज्ञानशक्ति विद्यमान है, परन्तु जब तक वह कर्म द्वारा आच्छादित है, तव तक अपने असली स्वरूप में प्रकट नहीं हो पाती। जब कोई सबल आत्मा आवरणों को निःशेप कर देती है, तो भूत और भविष्य वर्तमान की भांति साफ दिखाई देने लगते हैं।

सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डा० जे. वी. राइन ने अन्वेषण करके अनेक आइवर्यंजनक तथ्य घोषित किये हैं। उन तथ्यों को भौतिकवाद के पक्षपाती वैज्ञानिक स्वीकार करने में हिचक रहे हैं, मगर उन्हें अमान्य भी नहीं कर सकते हैं। एक दिन वे तथ्य अन्तिम रूप से स्वीकार किये जायेंगे, और उस दिन विज्ञान आत्मा तथा सम्पूर्ण ज्ञान (केवलज्ञान) की जैन मान्यता पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाएगा।

ह्यान और योग जैन-साधना के प्रधान ग्रङ्ग हैं। जैन धर्म की मान्यता के ग्रनुसार ह्यान ग्रौर योग के द्वारा विस्मयजनक ग्राध्यात्मिक शक्तियों की ग्रिभिट्यक्ति की जा सकती है। ग्राधुनिक विज्ञान भी इस मान्यता को स्वोकार करने के लिए ग्रग्रसर हुग्रा है। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वान् डा० ग्रेवाल्टर की The Leaving Brain नामक पुस्तक पठनीय है।

#### ज्ञान को विषाक्त बनने से रोकने की कला:

दर्शन शास्त्र का उद्देश्य शुद्ध वोघ की उपलब्धि और उसके द्वारा समस्त वन्धनों से विमुक्ति पाना है। मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य मुक्ति है, क्योंकि मुक्ति विना शाश्वत शान्ति की प्राप्ति नहीं ही सकती। वोघ मुक्ति का साधन है, मगर यह भी स्मरणीय है कि वह दुधारी खड़ग है। ज्ञान के साथ अगर नम्रता है, उदारता है, निष्पक्षता है, सान्विक जिज्ञासा है, सिहिष्णुता है, तो ही ज्ञान आत्मविकास का साधन बनता है। इसके विपरीत

ज्ञान के साथ यदि छदण्डता, संकीर्णता, पक्षपात एवं असिहब्लुता उत्पन्न हो जाती है तो वह अवःपतन का कारण वन जाता है। मानवीय दौर्वल्य से उत्पन्न यह अवांछनीय वृत्तियां अमृत को भी विप वना देती हैं।

जैन धर्म ने उस कला का ग्राविष्कार किया है, जो ज्ञान को विपाक्त वनने से रोकती है। वह कला ज्ञान को सत्य, श्वित्र, ग्रीर सुन्दर बनाती है. उस कला को जैनदर्शन ने ग्रनेकान्त दृष्टि का नाम दिया है, जिसका निरूपण पहले किया जा जुका है। यह दृष्टि परस्पर विरोधी वादों का ग्राधार समन्वय करने वाली, परिपूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा करने वाली ग्रीर वृद्धि में उदारता, नम्रता, सहिष्णुता ग्रीर सात्विकता उत्पन्न करने वाली है। दार्शनिक जगत् के लिए यह महान् वरदान है।

#### ग्रहिसक दृष्टि का विकास:

मानव जाति को मांस भक्षरण की अवांछनीयता एवं अनिष्टकरता समभा कर मांसा-हार से विमुख करने का सूत्रपात जैन धर्म ने ही किया है। समस्त धर्मों का आधारभूत और प्रमुख सिद्धांत अहिंसा ही है। यह मन्तव्य बनाने का अवकाश जैन धर्म ने ही दिया है। जैन धर्म ने अहिंसा को इतनी दृढ़ता और सबलता के साथ अपनाया, और जैनाचार्यों ने अहिंसा का स्वरूप इतनी प्रखरता के साथ निरूपण किया, कि धीरे-धीरे वह सभी धर्मों का अंग बन गई। जैन धर्मोंपदेशकों की यदि सबसे बड़ी एक सफलता मानी जाय, तो वह अहिंसा की साधना ही है। उनकी बदौलत ही ग्राज अहिंसा विश्वमान्य सिद्धान्त है। देश-काल के अनुसार उसकी विभिन्न शाखाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। जैन धर्म की, अहिंसा के रूप में एक महान देन है, जिसे विश्व के मनीपी कभी भन नहीं सकते।

यों तो भगवान् ऋषभदेव के युग से ही ग्रहिसा तत्त्व, प्रकाश में ग्रा चुका था, मगर जान पड़ता है कि मध्यकाल में पुनः हिंसा-वृत्ति उत्ते जित हो उठी तब वाईसर्वे तीर्थं द्वर भगवान् ग्रिरिट्नेमि ने ग्रहिसा की प्रतिष्ठा के लिए जोरदार प्रयास किया। उन्होंने विवाह के लिए इनसुरगृह के द्वार तक पहुँच कर भी पशु-पक्षियों को हिंसा के विरोध में विवाह करना ग्रस्वीकार करके तत्कालीन क्षत्रिय-वर्ग में भारी सनसनी पैदा कर दी। ग्रिरिट्नेमि का वह साहसपूर्ण उत्सर्ग, सार्थक हुग्रा ग्रीर समाज में पशुग्रों ग्रीर पक्षियों के प्रति व्यापक सहानुभूति जागी। उनके पश्चात् तीर्थं द्वर पादर्वनाथ ने सर्ग जैसे विषे प्राणियों पर अपनी कष्णा की वर्षा करके, लोगों का ध्यान दया की ग्रीर ग्राक्षित किया। फिर भी धर्म के नाम पर जो हिसा प्रचलित थी, उसे निश्चेष करने के लिए चरम तीर्थं द्वर मगवान् महावोर ने प्रभावशाली उपदेश दिया। यद्यपि हिसा प्रचलित है फिर मी विचारवान लोग उसे धर्म या पुण्य का कार्य नहीं समक्रते, वित्क पाप मानते हैं। इस दृष्टिप्रिवर्नन के लिए जैन-गरम्परा को बहुत उद्योग करना पड़ा।

#### श्रवतारवाद वनाम परमात्मवाद:

म्रात्मा को चरम म्रोर विशुद्ध स्थिति वया है ? यह दर्शनशास्त्र के चितन का एक

प्रधान प्रश्न रहा है। विभिन्न दर्शनों ने इस पर विचार किया है और अपना अपना हिष्ट-कोरा प्रस्तुत किया है।

बौद्ध दर्शन के अनुपार चित्त की परम्परा का अवरुद्ध हो जाना, आत्मा की चरम स्थिति है। इस मान्यता के अनुसार दीपक के निर्वाण की भांति आत्मा शून्य में विलीन हो जाता है।

करा।द मुनि का वैशेषिक दर्शन ग्रातमा की ग्रन्तिम स्थिति मुनित स्वीकार करता है, पर उसकी मुनित का स्वरूप कुछ ऐसा है कि उसे समक्ष लेने पर ग्रन्तःकररा में मुनित प्राप्त करने की प्रेरेगा। जागृत नहीं होती। करााद ऋषि के मन्तव्य के श्रनुसार मुनत ग्रात्मा ज्ञान ग्रीर सुख से सर्वदा वंचित हो जाता है। ज्ञान ग्रीर सुख ही ग्रात्मा के ग्रसाधारण गुगा हैं ग्रीर जब इनका ही समूत उच्छेद हो गया तो किर क्या श्राकर्पण रह गया मुनित में?

संसार में जितने अनादिमुक्त एकेश्वरवादी सम्प्रदाय हैं, उनके मन्तव्य के अनुसार कोई भी आत्मा, ईश्वरत्व की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं हो सकता। ईश्वर एक श्रद्वितीय है। जीव जाति से वह पृथक् है। मंसार में अधमं की वृत्ति और धमं का ह्रास होने पर उसका संसार में अवतरण होता है। उस समय वह परमात्मा से आत्मा का रूप ग्रह्ण करता है। जैन धमं अवतारवाद की इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता। जैन धमं प्रत्येक आत्मा को परमात्मा वनने का अधिकार प्रदान करता है। और परमात्मा वनने का मार्ग भी प्रस्तुत करता है, किन्तु परमात्मा के पुनः भवावतरण का विरोध करता है। इस प्रकार हमारे समक्ष उच्च से उच्च जो आदर्श संभव है, उसकी उपलब्धि का आश्वासन और पथप्रदर्शन जैन धमं से मिलता है। वह आत्मा के अनन्त विकास की संभावनाओं को हमारे समक्ष उपस्थित करता है। जैन धमं का प्रत्येक नर को नारायण और भक्त को भगवान, वनने का यह अधिकार देना ही उसकी मौलिक मान्यता है।

#### व्यक्ति की महत्ता गुर्गों से:

जंन धर्म सदैव गुए। पूजा का पक्षपाती रहा है। जाति, कुल, वर्ग अथवा वाह्य वेष के कारण वह किसी व्यक्ति की महत्ता अंगीकार नहीं करता। भारतवर्ष में प्राचीन काल से एक ऐसा वर्ग चला आता है जो वर्णव्यवस्था के नाम पर, अन्य वर्गों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए तथा स्थापित की हुई सत्ता को अक्षुण्ए। वनाये रखने के लिए एक अखण्ड मानव जाति को अनेक खंडों में विभवत करता है। गुए। और कर्म के आधार पर, समाज को सुव्यवस्था का ध्यान रखते हुए विभाग किया जाना तो उचित है, जिसमें व्यक्ति के विकास को अधिक-से-अधिक अवकाश हो परन्तु जन्म के आधार पर किसी प्रकार का विभाग करना सर्वथा अनुचित है।

एक व्यक्ति दुःशील, श्रज्ञान ग्रीर प्रकृति से तमोगुणी होने पर भी ग्रमुक वर्ण वाले के घर में जन्म लेने के कारण समाज में पूज्य, श्रादरणीय, प्रतिष्ठित ग्रीर ऊंचा समभा जाय, ग्रीर दूसरा व्यक्ति सुशील, ज्ञानी, ग्रीर सतोगुणी होने पर भी केवल ग्रमुक कुल में जन्म लेने के कारण नीच ग्रीर तिरस्करणीय माना जाय, यह व्यवस्था समाज-घातक है। इतना ही नहीं, ऐसा मानने से न केवल समाज के एक बहुसंस्थक भाग का अपमान होता है। प्रत्युत यह सद्गुएग और सदाचार का भी घोर अपमान है। इस व्यवस्था को अंगीकार करने से दुराचार, सदाचार से ऊंचा उठ जाता है, अज्ञान, ज्ञान पर विजयी होना है और तमोगुएा सतोगुएग के सामने आदरास्पद वन जाता है। यही ऐसी स्थिति है जो गुएग्याहक विवेकजनों को सह्य नहीं हो सकती। "( निर्यं न्य प्रवचन भाष्य, पृष्ठ २०६)

ग्रतएव जैन धर्म की मान्यता है कि गुणों के कारण कोई व्यक्ति ग्रादरणीय होना चाहिए ग्रीर ग्रवगुणों के कारण ग्रनादरणीय एवं ग्रप्रनिष्ठित होना चाहिए । इन मान्यता के पोपक जैनागमों के कुछ वावय ब्यान देने योग्य हैं-

मस्तक मुंडा लेने से ही कोई श्रमण नहीं हो जाता, श्रोंकार का जाप करने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं वन सकता, श्ररण्यवास करने से ही कोई मुनि नहीं होता श्रौर कुल-चीर के परिधानमात्रसे कोई तपस्वी का पद नहीं पा सकता।

( उत्तराघ्ययन ग्र० २५, सूत्रकृतांग १ अु०, ग्र० १२, गा० ६, १०, ११)

समभाव के कारण श्रमण ब्रह्मचर्य का पालन करने से ब्राह्मण, ज्ञान की उपासना करने के कारण मूनि, श्रीर तपश्चर्या में निरत रहने वाला तापस कहा जा सकता है।

कमं ( श्राजीविका ) से ब्राह्मण होता है, कमं से क्षत्रिय होता है, कमं से वंश्य होता है, श्रीर कमं से शूद्र होता है।

मनुष्य-मनुष्य में जाति के ग्राधार पर कोई पार्थंक्य दृष्टिगोचर नहीं होता मगर तपस्या (सदाचार ) के कारण ग्रवस्य ही ग्रन्तर दिखाई देता है ( उत्तराध्ययन )

इन उद्धरणों से स्पष्ट होगा कि जैन धर्म ने जन्मगत वर्गाव्यवस्था एवं जाति-पानि की क्षुद्र भावनाओं को प्रश्रय न देकर गुणों को ही महत्व प्रदान किया है। इसी कारण जैन संय ने मनुष्य-मात्र का वर्ण एवं जाति का विचार न करने हुए ममान-भाव से स्वागन किया है। वह श्रात्मा श्रीर परमात्मा के बीच में भी कोई श्रलंध्य दीवार स्वीकार नहीं करता तो श्रात्मा-श्रात्मा श्रीर मनुष्य-मनुष्य के बीच कैसे स्वीकार कर सकता है?

#### श्रपरिग्रह भाव की व्यावहारिकता:

मंसार का कोई भी धर्म परिग्रह को स्वर्ग या मोक्ष का कारणा नही मानता है, किन्तु सब धर्म एक स्वर से इसे हैय घोषित करते हैं। ईमाई धर्म की प्रसिद्ध पुन्तक बाइ-बिल का यह उल्लेख प्रायः सभी जानते हैं कि—"सूई की नोंक में से ऊंट कदाचित निकल जाय, परन्तु धनवान स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता।" परिग्रह की यह कड़ी-मे-कडी ग्रालोचना है। उधर भारतीय धर्म भी परिग्रह की समस्त पापों का मूल श्रीर श्राहिमक पतन का कारणा सहते हैं, किन्तु जैन धर्म में अपरिग्रह की ब्यवहार्थ रूप प्रदान करने की एक बहुत मुन्दर प्रगाली निदिष्ट की गई है।

जैन संप मुख्यतया दो भागो में विभक्त है "" त्यागी और मृहस्थ । त्यागी वर्ग के निए पूर्ण प्रपरिग्रहो, श्रक्षिचन रहने का विवान है । जैन त्यागी संयम-साधना के निए

वैज्ञानिक संदर्भ

ग्रनिवार्यं कितपय उपकरेगों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई वस्तु ग्रपने ग्रधिकार में नहीं रखता। यहां तक कि ग्रगले दिन के लिए भोजन भी ग्रपने पास नहीं रख सकता। उसके लिए ग्रपरिग्रह महात्रत का पालन करना ग्रनिवार्यं है।

गृहस्थवर्ग ग्रपित्रही रहकर संसार-व्यवहार नहीं चला सकता ग्रीर इस कारण उसके लिए पूर्ण परिग्रहत्याग का विधान नहीं किया गया है, उसे सर्वंथा ग्रनियन्त्रित भी नहीं छोड़ा गया है। गृहस्थ को धावक की कोटि में ग्राने के लिए ग्रपनी तृष्णा, ममता एवं लोभ-वृत्ति को सीमित करने के लिए परिग्रह का परिमाण कर लेना चाहिये। परिग्रह-परिमाण ध्रावक के पांच मूल बतों में ग्रन्यतम है। इस व्रत का समीचीन रूप से पालन करने के लिए श्रावक को दो व्रत ग्रीर ग्रंगोकार करने पड़ते हैं, जिसका भोगोपभोग परिमाण ग्रीर ग्रन्थंदंड-त्याग के नाम से गृहस्थ धमंं के प्रकरण में उल्लेख किया जा चुका है। परिमित परिग्रह का व्रत तभो ठोक तरह व्यवहार में ग्रा सकता है, जब मनुष्य ग्रपने भोग ग्रीर उपयोग के योग्य पदार्थों की एक सीमा बना ले ग्रीर साथ ही निर्थंक पदार्थों से ग्रपना मंबंध विच्छेद कर ले। इस प्रकार ग्रपरिग्रह व्रत के लिए इन सहायक व्रतों की वड़ी ग्रावर्यकता है।

ग्रथं तृष्णा की ग्राग में मानव-जीवन भस्म न हो जाय, जीवन का एकमात्र लक्ष्य धन न बन जाय, जीवन-वक्ष द्रव्य के इर्द-गिर्द ही न घूमता रहे, ग्रीर जीवन का उच्चतर लक्ष्य ममत्व के ग्रन्थकार में विलीन न ही जाय, इसके लिए ग्रपरिग्रह का भाव जीवन में ग्राना ही चाहिए। यदि ग्रपरिग्रह भाव जीवन में ग्रा जाय, ग्रीर सामूहिक रूप में ग्रा जाय तो ग्रथंवैपम्यजनित सामाजिक समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। उन्हें हल करने के लिए समाजवाद या साम्यवाद या ग्रन्थ किसी नवीनवाद की ग्रावश्यकता ही नहीं रहती।

जैन धर्म का यह अपरिग्रहवाद आधुनिक युग की ज्वलन्त समस्याओं का सुन्दर समा-धान है, अतएव समाजशास्त्रियों के लिए अध्ययन करने योग्य है। इससे व्यक्ति का जीवन भी उच्च और प्रशस्त बनता है और साथ ही समाज की संमस्याएं भी सुलक्ष जाती हैं।





## ३५

### त्राधुनिक विज्ञान श्रौर द्रव्य विषयक जैन धारणा • डॉ॰ बीरेन्डसिंह

#### वैज्ञानिक शक्ति-मूल्य ग्रौर ज्ञान-मूल्यः

ग्रावृत्तिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान एक ऐसी सबल मानवीय किया ग्रयवा यनुशासन है जिसने ज्ञान के क्षेत्रों को केवल प्रभावित ही नहीं किया है, वरन विश्व ग्रीर ब्रह्माण्ड के रहस्यों को एक तार्किक रूप में उद्घाटित किया है। वैज्ञानिक-ज्ञान के दो पक्ष हैं, जो दो प्रकार के मूल्यों की सुष्टि करने हैं-एक शक्ति मूल्य ग्रीर दूनरे प्रेम या चिनन-मूल्य । जहां तक शक्ति-मूल्य का सम्बन्य है, वह तकनीकी विकास से उद्भूत है जो ग्रन्त-र्राष्ट्रीय यरातल पर प्रतिस्पर्द्धा का विषय वनता जा रहा है। इसके द्वारा शक्ति ग्रीर स्वार्थ मूल्यों की इस कदर वृद्धि होती जा रही है कि आधुनिक मानस विज्ञान को केवल शक्ति-ग्रर्जन का पर्याय मानता जा रहा है। दूसरी ग्रोर विज्ञान का वह महत्त्वपूर्ण पक्ष है जो प्रेम-मूल्य या जान-मूल्य का सुजन करता है जिसकी ग्रोर हमारा व्यान कम जाता है। सत्य रूप में, विज्ञान का यह जान-मुख्य ही 'प्रतिमानों' का सूजन करता है जो मानवीय नंदर्भ को ग्रयंवत्ता प्रदान करता है क्योंकि प्रत्येक मानवीय क्रिया, मानव ग्रीर उससे मंबंबित विश्व संदर्भ के लिए ही है। यह ज्ञान प्राप्त करने का मनीभाव विज्ञान का भी लक्ष्य है। रहस्यवादी, प्रेमी, कलाकार सभी सत्यान्त्रेपी होते हैं, यह बात दूसरी है कि उनका ग्रन्तेपण उस 'पद्धति' को स्वीकार न करता हो जो वैज्ञानिक ग्रन्वेपए। में स्वीकार की जाती है। इस कारए। ये कवि ग्रीर रहस्यवादी हमारे लिए किसो भी दशा में कम सम्मान के पात्र नहीं हैं क्यों कि वैज्ञानिक के समान वे भी जान के अन्वेषी हैं। प्रेम के प्रत्येक स्वरूप के द्वारा हम 'प्रिय' के ज्ञान का साक्षात्कार करना चाहते हैं। यह साक्षात्कार 'शक्ति' प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं होता है, बरन् इसका सम्बन्ध ग्रांतरिक उल्लास ग्रीर ज्ञान के ग्रायामों को उदघाटित करने के लिए होता है। श्रयतः 'ज्ञान' स्वयं में एक मूल्य है जो वैज्ञानिक ज्ञान के लिए भी उतना सत्य है जितना ग्रन्य जान-क्षेत्रों के लिए । विज्ञान का ग्रारंभ इसी प्रेम संबंध का रूप है क्योंकि वैज्ञानिक भी वस्तुओं, दृश्यों, ब्रह्माण्डीय पिडों ग्रादि ने एकात्म स्थापित कर उनके 'रहस्य' का उद्घाटन करता है।

द साइन्टिफिक इन्साइट, बट्टेंड रसेल, पृ० २००।

#### द्रव्य की रूपांतरगा-प्रक्रिया तथा भेदः

जैन-दर्शन की एक महत्त्वपूर्ण मान्यता यह है कि द्रव्य उत्पाद, व्यय ग्रीर ध्रीव्य युक्त है। यदि विश्लेपसा करके देखा जाय तो द्रव्य की ग्रवधारसा में एक नित्यता का भाव है जो न नष्ट होती है ग्रीर न नई उत्पन्न होती है। उत्पाद ग्रीर ब्यय (विनाश) के बीच एक स्थिरता रहती है (या तुल्यभारिता Balance रहती है) जिसे एक पारिभापिक शब्द श्रीव्य के द्वारा इंगित किया गया है। मेरे विचार से ये सभी दशाएं द्रव्य की गतिशीलता ग्रीर सुजनशीलता का प्रतिरूप है। विज्ञान के क्षेत्र में फ्रोड हायल ने पदार्थ का विश्लेपण करते हए पुष्ठभूमि पदार्थ (Background Material) की प्रस्थापना की है जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है ग्रीर ग्रांतनः फिर उसी में विलय हो जाना है, यह कम निरन्तर चला करता है। इस प्रकार सुजन ग्रीर विलय के बीच समरसता स्थापित करने के लिए 'ब्रीब्य' (स्थिरता) को कल्पना को गई। त्रिमृति को घारणा में भी ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश क्रमशः सुजन, स्थिरता (सामरस्य) ग्रौर विलय (या प्रलय) के देवता हैं जो प्रत्यक्षः प्रकृति की तीन शक्तियों के प्रतीक हैं। द्रव्य का यह परिवर्तनशील तथा ग्रनित्य रूप विज्ञान के द्वारा भी मान्य है जहां पर पदार्थ रूपांतरित होता है न कि नण्ट। विज्ञान तथा जन दर्शन में द्रव्य का यह रूप समान है, पर एक विशेष प्रकार का ग्रन्तर भी है। जैन-दर्शन में 'ग्रात्मा' नामक प्रत्यय को भी द्रव्य माना गया है जिस प्रकार ग्राकाश या स्पेस (ग्राकाशास्तिकाय) काल या टाइम (कालास्तिकाय), पदार्थ तथा ऊर्जा (पृद्गलास्तिकाय) ग्रादि को । विज्ञान के क्षेत्र में द्रव्य को उतने व्यापक अर्थ में ग्रहण नहीं किया है जितना कि जैन-दर्शन में। परंत ग्रायुनिक विज्ञान की स्रोर विशेषकर भीतिकी गिएत तथा रसायन की स्रनेक नवीन उपपत्तियों मे पदार्थ के मुक्ष्म से मुक्ष्मतर तत्वों की ग्रोर संकेत मिलता है जो उसके भावी रूप के प्रति एक दिशा प्रदान करता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक-दार्शनिक वट्टेन्ड रसेल ने पदार्थ के स्वरूप पर विचार करते हुए एक स्थान पर कहा है कि पदार्थ वह है जिसकी ग्रोर मन सदैव गतिशोल रहता है पर वह 'उस' तक कभी पहुँचता नहीं है। ग्राधुनिक पदार्थ भौतिक नहीं है। ३

जैन दर्शन में पदार्थ के उपर्युक्त स्वरूप में एक बात यह स्पष्ट होती है कि वहां पर द्रव्य एक ऐसा प्रत्यय है जो 'सत्ता सामान्य' का रूप है जिसके छह भेद किए गए हैं— धर्मास्तिकाय से लेकर कालास्तिकाय तक जिसका मंदेत ऊपर किया जा चुका है। जहां तक पुद्गल या पदार्थ का सम्बन्ध है, वह द्रव्य का एक विशिष्ट प्रकार है जिसका विश्लेषणात्मक चितन जैन ग्राचार्यों ने किया है। परमाणुवाद का पूरा प्रसाद पुद्गल के सूक्ष्मातिमूक्ष्म विश्लेषणा पर ग्राधारित रहा है जा ग्राधुनिक वैज्ञानिक परमाणुवाद के काफी निकट है।

१. द नेचर श्रॉफ यूनीवर्स, फ्रेड हॉयल, पृ० ४५।

२. 'Matter is something in which the mind is being led, but which it never reaches. Modern matter is not material.' उद्यृत 'फिनासिफिकल एसपेयट्स ग्राफ माडनें साइ स', पूठ घठ, संठ—सीठ ई० एम० जोड०।

#### जैन परमाणुवाद ग्रौर विज्ञान:

पुद्गल की संरचना को लेकर जैन दर्शन ने जो विद्लेपण प्रस्तूत किया है, वह पदार्थं के मुक्ष्म तत्वों (कर्णों) की ग्रोर मंकेत करता है। ग्राब्निक विज्ञान ने पदार्थं की मुक्ष्मतम इकाई को परमाणु कहा है जिसके संयोग से 'ग्रणु' वनता है ग्रीर इन ग्रणुग्रों के मंघात से ऊनक (Tissue) का निर्माण होता है। जैविक संरचना में कोप (Cell) मूक्मतम डकाई है जिनके संयोग से अवयव (Organ) का निर्माण होता है। इस प्रकार, समस्त जैविक ग्रीर ग्रजैविक संरचना में श्रण्यों, परमाणुयों, कोषों ग्रीर ग्रवयवों का क्रमिक साक्षारकार होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समस्त सुष्टि का ऋमिक विकास हम्रा है । जैन ग्राचार्यों की परमालु श्रीर स्कंघ घारलाश्रों में उपर्युक्त तथ्यों का समावेश प्राप्त होता है। जैन मतानुसार परमाणु पदार्थ का ग्रंतिम रूप है जिसका विभाजन संभव नहीं है। वह इकाई रूप है जिसकी न लम्बाई, चौड़ाई ग्रीर न गहराई होती है, तथा जो स्वयं ही ग्रादि, मध्य तथा ग्रंत है। ग्रायुनिक विज्ञान ने परमाणुको विभाजित किया है और उसकी ग्रांतरिक संरचना के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। परमारण में ग्रन्तर्निहित इलेक्ट्रान, प्रोटान, पाजिट्रान, न्यूट्रान ग्रादि सुक्ष्मतम कर्गों की जानकारी ग्राज के विज्ञान ने दी है और साथ ही, सौर मंडल की मंरचना के समान परमाणु की संरचना को स्पष्ट किया है। इस वैज्ञानिक प्रस्थापना के द्वारा यह दार्शनिक तथ्य भी प्रकट होता है कि जो पिंड (Microcasm) परमार्गु में है, वहीं ब्रह्माण्ड में है जो योग साधना का एक महत्त्वपूर्ण प्रत्यय है। अतः मूनि श्री नगराजजी ने जो यह मत रखा है कि विज्ञान में परमाण का 'सुक्ष्म रूप' नहीं मिलता है जैसा कि जैन दर्शन में । यह मत उपर्यंक्त विवेचन के प्रकाश में पूर्ण सत्य नहीं जात होता है। तथ्य तो यह है कि ग्रयुनातन वैज्ञानिक प्रगति में परमाणु की सुक्ष्मतम व्याख्या प्रस्तुत की है जो प्रयोग और अनुभव की सीमाओं से प्रमाणित हो चुकी है। स्कंघ की घारएगा विज्ञान की अग्रु (Molecule) भावना से मिलती है क्योंकि दो से म्रनंत परमारमुद्रों के संघात को स्कंघ या करम की संज्ञा विज्ञान तथा जैन दर्शन दोनों में दी गई है।

#### स्कंध निर्माग प्रक्रिया:

ग्रव प्रश्न उठता है कि परमाणु स्कंध रूप में कैसे परिसात होता है ? इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर विज्ञान तथा जंन मत ने श्रपने-श्रपने तरीके से दिया है जिसमें श्रनेक समान-ताएं हैं। जंन मत ग्रीर विज्ञान में एक सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों में परमासुग्रों के योग से स्कंव का निर्मास होता है जिसका हेतु बन ग्रीर ऋस विद्युत् है (+ ग्रीर —) जिनके परस्पर ग्राकर्पण से स्कंव तथा पदार्थ का सजन होता है। जंन ग्राचार्यों ने परमासुग्रों के स्वभाव को स्निग्व तथा रूस (+ ग्रीर —) माना है जिनमें रूक्ष ग्रीर स्निग्व परमासु विना शर्त बंव जाते हैं। इसके ग्रतिरिक्त रूक्ष-परमासु रूक्ष से तथा स्निग्व परमासु स्निग्व से तीन से लेकर यावत् ग्रनंत गुसों का बंधन प्राप्त करते हैं। परमासुग्रों के ये दो विपरीत स्वभाव उनके ग्रापसी बंधन के कारस हैं। ग्रावुनिक विज्ञान में पदार्थ के ग्रन्तर्गत

१. जैन दर्शन ग्रोर ग्रायुनिक विज्ञान, मुनि श्री नगराज, ए० ८६।

यन विद्युत् (Positive Charge ÷) ग्रीर ऋण विद्युत् (Negative Charge —) के ग्रस्तित्व को स्वीकार किया है। यहां पर स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि जैन विचारकों ने ग्रायुनिक विज्ञान द्वारा वताए गए परमाणु स्वभाव को ठीक उसी प्रकार निष्पन्न किया था जो ग्रायुनिक विज्ञान हजारों वर्ष वाद कर रहा है। श्री वी० एल० शील का भी यहीं मत है कि जैन दर्शनविद् इस तथ्य को पूरी तरह जानते थे कि वन ग्रीर ऋण विद्युत् का हेतु भी परमाणुग्रों का रूसत्व ग्रीर स्निग्यत्व गुण है—यह तथ्य भी 'सर्वार्थ सिद्धि', ग्रव्याय ५ में प्राप्त है। प्राणी तथा वनस्पित जगत में भी यन ग्रीर ऋण विद्युत् का रूप यौन-ग्राकर्षण में देखा जा सकता है, यहां तक कि वनस्पित संसार में भी यह ग्राकर्षण एवं विक्पंण प्राप्त होता है। यन ग्रीर ऋण का यह ग्रनंत विस्तार स्थिट में व्याप्त है ग्रीर यहां पर ग्राकर जैन चितक की वैज्ञानिकता का प्रमाण मिलता है।

#### परमाणु के स्पर्ध गुएा ग्रौर विज्ञान:

जैन दर्शन में परमाणुग्नों के ग्रनेक 'स्पर्श' माने गए हैं जो प्रत्यक्षतः परमाणुग्नों के गुण तथा स्वमाव को स्पष्ट करता है। इन्हें 'स्पर्श' इसिलए कहा गया है कि इन्द्रियां इन्हें ग्रनुमून करती हैं। इन स्पर्शों की संख्या ग्राठ हैं जैसे कर्करा, मृदु, लघु, गुरु, शोल, उप्णा, निनम्म, स्था। इस प्रकार के विभिन्न गुणा वाले परमाणुग्नों के मंश्लेष से उत्का, मेघ, इंद्रयनुष ग्रादि का स्पन होता है जिसे हम प्राकृतिक घटना (Phenomenon) कहते हैं। ग्रावुनिक भौतिकी भी इसी तथ्य को स्वीकार करती है कि उत्का, मेघ तथा इन्द्रयनुष परमाणुग्नों का एक विशिष्ट मंघात है। यही नहीं, छाया, ग्रातप, शब्द तथा ग्रंथकार को भी पुद्रगल का स्पमाना गया है जो ग्रायुनिक विज्ञान में भी मान्य है। जैनाचार्यों ने पुद्गल के ध्वनिरूप पिरणाम को 'शब्द' कहा है। परमाणु ग्रशब्द है, शब्द नाना स्कंशों के संघर्ष से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि ध्वनि का स्वरूप कंपनयुक्त (Vibration) होता है ग्रीर इस दशा में ध्वनि, शब्द का रूप ग्रहण कर लेती है। ग्रायुनिक भौतिकी के ग्रनुसार भी यह एक सामान्य ग्रनुभव है कि ध्वनि का उद्गम कपन की दशा में होता है। उदाहरणार्थ शंकु का कांटा (स्वर यंत्र), घण्टी, पियानो के तार, ग्रारगन पाइप की हवा — ये सब वस्तुएं कंपन की ग्रवस्था में रहती हैं जविक वे ध्वनि पैदा करती है। ''व विज्ञान के ग्रनुसार शब्द एक

१. पाजिटिव साइंस ग्रॉफ एन्झेट हिन्दूज, बी॰ एल॰ शील, पू॰ ३६।

२. जैन दर्शन ग्रीर ग्रायुनिक विज्ञान, पृ० ६५।

<sup>3.</sup> It is a common experience that a source of sound is in a state of vibration. For example the prong of a tuning fork, a bell, the strings of a piano and the air in an organ pipe are all in a state of vibration when they are producing sound.

<sup>-</sup>Text book of Physics, R. S. Willows, P. 249.

शक्तिरूप प्रत्यय है जिसका स्वरूप तरंगात्मक है जो रेडियो, माइक्रोफोन म्रादि में शब्द तरंगे, विद्युन् प्रवाह में परिएात होकर म्रागे वढ़ती हैं मौर लक्ष्य तक पहुँच कर फिर शब्द रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। शब्द को लेकर केवल एक मंतर विज्ञान से ज्ञात होता है क्योंकि विज्ञान, शब्द या घ्विन को शिवत के रूप में स्वीकार करता है (Energy) न कि पदार्थ के रूप में, जबिक जैन मत में घ्विन पीद्गलिक है जो लोकांत तक पहुँचती है। इस सूक्ष्म म्रांतर के होते हुए भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि जैन दर्शन का घ्विन-विषयक चितन माधुनिक विज्ञान के काफी निकट है जो भारतीय मनीपा का एक म्राश्चर्यजनक मानसिक म्रीयान कहा जा सकता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जैन चितकों ने परमाणु को गतिमुक्त तथा कंपनयुवत माना है। यही नहीं अभयदेव सूरि ने यहां तक कहा है कि परमाणु विविध कंपन
करता है और वह भेदन करने में भी समर्थ है। मुफ्ते अनायास हिन्दी के महाकिब श्री जयशकर प्रसाद की ये पंवितयां याद आ जाती हैं जिसमें परमाणु के उपर्युक्त वैज्ञानिक
रूप को एक सर्जनात्मक प्रक्रिया के द्वारा व्यक्त किया है—

श्रस्पुत्रों को है विश्राम कहां है कृतिमय वेग भरा किनना श्रविराम नाचता कंपन है उल्लास सजीव हुश्रा कितना। (कामायनी, कामसगं)

ग्राइंस्टीन ने भी परमागु के तीन प्रमुख तत्त्व माने हैं जिनके द्वारा परमागु गतिशील होते हैं— वे हैं, गति (Velocity), कंपन (Vibration) ग्रीर उल्लास (Veracity) जिनका सापेक्ष सम्बन्ध ही सत्य है। 2

#### परमाणु शक्ति स्रौर जैन मतः

परमाणु के उपयुं वन गितशील स्वरूप के प्रकाश में जैन-दर्शन में परमाणु शिवत के वारे में जो भी संकेत प्राप्त होते हैं, वे न्यूनाधिक रूप से वैज्ञानिक निष्कर्पों से समानता रखते हैं। परमाणु शिवत के दो रूप एटम वम श्रीर हाइड्रोजन वम हैं जो क्रमशः 'फिशन' (Fission) श्रीर फ्यूजन (Fusion) प्रिक्रयाश्रों के उदाहरण हैं। फिशन का ग्रथं है टूटना या पृथक् होना श्रीर एटम वम में यूरेनियम परमाणुश्रों के इस टूटने से शिवत का (या ऊर्जा) विस्फोट होता है। दूसरी श्रोर हाइड्रोजन वम में फ्यूजन होता है जिसका श्रथं है मिलन या संयोग। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के चार परमाणुश्रों के संयोग से हिलियम परमाणु वनता है। इस संयोग से जो शिवत उत्पन्न होती है, वह हाइड्रोजन या उद्जन वम है। परमाणु की ये दोनों प्रक्रियाएं इस सूत्र वाक्य में दर्शनीय है—''पूरण गलन धर्मत्वात्

१. जैन दर्शन ग्रौर ग्रायुनिक विज्ञान, मुनि श्री नगराज, पृ० ३८।

२. दि लिमीटेशन्स ग्रॉफ साइंस, जे० नुलीवेन, पृ० १४० ।

पुर्गलः"। हाइड्रोजन वम पूरण या संयोग धर्म का उदाहरण है (फ्यूजन) ग्रीर एटम वम वियोग या गलन का उदाहरण है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो पुद्गल की संरचना में परमाणुग्रों का यह गलन ग्रीर पूरण रूप एक ऐसा तथ्य है जिस पर ग्राधुनिक विज्ञान (विशेषकर भौतिकी) की समस्त परमाण्यिक ऊजों का प्रासाद निर्मित हुग्रा है। जैन शब्दावली में एक ग्रन्य शब्द प्रयुक्त होता है—'तेजोलेश्या' जो पुद्गल की कोई रासायनिक प्रक्रिया है जो सोलह देशों को एक साथ भस्म कर देती है। यह संहारक प्रवृत्ति ग्राधुनिक वमों की ग्रोर भी संकेत करती है। ग्राधुनिक ग्राणुशित केवल ऊष्मा के रूप में ही प्रकट होती है, पर तेजोलेश्या में उद्याता ग्रीर शीतलता दोनों गुण विद्यमान हैं ग्रीर शीतल तेजोलेश्या, उद्या तेजोलेश्या के प्रभाव को शीघ्र नष्ट कर देता है। ग्राधुनिक विज्ञान उद्या तेजोलेश्या को एटम तथा हाइड्रोजन वमों के रूप में प्राप्त कर चुका है, पर इनके प्रतिभारक रूपों के प्रति ग्रव भी पहुंच नहीं सका है जो ग्रभी भविष्य के गतं में ही विद्यमान हैं। यही कारण है कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय घरातल पर इन वमों के प्रयोग के प्रति सभी शक्तिशाली देश सशिकत हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जैन दार्शनिकों ने केवल ग्राघ्यात्म के क्षेत्र में ही नहीं पर पदार्थ-विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे सत्यों का साक्षात्कार किया जो ग्रायुनिक विज्ञान के द्वारा न्यूनाधिक रूप में मान्य हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूँ कि जैन विचारधारा ने सही रूप में, दर्शन ग्रौर विज्ञान के सापेक्ष महत्त्व को उद्घाटित किया ग्रौर विक्व तथा प्रकृति के सूक्ष्मतम ग्रांश परमागु के रहस्य को प्रकट किया है। द्रव्य को यह लीला ग्रानंत है ग्रौर व्यक्ति यही चाहता है कि वह द्रव्य के 'ग्रानन्वेपित प्रदेशों' तक पहुँच सके—यह जानने ग्रौर पहुँचने की ग्राकांक्षा हो ज्ञान का गत्यात्मक रूप है। वीरेन्द्र कुमार जैन की निम्न काव्य पंक्तियां इस पूरी स्थिति को सर्जन के धरातल पर व्यक्त करती हैं:—

देश-दिशा काल के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंशों में अनंत और अशेष कमरे खुलते चले गए: कमरे के भीतर कमरा और हर कमरे के लयुत्तम अंतिष्क्ष में असंख्यात कोटि कमरे। स्कंथ, अस्तु, परमास्तु से भरे इट्य की उस नग्न परिस्तुमन लीला का अन्त नहीं था।

भगवती शतक १५ में ये सोलह देश इस प्रकार है—अंग, वंग, मगध, मनय, मानव, ग्रन्छ, यन्छ, कोच्छ ग्रादि।

—यों तुम्हें ग्रंतिम रूप से पा लेने,
प्यार करने ग्रीर जानने की ।
ग्रात्महारा बेचेंनी में
में तत्त्व के
श्रकथ्य ग्रीर ग्रंब तक ग्रन्वेपित
प्रदेशों के सीमांतों तक चला गया ।

--(शून्य पुरुष ग्रीर वस्तुएं, पु॰ ३१)





## वैज्ञानिकी ग्रोर तकनीकी विकास से उत्पन्न मानवीय समस्याएँ ग्रोर महावीर

• डाँ० राममूर्ति त्रिपाठी

#### प्रश्नाकुल स्थिति :

मगवान महावीर जिन मूल्यों की प्रतिमा ये— घोर जो छाज भी वंद्य हैं — वे अध्यातममूलक जीवन हिट से जिए गए जीवन की प्रयोगधाला में उत्पन्न हुए थे। वर्तमान मंदर्म छोर जीवन 'विज्ञान' प्रमाविन है। विज्ञान ने छाज का परिवेश निर्मित किया है, उसकी उपलब्धियां यमाध्यात्ममूलक क्रमागन उपलब्धियों से मेल नहीं लाती, फलनः समाज के नेतृत्व-सम्पन्न बुद्धिवादियों ने झात्मा छोर नन्मूलक मान्यताछों नथा मूल्यों के प्रति या तो पूर्ण अनान्या घोषित कर दी है अथवा मंदिन्य मनः न्यित कर ली है। यदि कहीं उस क्रमागन मूल्यों के प्रति आस्या, श्रद्धा तथा विद्यास के ज्योतिकण हैं भी, तो विज्ञान निर्मित यांत्रिक छोर स्वायंकेन्द्रित ब्यावसायिक वातावरण में वे मंदश्रम होने जा रहे हैं और व्यवहार में कार्योन्वित नहीं हो पा रहे हैं। फलतः जब सारे समाज की छाज नियति बनती जा रही है — अनाव्यात्मिकता छोर क्रमागत मूल्यों की अवहेलन। अथवा त्याग, तब मगवान महावीर ही नहीं, तमाम अध्यात्म मूलक मान्यताए श्रम्बाकुत हो गई हैं। अहिसा काष्टापन्न स्थित में गाह्य होने के कारण जेन धमं अथवा उसके प्रतिष्ठापक भगवान महावीर की स्थित अपेक्षाइत और अधिक गम्भीर हो गई है।

डॉ॰ राबाकृष्णान् ने ठीक कहा है कि समस्या को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसके समाधान को जानना । यतः सबसे पहले बैजानिक योर तकनीकी विकास से उत्पन्न समस्यायों पर विचार यावस्यक है । विज्ञान की कठोर पद्धित का तकाजा है कि हम नहीं कहें थीर करें जो प्रमाण्डिद्ध ही या किया जा सके जबकि प्रमाध्यात्मभूतक पद्धित दूसरों के कथन पर विश्वास करने की बाध्य करती है । विश्वास करने के लिए इसलिए वाध्य करती है कि उसे पूर्वज मानते या उहे हैं, उसकी सिद्धि में परस्परा प्राप्त याप्तवावय प्रमाण्ड है थीर सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें तकातीन कहा गया है ।

#### ग्रतक्याः सन्तु ये भावा न तांस्तर्केंग् चिन्तयेत्।

वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंबान में धर्माच्यात्मक मूलक उक्क पद्धति को अन्त्रं कार घोषित कर दिया है। आप्तों के बचनों में मी जब परस्पर विरोध है—तब किसे श्रद्धा दी जाय ? जब इञ्जोल, कुरान, वेद श्रीर मिस्न-मिस्न आगमों में परस्पर वैमत्य है तब समस्त —यों तुम्हें ग्रंतिम रूप से पा लेने,
प्यार करने ग्रीर जानने की ।
ग्रात्महारा बेचेनी में
में तत्त्व के
ग्रकथ्य ग्रीर ग्रव तक ग्रन्वेपित
प्रदेशों के सीमांतों तक चला गया ।
—(शून्य पुरुप ग्रीर वस्तुएं, पृ० ३१)





## वैज्ञानिकी ग्रौर तकनीकी विकास से उत्पन्न मानवीय समस्याएँ और महावीर

• डॉ॰ राममूर्ति त्रिपाठी

#### प्रश्नाकुल स्थिति :

भगवान महाबीर जिन मुल्यों की प्रतिमा थे-- ग्रीर जो ग्राज भी वंद्य हैं - वे ग्रद्यात्ममुलक जीवन दृष्टि से जिए गए जीवन की प्रयोगशाला में उत्पन्न हुए ये। वर्तमान मंदर्भ ग्रीर जीवन 'विज्ञान' प्रभावित है। विज्ञान ने ग्राज का परिवेश निर्मित किया है, उसकी उपलब्धियां धर्माध्यात्ममूलक क्रमागत उपलब्धियों से मेल नहीं खाती, फलतः समाज के नेतृत्व-सम्पन्न बुद्धिवादियों ने स्रात्मा श्रीर तन्मूलक मान्यताश्रों तथा मूल्यों के प्रति या तो पूर्ण अनास्था घोषित कर दी है अथवा संदिग्ध मनःस्थिति कर ली है। यदि कहीं उस क्रमागत मूल्यों के प्रति ग्रास्था, श्रद्धा तथा विश्वास के ज्योतिकरा हैं भी, तो विज्ञान निर्मित यांत्रिक ग्रीर स्वार्थकेन्द्रित व्यावसायिक वातावरण में वे मंदप्रभ होते जा रहे हैं ग्रीर व्यवहार में कार्यान्वित नहीं हो पा रहे हैं। फलतः जब सारे समाज की ग्राज नियति बनती जा रही ह-ग्रनाध्यात्मिकता और क्रमागत मूल्यों की श्रवहेलना श्रथवा त्याग, तव भगवान महाबीर ही नहीं, तमाम श्रव्यात्म मूलक मान्यताए प्रश्नाकूल हो गई हैं। श्रहिसा काष्ठापन्न स्थिति में ग्राह्म होने के कारण जैन धर्म अथवा उसके प्रतिष्ठापक भगवान महावीर की स्थिति श्रपेक्षाकृत और ग्रधिक गम्भीर हो गई है।

डाँ० राघाकुण्णान् ने ठीक कहा है कि समस्या को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसके समाधान को जानना । ग्रतः सबसे पहले वैज्ञानिक ग्रौर तकनीकी विकास से उत्पन्न समस्याग्रों पर विचार ग्रावश्यक है। विज्ञान की कठोर पद्धति का तकाजा है कि हम वहीं कहें और करें जो प्रमाणिसिंख हो या किया जा सके जबकि धर्माध्यात्ममूलक पद्धति दूसरों के कथन पर विश्वास करने को वाच्य करती है। विश्वास करने के लिए इसालए बाध्य करती है कि उसे पूर्वंज मानते ग्रा रहे हैं, उसकी सिद्धि में परम्परा प्राप्त ग्राप्तवाक्य प्रमाण है ग्रीर सबसे बड़ी वात यह कि उन्हें तर्कातीत कहा गया है।

ग्रतक्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केशा चिन्तयेत्।

वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंघान से धर्माच्यात्मक मूलक उक्त पद्धति को अस्वीकार घोषित कर दिया है। ग्राप्तों के वचनों में भी जब परस्पर विरोध है-तब किसे श्रद्धा दी जाय ? जब इञ्जोल, कुरान, वेद ग्रौर भिन्न-भिन्न ग्रागमों में परस्पर वैमत्य है तब समस्त विश्व के धर्माध्यात्मसमर्थक कैसे एक मत हों और तब इस स्थिति में श्राप्त वाक्यों पर विश्वास त्यागना ही पड़ेगा।

एक वात यह भी है कि जब विज्ञान के क्षेत्र में 'सत्य' के निकट ग्रतीत की ग्रपेक्षा वर्तमान के श्रम से 'भविष्य' में ही पहुँचेंगे—यह मान्यता सही है तब घमं के क्षेत्र में यह क्यों मान लिया जाय कि 'सत्य' का साक्षात्कार ग्रतीत में हो चुका, ग्रव भविष्य उस दृष्टि से रिक्त है ? विश्व एक नियम में वंघा हुग्रा है, विज्ञान इसी नियम के शासन पर वल देता है। इन्हीं नियमों का यह ग्रनुशीलन करता है। जिस दिन सारे नियम ज्ञात हो जायेंगे, उस दिन 'रहस्य' नाम की कोई वस्तु न होगी। यद्यपि क्वाण्टम् सिद्धान्त में ग्रनिर्धारणात्मकता की स्वीकृति से 'नियम' पूर्णंनः ग्रीर ग्रात्यंतिक सत्य नहीं माना गया है तथापि विज्ञान प्राकृतिक व्यवहारों में निहित इस फी विल या स्वेच्छारिता के कारण ग्रपना निर्धारणात्मक प्रयत्न नहीं छोड़ता बल्कि ग्रीर ग्राञ्चा से ग्रज्ञात कारणों की संगति खोजना चाहता है। विज्ञान जब यह मानता है कि सब कुछ नियम की ग्रुंखला में बद्ध है तब किसी की 'कृपा' या 'स्वातन्त्र्य' का प्रश्न ही नहीं उठता। ईस्वर की कृपा ग्रीर विज्ञान की नियमबद्धता परस्पर विपरीत है।

विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की उपलिब्ध्यों के आलोक मे चेतना के अतिरिक्त किसी शास्त्रत आस्मा की भी सिद्धि नहीं हो पातो : फिर यह भी कहा जाता है कि जीवन की इस विकास शृ'खला में मानव ही अंतिम विकास क्यों माना जाय ? धर्माध्यात्ममूलक जिन जीवन मूल्यों के लिए हम संघर्पशील हैं, वदलते हुए और विकासोन्मुख समाज में रूपों और आकारों की वनने विगड़ने वाली ब्रह्माण्ड प्रक्रिया में, वे कितने क्षिणिक हैं—स्पष्ट है। विज्ञान का निष्कर्प है कि मन, भावना और आत्मा जीवित मस्तिष्क के ही अभिव्यक्त रूप हैं—वैसे ही जैसे ज्वाला जलती हुई मोमवत्ती का अभिव्यक्त रूप। इस मान्यता के अनुसार मस्तिष्क के निष्ट होते ही सब कुछ नष्ट हो जायगा। कहां के धर्म-आध्यात्म और कहां के तन्मूलक जीवन मूल्य। विज्ञान मानता जा रहा है कि प्रकृति की इतर चीजों की भांति मानव भी उसके विकास का एक ग्रंग है। फायड मानता है कि धर्म मानव समाज के मनोवैज्ञानिक विकास की एक विशेप सीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ अम है। समाज उसे उखाड़ के फॅकने की दिशा में गतिशील है। कहां तक विवरण दिया जाय, विश्वास की विभिन्न समस्याओं ने जो उपलब्धियां की हैं—वे सबकीसव धर्माध्यात्म के विषक्ष में जाती हैं।

#### तकनीकी विकास से उत्पन्न समस्याएं :

जहां तक तकनीकी विकास का संबंध है जीर उनसे उत्पन्न समस्यायों की बात है याज का प्रत्येक मानव उसे महसूस कर रहा है। यंत्र मानव का काम छोनता जा रहा है ग्रीर मानव भावनाओं को खोता हुया यांत्रिक होता जा रहा है। स्थल. जल तथा नभ-सर्वत्र प्रयोग-शालाएं स्थापित हो रही हैं। बाहरी दूरी समाप्त होती जा रही है, पर मानव-मानव के मक्य दूरी बढ़ती जा रही है। लोग भूतायंबाद के थालोक में सामाजिक से 'ब्यक्ति' होते जा रहे हैं। 'एक' से 'मनेक' हो रहे हैं, यभेद से भेद की खोर बढ़ रहे हैं। विश्व, राष्ट्र, समाज तथा परिवार के ही धरानक पर नहीं, ब्यक्ति के स्तर पर भी सिर ग्रीर घड़ ग्रलग-ग्रलग

होते जा रहे हैं। ग्राज व्यक्ति का सिरस्थ-यंत्र सोचता कुछ ग्रीर है ग्रीर 'घड़' ग्रपनी विवशता में करता कुछ ग्रीर है। निष्कर्प यह है कि ग्राज का सारा वातावरएा 'राहु' ग्रीर 'केतु' के ग्रकाण्ड ताण्डव से व्याप्त ग्रीर विक्षिप्त है। ग्रहिंसा, सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा ग्रपरिग्रह की जगह विरोधी वृत्तियों ने ले ली है। सर्वंत्र हिंसा, ग्रस्त्य, चौर्यं, व्यभिचार तथा परिग्रह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। संसार में शांति ग्रीर सुख के निमित्त जितने सम्मेलन होते हैं—ग्रशांति जतनी ही बढ़ती जा रही है। महाद्वंस के मेव विश्व के ऊपर गरंज रहे हैं। भीतर ग्रास्था के ग्रभाव से वैचारिक द्वंद्व ग्रीर ग्रस्थिरता से ग्रशांति ग्रीर बाहर परमाणविक ग्रस्थों, उद्जन वमों का भय। हर व्यक्ति तनाव, ग्रकेलेपन, संग्रास तथा ग्रातंक से ग्रस्त है। शक्ति ग्रीर सत्ता ग्रजंन के प्रति प्रतिस्पर्द्धा भाव ने मानव के समक्ष समस्याओं का ग्रवार पँदा कर रखा है। वाटरगेट काण्ड में जिन उपकरणों का प्रयोग विपक्षी के रहस्यात्मक कार्यों के ज्ञान के लिए किया गया है, उसके ग्रालोक में ग्रात्मरक्षा का कौनसा प्रयत्न गुण्त रह सकता है? इस प्रकार उक्त विचारों के ग्रालोक में न तो ग्रह्यात्मवादियों का ग्रात्मवाद सुरक्षित रह सका है ग्रीर न उसके ग्रनुरूप स्थापित जीवन-मूल्यों में ग्रास्था। फलतः समस्त ग्राध्यात्मवादी ज्योतिःस्तम्भ हिल उठे हैं।

प्रसिद्ध चितक जैनेन्द्र ने एक बार यह कहा था कि वे ग्रपनी कृतियों में भारतीय ग्रव्यात्ममूलक संस्कृति के घटक तत्वों को बार-बार इसलिए हिला देते हैं तािक नए संदर्भ में नए चितन से उन्हें पुनः सुदृढ़ता प्रदान की जाय। ठीक यही बात ग्राज ग्रव्यात्म ज्योति भगवान् महावीर के बारे में भी कही जा सकती है। मानवता के ऊपर ग्राए हुए वर्तमान संकट से त्राए पाने के निमित्त, ग्रंधकाराच्छन्न जीवनपथ को ग्रालोकित करने के उद्देश्य से ऐसी ग्राव्यात्मज्योतियों की मंच पर प्रतिष्ठा ग्रावश्यक ही नहीं, ग्रनिवार्यं भी है।

विज्ञान की चमक और धर्माव्यातम की मदप्रभता से जो संक्रमण ग्राज हाँ दरगोचर हो रहा है, यह ग्राज ही नहीं है—इतिहास में अनेक बार ग्राया है। कहा तो यह भी जाता है कि सदन के बगीचे के द्वार से वाहर निकलते हुए ग्रादम और हौवा ने ही सबसे पहले कहा था कि वे संक्रान्ति के काल से गुजर रहे हैं। इस प्रकार इस संदर्भ में सबंप्रथम समस्या है—ग्रात्मवाद के स्थापन्न की। इसके ग्रभाव में और सारी वार्स बेबुनियाद हैं।

#### आत्मवाद की प्रतिष्ठा :

श्रात्मवाद के विपक्ष में श्रनात्मवादी वैज्ञानिकों के कई तक हैं उनमें से पहला यह कि श्रात्मवाद प्रमाण सिद्ध नहीं। वह परम्परागत विश्वास पर श्रावृत है श्रीर श्रतक घोषित है। विस्संदेह श्रात्मवाद प्रमाणसिद्ध नहीं है। कारण, श्रात्मवादी मानते हैं कि जो प्रमाण सिद्ध है, श्रपनी सत्ता की सिद्धि में प्रमाण-सापेक्ष है, वह श्रीर चाहे जो हो, श्रात्मा नहीं है। श्रात्मवादी मानते हैं कि उसके लिए श्रीर कोई प्रमाण नहीं है, पर यदि श्रनुभव श्रीर श्रंतह िट (बुद्धि से भी ऊपर की शक्ति) प्रमाण है तो उसके साक्ष्य पर श्रात्मा का श्रस्तित्व माना गया है श्रीर माना जा सकता है। बुद्धि से परे श्रंतह िट या श्रंतक्ति की सत्ता विज्ञान भी मानता है। विश्व विख्यात वैज्ञानिकों को ऊपर उठाने वाली यही श्रंतह िट है। श्रतः यह कहना. कि श्रात्मवाद निराधार है श्रीर केवल परम्परागत विश्वासों पर टिका हुगा है, ठोक नहीं।

वैज्ञानिक संदर्भ

रही परम्परा तो वह भी इतनी हल्की नहीं होती। किसी ने ठीक कहा है कि शताब्दियों के जीवन से इतिहास वनता है श्रीर सिदयों के इतिहास से परम्परा। इस परम्परा को स्थिरता ग्रीर मान्यता देने में ग्रसंख्य जनता की जीवनमयी प्रयोगशाला सिक्रय रहती है। उसे यों ही नहीं ठुकरा दिया जा सकता।

#### धर्म की बुनियाद श्रनुभव:

धमं के अनुभवात्मक स्वरूप पर सर्वाधिक वल हिन्दू धमं में दिया गया है। हिन्दू धमं का प्रयोग यहां उन सब धमों के लिए दिया गया है जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हिन्दुस्तान की धरा पर उत्पन्न होने वाला चाहे नैगिमक और आगिमक परम्परा से संबद्ध हो अथवा जंन और बौद्ध, सभी पुनर्जन्म में आस्था रखते हैं। यद्यपि यह सही है कि प्रत्येक धमं अपने पुरस्कर्ता के अनुभव पर ही प्रतिष्ठित है। वेद का नाम ही ज्ञान है—जिसके द्रष्टा ऋ प हैं, खब्दा नहीं। बौद्ध बुद्ध के बौधि पर ही केन्द्रित है। जैन धमं का सब कुछ तीर्थंकरों का अनुभव है। मूसा ने भी जलती हुई भाड़ी में ईश्वर को देखा था और एलिजा ने दिव्य अनाहतनाद सुना था। कहां तक कहा जाय सभी धमों की बुनियाद अनुभव है।

रहा यह कि सभी धर्मों की मूल मान्यताओं में, आसमानी कितावों में जो मतभेद है—ग्रीर पारस्परिक विरोध वश जो पारस्परिक श्रमान्यता का सवाल है, वह व्यक्तिगत अनुभव वैचित्र्य तथा उसकी प्रतीकात्मक भाषा के कारण है। अन्यथा स्वामी रामकृष्ण के विषय मे प्रसिद्ध ही है कि उन्होंने सभी धर्मों की साधनाएं अनुष्ठित की थीं और श्रंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी एकमत हैं सब ओर से एक ही गंतव्य पर पहुँचा जा सकता है। विरोध खण्डित भूमिका के द्रष्टा की दृष्टिवश है—दृष्टि कोण वश है।

विभिन्न ग्रध्यात्मवादियों की उपलब्धियों में पारस्परिक विरोध जिन्हें दिखाई पड़ता है. उन्हें विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से उपलब्ध मान्यताओं में विरोध वयों नहीं दिखता ? विरोध तो वहां भी है ग्रौर विज्ञान ग्रपनी सत्यान्वेषण प्रक्रिया में स्वयं पूर्ववर्ती निष्पत्तियों को परवर्ती उपलब्धियों के ग्रालोक में ग्रग्राह्म ठहरा देता है।

#### जीवन-सत्य तर्क से परे:

रही, तर्कातीत होने की बात । अध्यात्म के सम्बन्ध में तो, उसके विषय में 'महाबीर मेरी दृष्टि में' के भूमिका लेखक की बात मुक्ते पर्याप्त संगत लगती है। उन्होंने कहा है— 'तर्क विरोध को स्वीकार नहीं करता, किन्तु जीवन विरोधी तत्त्वों से ही बना है। इसलिए जीवन तर्क की पकड़ से चूक जाता है। अतः जीवन का सत्य तर्क में नहीं, तर्क से परे है।' जैन शास्त्र कहते ही हैं— सब्वे सराग्यियहंति तक्का जत्यन विज्जति। मित तत्यनं गा हिता (आचारांग) इस विरोध की संगति अनुभव ही लगा सकता है।

श्रध्यात्म श्रीर तन्मूलक मान्यताश्रों में श्रास्था रखने के लिये यह श्रावश्यक नहीं है कि विज्ञान की मान्यताश्रों से श्रीभभूत होकर उसकी परीक्षा की जाय श्रथवा शिश्नोदरदरी पूर्ति के संदर्भ में प्राप्त श्रनुभवों पर श्रावृत संस्कारों के श्रालोक में उन्हें देखा जाय । उनके प्रति श्रास्थावान होने के लिए श्रावश्यक है उनकी 'सावना' श्रीर उनकी 'दृष्टि' पकड़ी जाय।

'हिब्टि' में जितना सम्यक्त्व ग्रायेगा, चारित्र उतना ही उत्कृष्ट होगा। सवाल यह है कि भगवान महावीर की उपलब्धियों को ग्राज के जीवन से क्यों जोड़ा जाय ?

#### ग्राज का सार्वभौम जीवनः

वस्तुतः ग्राज का सार्वभौम जीवन परलोक से लोक को ग्रोर, ग्रीर लोक में भी समिष्टि से व्यष्टि की ग्रोर, ग्रीर व्यष्टि में भी ग्रात्मा से शरीर की ग्रोर उत्तरोत्तर मुइता चला जा रहा है। शरीर की ग्रावश्यकताएं सर्वोपिर ग्रावश्यकता समभी जाती है ग्रीर उसकी पूर्ति के लिए व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा की ग्राग लगी हुई है। जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा नहीं है, लेनदेन की सरगर्मी नहीं है। परिग्रामतः 'परिग्रह' की मात्रा बढ़ती ना रही है। हमारा सारा प्रयास वहीं केन्द्रित है। विज्ञान ग्रीर तकनीकी प्रयास भी मानव की इसी वृत्ति की तुष्टि में संलग्न है। विज्ञान ग्रीर तकनीकी प्रयासों की संभावनाएँ चाहे जो हों, पर उनका विनियोग करने वाले मानव के हाथ 'परिग्रह' प्रेरित हैं—फलतः वे प्रतिस्पर्द्धा में उनका उपयोग कर रहे हैं ग्रीर शक्ति तथा सत्ता के ग्रजन में ग्रुद्ध की विभीषिका खड़ी कर रहे हैं। इस भयावह परिग्राम से यदि वचना है तो भगवान महावीर के द्वारा ग्रादिष्ट महावतों ग्रीर ग्रागुवतों की ग्रोर लीटना होगा ग्रीर समभना होगा उनकी परमार्थ दृष्टि को।

#### चन्द्रयान की यात्रा, बहिर्जगत् की यात्राः

कहा जा सकता है कि ढाई हजार वर्ष पुराना समाधान वर्तमान संदर्भ में किस काम का ? वैलगाड़ी और चन्द्रयान का इतना वड़ा व्यवधान ! क्या वे तत्कालीन समाधान इस व्यवधान को पार कर सकेंगे ? इस विषय में स्पष्ट उत्तर यह है कि वैलगाड़ी से चंद्रयान की यात्रा वहिर्जगत् की यात्रा है, महावार के समाधान और उनकी मान्यताएं ग्रंतर्जगत् की यात्रा के लिए हैं। ग्रंतर्जगत् का सत्य शाश्वत ग्रीर चिरंतन सत्य है—उसकी उपलब्धि के सोपान हैं—ग्रस्तेय, ग्रपरिग्रह, ग्रहिसा, सत्य और बह्मचर्ष । ग्रीर इन सबके साथ उनकी ग्रनेकान्तवादी दृष्टि । पांच महाव्रतों में से तीन निषेवात्मक ग्रर्थात् पहले तीन किसी सत्तावान् के निषेध की ग्रनिवार्य परिग्रति हैं । इन तोनों में भी महत्वपूर्ण है—ग्रहिसा । हिसा के निषेध से ग्रनिवार्य फलित ग्राचार है । हिसात्मका वृत्ति के शेप रहते हो चीर्य ग्रीर परिग्रह संभव है । यदि चीर्य ग्रीर परिग्रह ग्रनाकांक्षित हैं—तो फिर हिसा किसलिए ? यह हिसा कर्तव्ययुद्ध्या नहीं।

#### सम्यक् चारित्र का विस्फोट:

इसीलिए भगवान् महावीर ने पहले सम्यक् दर्शन, तब सम्यक् ज्ञान ग्रीर फिर सम्यक् चारित्र की वात कही है। सम्यक् दर्शन, सम्यक् दिष्ट का ही नामान्तर है, जो 'सत्य' की ग्राहिका है। यही दृष्टि स्थिर ग्रीर परिपक्व होकर 'सम्यक् ज्ञान' वन जाती है। सम्यक् चारित्र इसी का विस्फोट है—इसी की ग्रनिवार्य परिएाति है। सारा सुधार ग्रध्यात्मवाद के श्रनुसार भीतर से वाहर की ग्रीर होता है। महापुरुपों के चरित्र के ग्रनुकरण से वाञ्छित की उपलब्धि नहीं होगी, प्रत्युत् 'सत्य' के दर्शन ग्रीर ज्ञान से चारित्र की सुगंध स्वतः फूट

सप्तम ख ए ड

मनोवैज्ञानिक

सं ह भ

# ३७

#### मुमति का पत्र विदेक के नाम

### भगवान् महावीर की वे बातें जो श्राज भी उपयोगी हैं

• श्री उमेश मुनि 'स्रणु'

ग्रायुप्मान विवेक!

तुम्हारा पत्र मिला। कुशल वार्ता विदित हुई।

विशेष—नुमने अपनी मानसिक उलभनों का उल्लेख करते हुए 'भगवान महावीर की वे वातें—जो श्राज भी उपयोगी हैं'—इस विषय में जानना चाहा है। वन्यु ! हो मकता है, कि तुम्हारी इस जिज्ञासा में श्राज के प्रवुद्ध जैन नवयुवकों की जिज्ञासा ही बोल रही हो। परन्तु मुक्ते पहले तो तुम्हारी वात जरा श्रटपटी लगी, क्योंकि श्रद्धा-प्रधान व्यक्ति के समक्ष ऐसी वात श्राने पर उसे यह श्राणंका होना स्वाभाविक है. कि—'क्या भगवान् महावीर की ऐसी भी वातें हैं, जो इस युग में निरुपयोगी हो गई हैं ?' वस्तुतः श्रद्धालु व्यक्ति को अपने श्रद्धेय की प्रत्येक वात प्रत्येक युग में उपयोगी हो प्रतीत होती है। भगवान् महावीर प्रपने श्राराच्य होने के कारण मुक्ते भी उनके उपदेश में कोई भी वात निर्यंक नहीं दिलाई देती है। पर मैं केवल श्रद्धा के कारण ही यह वात कह रहा हूं—ऐसा नहीं है। वस्तुतः चिन्तन-विहग काल-क्षितिज के पार पहुंच कर यही दर्णन करता है। भगवान् महावीर ने श्रपनी देण-काल को भेदने वाली दिच्य दृष्टि से पदार्थों की वाह्य-श्राम्यक्तर सार्वकालिक श्रवस्थाशों को देखकर, श्रपने उपदेशों में जीवों की श्रन्तरंग वृत्तियों का विश्ले-पण किया है श्रीर वृत्तियों के मिलन होने के कारणों को वता कर, उन्हें परिष्कृत करके श्रात्मस्थ करने की विविधां वताई हैं।

श्रतः जब तक जीवों में मिलन वृत्तियाँ रहेंगी, तब तक भगवान् महाबीर की बातें उपयोगी रहेंगी। फिर भी तुम्हारी जिज्ञासा श्रनुचित है—ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि श्राज के साहित्यिक बाताबरएा, सामाजिक स्थिति, धर्म-साधकों के शिथिल मनोबल, वर्तमान की वैज्ञानिक उपलब्धियों की चकाचींध से उत्पन्न मानवीय शक्ति के श्रहंकार श्रीर श्रायुनिक शिक्षा-पद्धति के कारए। ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। जिज्ञासा, जिज्ञासा

त्रास्त्रवो भवहेतुः स्यान्, संवरो मोक्ष कारग्गम् । इतीयमाह्ती इष्टि-रन्यदस्याः प्रपञ्चनम् ।।

हीं है। स्वयं भगवान् महावीर ने ही मुमुक्षुग्रों को यह ग्रधिकार दिया है, कि वे विविध हिष्टियों से स्वयं तत्व-निर्ण्य करें। ग्रतः जिज्ञासां जब हो चुकी है तो उसका समाधान होना ही चाहिए। मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं, कि तुम्हारी जिज्ञासा का पूर्णतः समाधान कर दूंगा, पर भगवान् महावीर के उपदेश ग्रतीत काल में जितने उपयोगी रहें हैं उतने सम्प्रति भी उपयोगी हैं ग्रौर भविष्य में भी उपयोगी रहेंगे—इस ग्राशय से तुम्हारे चिन्तन को कुछ दिशा-बोध कराने के लिए, कुछ प्रयत्न कर रहा हूं।

#### वर्तमान युग की स्थिति :

म्राज के युग की कैसी स्थिति है? - यह हमसे छिपी नहीं है। हम इसी युग में सांस ले रहे हैं। फिर इस यूग के स्पन्दन हमें क्यों न विदित होंगे ? ग्राज किसी भी क्षेत्र में (धार्मिक, सामाजिक, शासकीय, पारस्परिक व्यवहार ग्रादि क्षेत्र में) सच्चारित्र की म्रास्था मर रही है। व्यक्ति के कृण्ठाग्रस्त होने का शोर है। सम्बन्धों की स्नेहिलता ग्रीर निर्मलता समाप्त हो रही है। सैक्स के विषय में ब्राधुनिक दृष्टिकोए। ने नैतिकता, सामा-जिकता, धार्मिकता स्रादि की घष्जियां उड़ाकर, समस्त मानवीय सम्बन्धों को धून्धला कर दिया है। जो हीन है, तुच्छ है, निम्न स्तरीय भाव है—उसमें यथार्थ की प्रतीति के कारए मानव श्रादर्श की उच्चता लो बैठा है। यान्त्रिकता श्रीर भौतिकता-प्रधान संस्कृति ने यूग-मानस में शतशः ग्रन्थियों को उत्पन्न कर दिया है। ग्राजकी रुचियां भी क्तिनी विचित्र हैं? भोग-भावना ने रुचियों को कितना मिलन बना दिया है ? मानव-हृदय ग्रहंकार-युक्त महत्वाकांक्षा का सिहासन बना हुगा है। सुख के विपूल साधन जुड़ रहे हैं, फिर भी दूरख पीछा नहीं छोड़ रहा है। वैज्ञानिक अन्वेषणों की निरन्तर प्रगति होते हुए भी ग्राजका युग-वोध कितने संकृचित क्षेत्र में चक्कर काट रहा है ? विशाल जनसमूह में रहते हुए भी मानव म्रकेलेपन के महसास से संत्रस्त है। भीतरी टूटन, घुटन और ऊब से कितना पीड़ित है---ग्राज का मानव ? वस्तुतः ग्रनास्था, ग्रसन्तोष ग्रौर ग्रशान्ति ही ग्राज के युग में व्याप्त है।

यह युग चित्रण प्रायः श्राज के मनीपियों के शब्दों में ही किया गया है। परन्तु मेरी समक्त में कर्मयुग में जव-जब सम्यता भोग-प्रधान हो उठती है श्रौर संस्कृति विहर्मु खमात्र जड़ता श्रौर वैषयिकता को प्रश्रय देने वाली—हो उठती है, तब-तब ये समस्यायें विशेष रूप से उभरती ग्राई हैं श्रथवा कर्मयुग की कुछ ऐसी ही विशेषता है, कि थोड़े बहुत ग्रन्तर से, उसमें प्रत्येक काल में श्रात्मगत दबी हुई विकृतियां मुखर होकर, इस प्रकार की समस्याओं को जन्म देती ग्राई हैं—भले ही उनका वाहरी जामा भिन्न हो। मुक्ते लगता है, कि—कर्मयुग की हृदय को कक्कोर देने वाली इस विशेषता के कारण ही, कर्मयुग के प्रवर्तक युगादिदेव भगवान् ऋपभदेव ने, कर्मयुग के प्रारम्भ काल में ही, उन ग्रान्तरिक समस्याओं का हल करने वाले उपाय के रूप में, धर्म का उपदेश दिया होगा। ग्रथित् कर्मयुग के साथ यह विडंबना जुड़ी हुई है। ग्रतः साधना-पथ के पिथकों के लिए ये समस्याएं नई नहीं है। क्योंकि ग्रात्मसाधक ग्रनास्था ग्रादि ग्रन्तर-ग्रन्थियों को भेदकर ही साधना-मार्ग में ग्रागे वढ़ सकता है।

#### जीव तुच्छ ग्रन्थियों से ग्रस्तः

भगवान् महाबीर ने समस्त जीवों के प्रैकालिक प्रन्तरग परिणामों को स्पष्ट रूप से देखा। भगवान् के तत्व दर्शन के अनुसार, जीव मात्र प्रनादि काल से प्रसंस्कृत है। प्रयतः ग्रपने ग्राप में परमात्म-स्वरूप की सत्ता लिए हुए भी तुच्छ प्रत्थियों से प्रस्त है। ग्रात्मगत संस्कार विहीनता के कारण जीव वन्धन में पड़ा हुप्रा है। भगवान् ने जीव की इन भाव-प्रत्थियों का विभिन्न रूप में विभिन्न जैलियों में निरूपण किया है। ग्राचार्यों ने भगवान् के ग्राज्यानुसार प्रत्थियों के चौदह प्रकारों का नंकलन किया है। वे इस प्रकार हैं—

(१) मिथ्यातत्व (= मिथ्या श्रद्धा, ग्रनास्था), (२) कोध (= उत्तप्त भावावेग), (३) मान (= घमण्ड, तनाव से युक्त भावावेग), (४) मावा (= छल-कपट, दुराव-छिपाव, वक्रता), (५) लोभ (= लालच, लालमा, वस्तुग्रों से चिपटने की भाव विकृति), (६) हास (= हंसी, मजाक, कौनुकवृत्ति ग्रादि), (७) रित (= वैकारिक भावों या कार्यों ग्रादि में रुचि), (६) ग्ररित (= ऊव, उकताहट, सयम भे ग्ररुचि), (६) भय, (१०) ग्रोक (चिन्ता), (११) जुगुप्सा (= घृणा, मूग), (१२) स्त्रीवेद (= पुरुष मे रमण की इच्छा), (११) पुरुषवेद (= स्त्री से रमण की इच्छा) ग्रीर (१४) नपुंमकवेद (= स्त्री-पुरुष दोनों से रमण की इच्छा)।

इन ग्राभ्यन्तर ग्रन्थियों में ग्राजकल की समस्त ग्रान्तरिक उलक्षनों का प्रायः समावेश हो जाता है। इन ग्रन्थियों के वाह्य निमित्त के रूप में क्षेत्र (स्लुली जभीन), वास्तु (स्मकान ग्रादि शिल्प से ढंकी हुई भूमि), हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद ग्रादि परिग्रह हैं ग्र्यांत् इनकी ग्रात्मिक पकड़ से—चाह मे भीतरी उलक्षनों की वृद्धि होती है। इन ग्राम्यन्तर ग्रन्थियों को ग्राम्यन्तर ग्रन्थ या परिग्रह ग्रीर इनके बाह्य निमित्त क्षेत्रादि को बाह्य ग्रन्थ या परिग्रह भी कहा गया है।

इन समस्त उलभुनों के मूल कारण (=क्षेत्रादि के समग्र रूप से ग्रात्मा के पकड़ रूप भाव) दो प्रकार के हैं—(१) राग वंचन (=पदार्थों में रुचि रूप ग्रात्मिक उलभुन) ग्रीर (२) होप वन्धन (=पदार्थों में ग्रविच रूप ग्रात्मिक उलभुन)। इन कारणों की विशेष रिथितियों ग्रीर स्तर की ग्रपेक्षा से इनका बन्ध के पांच हेनुग्रों (=ग्रास्त्रव) के रूप में उल्लेख हुग्रा है। यथा—(१) मिथ्यात्व (= सत्तत्वों में ग्रानस्था, ग्रप्रतीति, ग्रविच ग्रीर ग्रसत्तत्वों में ग्रास्था, प्रतीति ग्रीर विच), (२) ग्रविरित (=ग्रात्म-मिलनता के हेनुग्रों से विरत नहीं होना—लगाव नहीं खींचना ग्रीर उन्हीं में संलग्न रहना तथा

१. ग्रसंखयं जीवियं — उत्तर० ४।१.

२. ग्रज्भज्भहेड निययस्स वंघो—उत्तर० १४।१६.

मिच्छतं वैयतिगं हासाइछक्कगं च नायव्वं ।
 कौहाईएां चउक्कं चउदस ग्रवि्भंतरोगंठो ।।

<sup>---</sup>रत्नसंचय, गा० ३४६।

४. त्रावस्सय, पडिक्कमणदण्डग ।

<sup>—</sup> उत्तर० ३२।७ I

ग्रात्मणुद्धि के हेतुओं से लगाव नहीं होना, सत्संकल्प की होनता), (३) प्रमाद (च्यात्म-मिलनता के हेतुओं से ग्रसावधान रहना, वैपयिक प्रवृत्ति ग्रादि), (४) कपाय (च्यावेशों के वशीभूत होना) ग्रौर (५) योग (चमन, वचन ग्रौर काया की किया पर नियन्त्रण नहीं रखना या किया को नहीं रोकना ग्रौर किया का विस्तार करना)। १

यदि हम गहराई से विचार करें तो हमें विदित होगा कि प्रायः ग्रायुनिकतम मानव ग्राज इन पांचों कारगों के पुनः पुनः सेवन में ही जीवन की यथार्थता, सार्थकता, कृतार्थता ग्रीर प्रगतिशीलता समभता है।

#### ग्रन्थियों से मुक्त होने की प्रक्रिया :

यह भगवान् महावीर देव की वाणी के माध्यम से ग्राज के युग की विकृतियों का निदान ग्रीर विकृतियों के कारणों का विश्लेषण हुग्रा। ग्रव विकृतियों ग्रीर विकृतियों के कारण निवारण करने के उपायों के विषय में विचार करना है। वस्तुतः विकृतियों के कारणों का ग्रभाव होने पर विकृतियों स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। ग्रतः विकृतियों के कारणों को हटाने के उपायों का विचार करना योग्य है।

मिथ्यात्व ( = ग्रतत्व में राग ग्रौर तत्व में द्वेष) से ग्रास्था, प्रतीति ग्रौर रुचि में विकृति पैदा होती है। ग्रतः ग्रास्था ग्रादि की शुद्धि के विषय में विचार किया जाता है।

#### श्रास्था की दृढता :

भगवान् महावीर ने जीवन की निर्मलता के लिए समभ की शुद्धि श्रीर बुद्धि की स्थिरता को प्राथमिकता दी है। भगवान् श्रपने उपदेशों में पहले इसी बात की प्रेरएा। देते श्रीर कम से उनके उपायों का प्रतिपादन करते थे। उस प्रेरएा। ग्रीर उपायों की पद्धित को 'ग्रस्तित्ववाद' कहा जा सकता है। हम उस पद्धित का ग्राज परिवेश में विचार करते हैं—

(ग्र) लोक-ग्रस्तित्व—लोक ग्रीर ग्रलोक के ग्रस्तित्व के विषय में ग्रतीत में भी ग्रनेक विश्रम रहे हैं ग्रीर ग्राज भी हैं। लोक-सत्ता को स्वीकार नहीं करने पर मिथ्या भाव की ग्रन्थि पड़ जाती है ग्रीर मिथ्या भाव समस्त विकृतियों का मूल कारण है। ग्रतः उस मिथ्याभाव के निवारण के लिए, लोक-ग्रलोक के ग्रस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। भगवान् महावीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—'ग्रात्थ लोए, ग्रत्थि ग्रलोए' ग्रथांत् लोक है ग्रीर ग्रलोक भी है। रे

भगवान् ने जिस रूप में लोक-स्वरूप का वर्णन किया है ग्रौर जिन तत्वों का निरू-पण किया है, उससे ग्राधुनिक विज्ञान भी सम्मत होता जा रहा है। भगवान् ने पड्द्रव्या-रमक लोक ग्रौर ग्राकाश मात्र ग्रलोक का वर्णन किया है।

१. तत्वार्थ सूत्र ८।१, ठागा ५।

२. उववाइय सुत्त ३४।

३. भगवई २।१०।

- (ग्रा) जीवाजीव-प्रस्तित्व—वैज्ञानिक ग्रन्वेपएों के ग्राधार से, ग्राज कई जन जीव के ग्रस्तित्व से इन्कार करते हैं ग्रौर कई तथाकथित गुद्ध दार्शनिक ग्रजीव का ग्रस्तित्व नहीं मानते हैं। परन्तु भगवान् के तत्व दर्शन के ग्रनुसार, जीवाजीव के ग्रस्तित्व को नहीं मानने से ग्रनास्था का स्वर मुखर होता है ग्रौर ग्रहिसा, सत्य ग्रादि की जीवन में ग्रना-वग्यकता ग्रौर विषय-भोगों की सारता प्रतीत होती है। फिर मनुष्य ग्रापा-वापी में डूव जाता है। ग्रतः भगवान् ने इन भावनाग्रों के प्रतिकार के लिए कहा है—'जीव हैं ग्रौर ग्रजीव हैं।'' जीव ग्रौर ग्रजीव के ग्रस्तित्व को मानकर ही ग्रनास्था को निर्मूल किया जा सकता है। जीव-ग्रजीव के ग्रस्तित्व की श्रद्धा से ही सच्चे ग्रात्मविश्वास का जन्म होता है ग्रौर ग्रात्म-विकास में रुचि उत्पन्न होती है।
- (इ) श्रात्म-हीनता श्रीर उच्चता का श्रस्तित्व श्रात्मा में मिलनता भी है श्रीर उच्चता भी। श्रात्मा हीन प्रवृत्ति भी है श्रीर उच्च प्रवृत्ति भी। श्रात्मा बद्ध भी है श्रीर मुक्त भी हो सकती है। श्राज बंध, मोक्ष, पुण्य, पाप ग्रादि को निरी कल्पना ही कहा श्रीर माना जाने लगा है। जो श्रपने श्रापको दर्शनशास्त्र-चेत्ता मानते हैं, वे भी दर्शन के तत्वों के इतिहास लिखने के वहाने इन तत्वों को किन्हीं कल्पनाश्रों से प्रसूत या विकसित हुश्रा वतलाते हैं। परन्तु ऐसा मानने से श्रनास्था की ही वृद्धि होती है। इन तत्वों को नकारने से—वंध, मोक्ष, पुण्य, पाप, निर्जरादि तत्वों की श्रनास्था से—सामाजिक या नैतिक श्रपराधों की सृष्टि होती है शौर श्रात्मा पतन के गर्त में गिर पड़ती है। इसी लिए भगवान् ने कहा है—'वन्ध' (चजीव श्रीर पुद्गल का नीर-क्षीरवन् सम्बन्ध) है, मोक्ष (=समस्त कर्मों मे रहित शुद्ध व चैतन्य श्रवस्था) है, पुण्य है, पाप है, श्रान्सव (=श्रात्मा में कर्म के प्रवेश द्वार ल्प भाव) है, संवर (=श्रात्मा में प्रविष्ट होने वाले कर्मों को रोकने वाले श्रात्मा परिएए। में है, वेदना (=कर्म फल का भोग) है श्रीर निर्जरा (=कर्मों को श्रात्मा से दूर करने वाले श्रात्मपरिएए। में है। है।

वस्तुतः इन तत्वों के प्रतिपादन से भगवान् ने ग्रात्मा के बद्ध ग्रीर मुक्त स्वरूप का, सांसारिक सुख-दुःख के हेतुग्रों का, ग्रात्मा में सुख-दुःख के हेतु रूप कर्मों के प्रवेश के कारणों का, उनको रोकने के उपायों का, कर्मों के भोगने का ग्रीर कर्मों के क्षय करने के उपायों का वर्णन करके, ग्रात्मा का साधना के योग्य समस्त परिचय दे दिया है, जिससे मनुष्य की ग्रुपने विषय में जानने की जिज्ञासा ग्राज भी तृष्त हो सकती है।

(ई) मानव-विकास के स्तर—ग्राज मानव की शक्तियों ग्रीर उसके विकास के स्तर एवं स्वरूप को, यथार्थता के नाम पर वहुत ही बीना करके देखा जाता है। ग्रपने स्वरूप को हीन रूप में देखने से मानव में उदात्त भावों के उत्कर्ष का ग्रभाव हो जाता है ग्रीर जीवन में नीरसता ग्रा जाती है, जो ऊव ग्रीर कुण्ठा के रूप में व्यक्त होती है। भगवान् महावीर ने मानव-मन की हीनता का प्रक्षालन करने के लिए, उसके बाह्य-ग्राभ्यन्तर विकास के सर्वोच्च शिखर रूप व्यक्तियों को ग्रपनी दिव्य टिप्ट से देखकर, उनके

<sup>1.</sup> उववाइय मुत्त ३४। २. उववाइय मुत्त ३४।

स्वरूप का निरूपए। करने से पूर्व कहा—'ग्रिरिहंत हैं, चक्रवर्ती हैं, वलदेव हैं, वासुदेव हैं।' सर्वोच्च लोकोत्तर पुरुप श्रहंत् श्रीर सर्वोच्च लोकिक पुरुप चक्रवर्ती, वलदेव श्रीर वसुदेव का ग्रस्तित्व मानने पर सत्कर्मों की सफलता विदित होती है श्रीर मानव के भव्य तथा उच्च स्वरूप में ग्रास्था होने से जीवन में उत्साह श्रीर शुभ कार्यों में विशेष भाव उत्पन्न होता है।

- (उ) परलोक ग्रस्तित्व—परलोक के ग्रस्तित्व के विषय में ग्रतीत में भी चार्वाक दर्शन से प्रोरित व्यक्ति शंकाशील रहे हैं। ग्राज भी कई मनीपी परलोक के ग्रस्तित्व को नहीं मानते हैं। सामान्य जीवों में भी इस विषय में ग्रपना विशिष्ट निर्णय नहीं होता है। परलोक में ग्रनास्था से ग्रनेक प्रश्नों का सही समाधान नहीं हो सकता है ग्रीर ग्रुभ भावना में गहराई नहीं ग्रा सकती है। भगवान ने जो देखा उसे स्पष्ट रूप से यों कहा—'नरक हैं, नैरियक हैं, तिर्यन्च हैं, तिर्यन्चिनयां हैं, ……देव हैं, देवलोक हैं।' ग्रर्थात् मनुष्येत्तर जीवों का ग्रस्तित्व है ग्रीर उनके निवास-स्थान भी हैं। एक-दूसरी योनि में जीवों का जन्म भी होता है।
- (ऊ) सम्बन्ध-ग्रस्तित्व-जव उपदेशक सम्बन्धों को माया जाल, सपने की माया मिथ्या म्रादि कहते हैं, तब उनका उद्देश्य सम्बन्धों के म्रस्तित्व का निषेध करने का नहीं होता है । यदि सचमूच में व्यवहार-हिष्ट से भी सम्बन्धों के ग्रस्तित्व की धिज्यां उडादी जाती हैं। तो कई व्यावहारिक, सामाजिक ग्रीर नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फायड के सैक्स विश्लेषणा को आज की चेतना ने गलत रूप में लिया है, जिससे माता. पिता, भाई, बहिन, पित, पत्नी ग्रादि के सम्बन्धों का पवित्रांश विनष्ट-सा हो रहा है। म्राज का सभ्य मानव ऐसी स्थिति में पहुंचता हुम्रा प्रतीत हो रहा है कि जहां सैक्स के नर-नारी रूप दो केन्द्रों को छोड़कर सभी सम्वन्घ विजुप्त हो जाते हैं । परन्तू सम्बन्धों की भावना कल्पना में होते हुए भी—'उनका अस्तित्व विलक्क नहीं है,' यह नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि उन सम्बन्धों की भावना का भी कुछ न कुछ बाह्य स्राधार है ही भीर भावनाओं का म्रस्तित्व भी तो मस्तित्व ही है न ! म्रतः जो है, उसका उस काल में ग्रस्तित्व नहीं मानने से अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आज माता-पिता को उजड़ता से ऐसे कहते हुए पुत्र मिल जायेंगे कि 'स्रापने हमें जन्म देकर, हमारे लिए क्या उपकार किया ? ग्रापने श्रपने जीवन का ग्रानन्द लेना चाहा ग्रीर वीच में ग्रनिवार्य रूप से हम ग्राटपके'। परन्तु इन सम्बन्धों के निर्मलता के ग्रंश की कई हिष्टयों से रक्षा करना योग्य है। ग्रतः भगवान् ने कहा है 'माता है, पिता है """ नैतिकता की सुदृढता के लिए सम्बन्ध मान्य होने चाहिये।

मुनि - श्रस्तित्व--- आज त्याग के प्रति अरुचि पैदा होती जा रही है और मनुष्यों के एक वर्ग में त्याग को प्रदर्शन, ढोंग आदि समभने-समभाने की वृत्ति पैदा हो रही है। आधुनिक शिक्षा और सुख-सुविधा के साधनों की वहुलता ने मनुष्य की कष्ट-सहिष्णुता

१. उववाइय सुत्त ३४।

२. वहो ।

को नष्ट कर दिया है। यतः यायुनिक शिक्षित मानस, नूतन प्रृंगार-सज्जा में लिप्त मानस, वीतराग प्रभु के द्वारा उपदिष्ट परम त्याग से मण्डित मुनित्व के लिए—परम वैराग्य बीज के लिए, यनुर्वर वंजर भूमि-सा हो गया है। दूसरी ग्रोर मानव का ग्रिभमानी मन ग्रंपनी दुर्वलता को स्वीकार करना भी नहीं चाहता है। ऐसी मनोवृत्ति से साधुत्व के प्रति ही ग्रविश्वास होने लगता है। वह कहता है—'कोई साधु हो ही नहीं सकता,' 'साधुवावाग्रों का युग लद गया,' 'साधुत्व जीवन से पलायन हैं,' 'विज्ञान के युग में साधु वनना वृथा है,' 'साधुता तो मन में होनी चाहिए,' "साधु का वाना लेना होंग है,' ग्रादि। इस प्रकार मुनित्व-निपेध का स्वर दिन-प्रतिदिन मुखर होता जा रहा है। यह सत्य है, कि मुनित्व के नाम पर होग भी चलता है। परन्तु सच्चे साधु हैं ही नहीं ऐसा नहीं है ग्रीर मुनियों का न होना संघ, समाज या व्यक्ति किसी के भी लिए हितकर नहीं है। मुनि के ग्रस्तित्व को मिटाने से सत्य-साधकों की परम्परा ग्रीर उदात्त भावों के संरक्षक नष्ट हो जाते हैं ग्रीर मुनीत्व को नकारने से व्यक्ति सत्य दर्जन की साधना की उपलब्धि से वंचित हो जाता है। ग्रतः भगवान् ने कहा—'ऋषि हैं '''। सत्य के साधक ग्रीर हण्टा मुनियों का ग्रस्तित्व मानकर ही उनसे लाभान्वत हो सकता है।

- (ए) शुद्ध चैतन्य श्रस्तित्व—परमात्मा-सत्ता से इंकार करना भी श्राज की एक विशेषता है। वस्तुतः जीवन के चरम श्रौर परम लक्ष्य के विषय में, जन सामान्य न नो कुछ विचार ही करता है, न नि एांय ही लेता है श्रौर न कुछ विश्वासी हो है। परन्तु परमात्म-सत्ता से इंकार करने से श्रौर उसे अपने चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार न करने से शुद्ध चारित्र्य भी निष्फल हो जाता है। भगवान् महावीर ने मानव मन की इस विवेक-शून्यता को दूर करने के लिए कहा—'सिद्धि है, सिद्ध है, परिनिर्वाग् है, परिनिवृत्ति है…'' समस्त ज्ञान-विज्ञान श्रौर चारित्र की व्यवस्थित सिद्धि के लिए शुद्ध चैतन्य में श्रास्था श्रावश्यक है।
- (ऐ) धर्म प्रधमं प्रस्तित्व जितनी निम्नतम वृत्तियां यथार्थ हैं, उतनी ही उच्चतम वृत्तियां भी यथार्थ हैं। एक को यथार्थ मानकर, दूसरी को अयथार्थ मानना योग्य नहीं है। अशुभ को अशव को यथार्थ मानकर, उसका अस्तित्व जीवन में स्वीकार करना और शुभ को शिव को अयथार्थ मानकर जीवन में उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना, चिर काल—स्थायी दुःख को आमंत्रण देना और जीवन में भाव-वैभव के प्रकट होने के मार्ग को अवहद्ध करना है। अशुभ को अशुभरूप में और शुभ को शुभ रूप में मानने पर ही अशुभ से निवृत्त होकर, शुभ में प्रवृत्त होने की इच्छा होती है। भगवान ने इस तथ्य को उजागर करने के लिए कहा है— 'प्राणातिपातहै, मृपाचाद है, प्रदत्तादान है, मैयुन है, परिग्रह है, कोब है "मिथ्यादर्शन शल्य है और प्राणातिपात विरमण है, मृपावाद विरमण है" "कोध विवेक है" मिथ्या दर्शन शल्य-विवेक है।'

१. उववाइय० ३४।

२. वही ।

३. वही ।

ग्रास्था को जमाने के विषय में ये मुख्य मुद्दे हैं। भगवान् विविध युक्तियों से 'ग्रस्तित्ववाद' का प्रतिपादन करके, व्यक्तियों के श्रद्धा गुए। को परिष्कृत करते थे – ग्रास्था को हढ़ करते थे।

भगवान् के 'ग्रस्तित्ववाद' के प्रतिपादन से यह निष्कर्ष निकलता है, कि —जो है, उसे 'है' ग्रौर जो नहीं है, उसे 'नहीं है' ही मानना चाहिए। जो है, उसे 'नहीं है' ग्रौर जो नहीं है, उसे 'है' मानने से ग्रास्था विकृत होती है। मिथ्या ग्रास्था से मिथ्याज्ञान ग्रौर चारित्र-हीनता का ही उद्भव होता है, सम्यग् ज्ञान ग्रौर चारित्र-शीलता का नहीं।

इन्द्रभूति गौतम गराधर ने भगवान महावीर का उद्घोप, ग्रन्य तैर्थिकों को इस प्रकार सुनाया—'हम जो है उसे 'नहीं है' नहीं कहते हैं ग्रौर जो नहीं है उसे 'है' नहीं कहते हैं। सर्व ग्रस्ति भाव को 'ग्रस्ति' कहते हैं ग्रौर सर्व नास्तिभाव को 'नास्ति' कहते हैं।'

यह है भगवान का 'यथास्थित वस्तुवादी दर्शन'।

#### प्रतीति का परिष्कार:

तर्क-शुद्ध स्थिर वृद्धि को प्रतीति कहते है। जब तर्क सीमा का स्रतिक्रमण करने लगता है, तब वह अशुद्ध हो जाता है स्रीर प्रतीति में भी मालिन्य उत्पन्न कर देता है। भ्रम या विश्रम भी प्रतीति का ही मिलन रूप है। प्रतीति के स्रात्मिक, सामाजिक, दार्शिनिक, वैज्ञानिक स्रादि स्तर पर कई मिलन स्रवस्थाएं होती हैं। प्रतीति की स्रशुद्धि ही विग्रह, कदाग्रह स्रादि का मूल है। भगवान ने तर्क ग्रौर प्रतीति के परिष्कार के लिए निक्षेप, नयवाद, प्रमाणवाद, स्याद्वाद, कर्मवाद स्रादि का प्रतिपादन किया है। नय, निक्षेप स्रादि का तर्क से साक्षात् सम्बन्ध कर्मवाद से है।

ग्राज मनुष्य को दया, सत्य, ग्रचौर्य, न्याय, नीति ग्रादि ग्रुभ भावों का विपन्नता, ग्रसम्मान. दु:ख, हीनता ग्रादि ग्रगुभ फल दिखाई देते हैं ग्रौर हिंसा, भूठ, चोरी, ग्रन्याय, ग्रनीति, कूरता, तिकड़मवाजी ग्रादि ग्रगुभ भावों का सम्पन्नता, सत्ताधीशता, सम्मान, सुख ग्रादि ग्रुभ फल दिखाई देते हैं ग्रौर वे यह मानते हैं कि—हमारी पीड़ा, दुख, दैन्य, शोषण, हीनता ग्रादि का कारण जातिवाद, सामाजिक-विषमता, शासन ग्रादि परजन हैं। बुद्धि की संकुचितता से, ग्रत्पकालीन बोध को सम्पूर्ण कालबोध मान लेने से ग्रौर निमित्तों को ही प्रधान मान लेने से तथा कर्मवाद का सही ज्ञान न होने से ऐसी प्रतीति उत्पन्न होती है। इस विकृति के परिमार्जन के लिए, भगवान ने कर्मवाद ग्रौर ग्रात्म-कर्तृ त्ववाद का प्रतिपादन किया है।

कर्मवाद का साररूप ग्रौर नैतिकता की नींव रूप इस प्रतीति को दृढ़ बनाग्रा। 'शुभ भावों' से किये गये शुभकर्म, शुभ फल-प्रदाता होते हैं ग्रौर ग्रशुभ भावों से किये गये ग्रशुभ कर्म ग्रशुभ फल प्रदाता होते हैं।'<sup>२</sup> कर्म का कर्ता ग्रात्मा ही है। इस विषय में भगवान महावीर का उद्घोष है।

१. भगवई ७/१० ।

२. उववाइय ३४।

ग्रपने सुख-दु:ख का उत्तरदायित्व ग्रपनी ग्रात्मा पर ही है ग्रौर ग्रपनी परिस्थितियों का निर्माता ग्रपनी ग्रात्मा ही है ग्री ग्रन्य नहीं। र

ऐसी भावनाओं का अभ्यास, जो कि धारणा रूप में बन चुका हो, प्रतीति का परिष्कार करता है ग्रौर उदात्त भावों एवं प्रशस्त वृत्तियों में स्थिर रहने का बल प्रदान करता है।

कर्मवाद ग्रौर ग्रात्मकर्नृत्व के विषय में ग्रनेक युक्तियों-प्रयुक्तियों ग्रौर तर्क-वितर्कों का ग्रागमों तथा प्राचीन ग्रन्थों में वर्णन है ।

#### रुचि का संशोधन:

सामान्य जीव की यही घारणा होती है कि परिग्रह ग्रौर विषय-सेवन ही सुख का स्रोत है। ग्रतः उसकी रुचि भी ग्रनादि कालान ग्रभ्यास से ग्रनायास ही परिग्रह-संचय ग्रौर विषयों की ग्रोर बढ़ती रहती है। ग्राज का वातावरण भी परिग्रह ग्रौर वैपयिकता प्रधान है। इस कारण रुचि ग्रत्यन्त विकृत हो गई है। विकृत रुचि के कारण धन-दौलत को ही सर्वेस्व मानकर उस पर ग्रपना ही एकाधिपत्य जगाने की वृत्ति, विषयों के सेवन की तीन्न इच्छा, विना श्रम किए उत्कृष्ट सुख-भोग की ग्राकांक्षा, दूसरों के श्रम के फल को हड़प लेने की वृत्ति, ग्राराम-तलवी, ग्रावेण युक्त श्रुगार वृत्ति ग्रौर देहाभिमान से युक्त भावना पैदा होती है। रागादि हेय भावों में उपादेयता की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है।

भगवान् ने रुचि के संशोधन के लिए निम्नलिखित भावों के ग्रम्यास का उल्लेख किया है—

- (स्र) रागादि की हेयता के लिये भावाभ्यास—'वही सत्य है, शंका से रहित हैं, जिसे राग-देेप से रहित आत्माओं ने जाना, देखा, अनुभव किया और कहा है।'3
- (ग्रा) श्रात्मणुद्धि के उपायों में उपादेयता की बुद्धि बनाने के लिये भावाभ्यास 'निर्गन्थ-प्रवचन (ग्रात्म-ग्रन्थियों को भेदन करने के उपाय रूप बीतराग उपदेश) ही सत्य है, ग्रनुत्तर है, केवलिक है, प्रतिपूर्ण है, नैयायिक मार्ग है, संजुद्ध है....सर्व दु.खों का ग्रन्त करने वाला है। यही अर्थ है, परमार्थ है, शेप ग्रनर्थ है। 'प्र
- (इ) परिग्रह-वृत्ति, वैपियक विच श्रीर मृत्यु भय का संक्षय करने के लिये तीन मनोरथों के श्रम्यास का विधान है। यथा—

१. उत्तरज्भयग २०/३६:३७।

२. भगवई १७/४/६०१।

३. भगवई १/३/३७।

४ प्रावस्सय, भगवई ६/३३/३८३ ।

प्र. भगवई २/५/१०७।

- (१) (परिग्रह हेय-छोड़ने योग्य है) कव में थोड़े-बहुत परिग्रह का परित्याग करूंगा ?
- (२) कब मैं दस प्रकार के मुण्डन (पांचों इन्द्रियों के विषयों का परित्याग, कोध ग्रादि चार कषायों के बाह्य कारणों को त्यागना ग्रीर श्रृंगार के सिरमीर केशों का निवारण) से मुण्डित होकर, घर त्याग कर ग्रनगार बनूंगा ?
- (३) कव मैं वाह्य-ग्राभ्यन्तर तप के द्वारा काया ग्रीर कपायों को कृश करके मरए। के समय की ग्रन्तिम कियाग्रों को करके, भात-पानी का प्रत्याख्यान करके ग्रीर जीवन मरए। की इच्छा से मुक्त होकर विचरण कर्षां ? १

हढ़ म्रास्था, परिष्कृत प्रतीति भौर संशोधित रुचि ही शुद्ध लक्ष्य की म्रोर प्रेरित कर सकती है। यह पहले बन्ध हेतु मिथ्यात्व के उन्मूलन की बात हुई।

#### ग्रसत्कार्यों से विरतिः

दूसरा वन्ध हेतु है — अविरित (आत्म मिलनता के कारणों से लगाव-सलग्नता) पहले बन्ध हेतु का अभाव हो जाने पर दूसरा वन्ध हेतु अपनी सबलता खो देता है। अब दूसरे बन्ध हेतु के त्याग के विषय में विचार करना है।

शिक्षा का एक कार्य है—मनुष्यों के सत्संकल्पों की शक्ति की दृद्धि करना. परन्तु ग्राज की शिक्षा-पद्धित में ऐसी क्षमता नहीं है। ग्राज की शिक्षा संकल्पवल को हीन करने ग्रीर मनोवल को क्षीरा करने में ही हिस्सा बंटा रही है। साधारण मनुष्यों का संकल्प वल दुर्वल होता है। दूसरी बात मनुष्य ग्रसत्कार्यों से विरत न होकर, उसके सम्मान ग्रीर फल का भागी बनना चाहता है ग्रतः वह द्विमुखी जीवन जीने लग जाता है, जिसे ग्राज की भाषा में 'ग्रादर्श के मुखौटे लगाना' कह सकते हैं। ऐसे द्विमुखी (वाहर कुछ ग्रीर, तथा भीतर कुछ ग्रीर) जीवन में संकल्प की दुर्वलता ही प्रमुख कारण है ग्रीर दूसरा कारण है—यश मोह।

इस ग्रविरित के कारण ही युद्ध की ज्वालायें घधक उठती हैं, गृह-कलह फट पड़ता है, एक दूसरे को ठगा जाता है, हिंसा का ताण्डव-नृत्य होता है, एक दूसरे की हत्या होती है, माया-जाल बुने जाते हैं, सरगम की धुन में घृणा से संकुचित हो जाते हैं, गंध में मस्ती छां जाती है, या नथुने फूल जाते हैं, रस में रसना डूव जाती है ग्रीर कोमल, कर्कश, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष ग्रादि स्पर्शों की माया में मन डूव जाता है। इस ग्रविरित को संकल्प वल से ही जीता जा सकता है।

संकल्प हीनता को नष्ट करने के लिए भगवान ने विरित (हिंसादि के प्रत्याख्यान) का मार्ग सुभाया । विरित के दो रूप हैं—देशतः ग्रीर सर्वतः । देशतः विरित में ग्रागुव्रतों, गुराव्रतों श्रीर शिक्षाव्रतों का विघान है ग्रीर सर्वतः विरित में महाव्रतों का । र ग्रागुव्रतों

१. ठाए ३।

२. उववाइय ०३४।

से हिंसा, युद्ध, ग्रसत्य, ठगाई, चोरी ग्रादि से सम्बन्धित जगत् की कई समस्याएं हल हो सकती हैं। ग्रतः ग्रपनी-ग्रपनी शक्त्यनुसार, गुद-चरण में, ग्रात्म-साझी-पूर्वक विरित की प्रतिज्ञा स्वीकार करके, उसे हढ़ता से पालन करने से ही दूसरे बन्च हेतु को निर्मूल किया जा सकता है।

यह भगवान् का ययाशक्ति उद्यम का मार्ग है।

#### म्रसावधानी का परित्यागः

तीसरा बन्व हेतु प्रमाद है। वस्तुतः प्रमाद ही हिमा है। ग्राज की भौतिक सम्यता की प्रमाद एक प्रमुख देन है। प्रमाद (ग्रसाववानी) से वारों ग्रोर भय ही भय है। ग्रप्रमादी ही निर्भय हो सकता है। अप्रसाववानी के पांच कारण हैं—(१) नवा (२) ऐन्द्रियक लोलुपता (३) ग्रावेश (४) निद्रा-तन्द्रा ग्रौर (५) विक्वत (ग्रात्मा को विकार की ग्रोर ले जाने वाला) वार्तालाप। इस पांचों कारणों की ग्राज विपुलता दिखाई देती है। भगवान ने प्रमाद के परित्याग के लिये ग्रप्रमत्तता की प्राप्ति के लिए इन पांचों कारणों के परित्याग पर बल दिया है। ग्रप्रमत्त जीव ही निरत्न की रक्षा कर सकता है।

#### कषाय-परित्यागः

कपाय (त्रावेश) चौया वन्य हेतु है। कपाय ही संसार है। कपाय से ही विपमना पैदा होती है और विपमता में जीव जी रहा है।

कपाय को भगवान ने प्रच्यातम हेतु 3 या प्रच्यातमदोप 4 कहा है। ये प्रच्यातमदोप वार हैं—फोब, मान, माया (छल-कपट) ग्रीर लोभ। इन वारों से ग्रातम-मालिन्य की वृद्धि होती है। ये दोप कमशः प्रीति, विनय, मैत्री ग्रीर समस्त प्रशस्त भावों के विनाशक है। ये ग्राज हम मुनते हैं कि मानव क्षिणिक ग्रावेश में प्रिय से प्रियजन की हत्या कर डालता है, पूज्यजनों के प्रति उद्ग्ड व्यवहार करता है, यश ग्रादि के लिये छल भरे ग्रानेक मायाजाल रचता है ग्रीर लोभ में वह क्या-क्या ग्रान्यं नहीं करता है ? इन सबके मूल में ग्रावेश ही है।

इनको क्षय कर देना ही मुक्ति है। " नगवान् ने कपायमुक्ति के विविध उपाय

१. ग्रावारंग।

मज्जं विसय-कसाया, निद्दा विगहा पंचमी भिग्या । एए पंच पमाया, जीवा पाउँति संसारे ।।

३. उत्तर० १४/१६।

४. सूयगड ६/२७।

५. दसवेपालिय =/३७/३= ।

६. दसवेयालिय =/३७:३= ।

७. कपायमुक्तिः किलमुक्तिरेव ।

वताये हैं। सावध-योग (पापिकया) का त्याग करना इनके त्याग की सहायक किया है। किया प्रतिसलीनता इनके संक्षय का दूसरा उपाय है। अभगवान ने इन्हें जीतने के लिये क्रमशः उपशम, मृदुता, ऋजुता और संतोष के अभ्यास रूप उपाय भी वताये हैं। अ

यह भगवान का 'समत्व-योग' है।

#### योग-संयमः

चौथा बन्ध हेतु है—योग। मन, यचन ग्रौर काया की किया को योग कहते हैं। अयोग ग्रनियन्त्रण जीव के लिये दु:खद है। यह योग ही ग्रात्मा में कमें के प्रवेश का प्रमुख द्वार है। ग्राज योग-ग्रसंयम की वृद्धि के ग्रनेक साधन हैं!

योग-संयम के भगवान ने ग्रनेक स्तर बताये हैं। करण ग्रीर योग के संयोग से स्याग के ग्रनेक विकल्प (भंग) बनते हैं। योग-संयम के लिए प्रमुख रूप से सावध योग के त्यागपूर्वक समिति (ग्रुभ किया के ग्रम्यास) ग्रीर गुष्तियों (ग्रग्रुभ किया तथा समस्त किया के निरोध) का विधान किया है। है

इसके सिवाय पांच गतियों के चार-चार कारगा भावना-योग, विशिष्ट ध्यान-विधान पट्-स्रावध्यक क्रियाएं  $^{9}$  स्नादि बातें प्रत्येक युग में उपयोगी हैं।

पत्र लम्बा हो गया हैं। जानवू भकर, ग्रधिकांश विचार वैयक्तिक स्तर पर ही किया गया है, विश्व-समस्याओं के स्तर पर नहीं। तुमने विश्व की समस्याओं के समाधान के स्तर पर, भगवान महाबीर के अपरिग्रह, ग्रहिंसा, ग्रनेकान्त सिद्धान्तों की चर्चा काफी सुन रखी होगी। मेरी हिष्ट में, प्रत्येक बात को विश्व के स्तर पर सोचने पर, व्यक्ति की साधनात्मक हिष्ट श्रदृश्य हो जाती है। वह सारे विश्व को, जीवों की वैयक्तिक पृथक् सत्ता को नजरश्रंदाज करके, श्रपनी कल्पना के रंग में रंगना चाहता है। यह श्रहंकार के सिवाय और कुछ नहीं है। विश्व की समस्याओं के समाधान से व्यक्ति पहले श्रपने श्रापको ही सुधार ले तो श्रच्छा है। श्रस्तु।

त्राणा है, इस पत्र से तुम्हारी जिज्ञासा सन्तुष्ट होगी। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो इस पत्र का चिन्तन-मनन करना नहीं तो मुक्ते कहना न होगा, रही की टोकरी तुम्हारे पास पड़ी ही होगी। तुम्हारा समाधान हो या न हो, पर मेरा चित्त इतने समय तक भुभ उपयोग में रहा, यह मेरे लिए परम लाभ ही हुआ।

सभी परिचितों को यथायोग्य

तुम्हारे अग्रज सुमति का आशीर्वाद।

- १. सामायिक-सूत्र।
- ३. दसवेयालिय =/३६।
- ४. भगवई ८/५/३२८।
- ७. उववाइय ३४।
- ६. उववाइय, ठाए ४।

- २. उववाइय ।
- ४. तत्वार्थ ६/१।
- ६. उत्तर २४/२६।
- तत्वार्थं ७/६ व १/७ ।

## मनोविज्ञान के परिवेक्ष्य में भगवान् महावीर का तत्वज्ञान

• श्री कन्हैयालाल लोढा

#### श्रतीन्द्रिय ज्ञानः श्रनन्त ज्ञानः

भगवान महाबीर अनंतज्ञानी थे। उस अनंतज्ञान का सार भगवान् ने नो तत्व के रूप में व्यक्त किया। जिस प्रकार लाल, पीला व नीला इन तीन रंगों से अमंख्य रंग; सा, रे, ग, म प, था, नि इन सात स्वरों में असंख्य रागनियों का उद्भव होता है तथा गिएति के नी अंकों से अनंत संख्याओं का बोध होता है, परन्तु न तो कोई व्यक्ति असंख्य रंगों को वनाने में सक्षम है और न कोई असंख्य रागनियों को गाकर सुना सकता है तथा न कोई अनंत संख्याएं लिख या बोल मकता है। जीवन में केवल जिन रंगों, रागों एवं संस्थाओं का उपयोग संभव है, उनका ही विवेचन, लेखन व कथन में किया जाता है। जब ऐसा साधारण ज्ञान भी एक सीमा में ही प्रकट किया जा सकता है तब फिर भगवान तो विलक्षण अनंतज्ञान के धारी थे। कारण कि उनका ज्ञान उपर्युक्त इन्द्रिय जन्य न होने से धारण ज्ञान न था परन्तु आत्मिक शक्ति जन्य अतीन्द्रिय विलक्षण था। जब उपर्युक्त रंग, राग व अंकों का माधारण ज्ञान भी अपने अल्प अंग में ही प्रस्तुत हो सकता है तो अतीन्द्रिय अनंत का पूर्ण प्रस्तुत कैमें शक्य था? अतः भगवान् महाबीर ने अपने अनंत ज्ञान में से केवल उमी ज्ञान को प्रस्तुत किया जिसका मीवा सस्वन्ध जीवन से था, जो जीवन के लिए उपयोगी व कत्याग्तकारी था।

#### श्रनन्त ज्ञान का विस्तार श्रीर नव तत्त्व:

जिस प्रकार अनंत संख्वाओं का आधार नौ अंक है उसी प्रकार समस्त ज्ञान का आधार भी नौ तत्त्व हैं। जैसे अनंत संख्याएं नौ अंकों का ही विस्तार मात्र है उसी प्रकार अनत ज्ञान नौ तत्त्वों का ही विस्तार मात्र है। नव तत्त्व ही सर्व ज्ञान का सार व आधार है। भगवान् ने नौ तत्त्व कहे हैं—यथा—(१) जीव (२) अजीव (३) पुण्य (४) पाप (५) आथव (३) मंबर (७) निर्जरा (८) वंब और (६) मोक्ष।

#### जीव-श्रजीव :

जिस प्रकार गिंगत के कम्प्यूटर में दो ग्रंकों से ही सब ग्रंक वनते हैं। टेलिग्राम प्रणाली में गर, गट इन दो शब्दों से ही सब शब्द वनते हैं इसी प्रकार जीव ग्रौर ग्रजीव दो मूल तत्त्व हैं। इन दो तत्त्वों के पारस्परिक सम्बन्ध रूप ही से श्रेप सब तत्त्व बनते हैं। भगवान् महावीर ने जीव-ग्रजीव इन दो मूल तत्त्वों या द्रव्यों को ग्रनंत गुगों व शक्तियों का पुंज कहा है। वर्तमान भौतिक विज्ञान ने ग्रजीव तत्त्व रूप पुद्गल व परमागु की ग्रसीम शक्ति को प्रत्यक्ष प्रस्तुत कर दिया है। रेडियो, टेलिविजन, टेलीफोन, विद्युत्, ग्रगुशक्ति केन्द्र ग्रादि पौद्गलिक (भौतिक) शक्ति की ही देन है। इस प्रकार विज्ञान ने ग्रजीव (भौतिक) पदार्थ में ग्रसीम विलक्षण शक्तियों को प्रत्यक्ष प्रभावित कर दिया है।

भौतिक पदार्थों से जीव (चेतन) ग्रधिक शक्ति संपन्न है। जीव की विलक्षरण शक्ति का पता इससे सहज ही लग जाता है कि वह भौतिक पदार्थों की शक्ति को अपने अधीन कर अपनी इच्छानुसार उसका उपयोग करने में समर्थ है। परामनोविज्ञान की नवीन खोजों ने श्रात्मा की अंतिरिक जिन विलक्षरण शक्तियों का उद्घाटन किया है वे संसार को चमत्कृत कर देने वाली हैं। आधुनिक परामनोविज्ञान का कथन है कि हमारे ग्रंतस्तल में वह शक्ति विद्यमान है जिससे वह भूत और भविष्यत काल की घटनाओं को वर्तमान के समान ही देख सकता है। समुद्र की गहराई एवं ग्रह-नक्षत्रों से अपना संपर्क स्थापित कर सकता है। वहां संदेश भेज सकता है, वहां भेजा संदेश ग्रहण कर सकता है दूर की घटनाओं का अवलोकन कर सकता है। दूसरे व्यक्ति के मन में चलने वाले विचारों को विना उसके कहे जान सकता है। १

#### बंध तत्त्व :

जीव का अजीव से संयोग हो जाना बंध है। बंध के रूप का विवेचन बंध तत्त्व में किया गया है। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य का चेतन मन फोटो-कैमरा के मुख के समान है। यह अनेक प्रकार के संस्कारों को ग्रहण करता है और इससे उनका अचेतन मन में संचय होता हैं। अचेतन मन उस अंधकार मय कोठरी में स्थित फोटोग्राफिक प्लेट के समान है जिसमें बाहरी पदार्थ के चित्र संचित होते रहते हैं। इसे ही साधारण भाषा में 'संस्कार पड़ना' कहा जाता है। प्राणी की प्रत्येक प्रवृत्ति के अनुरूप उसके अंतस्तल में चित्र अंकित होते रहते हैं, जिन्हें स्मृति से कभी भी देखा जा सकता है। इन चित्रों या संस्कारों का अंतरमन में संचय होता रहता है जो भविष्य में उपयुक्त समय ग्राने व अनुकूल निमित्त मिलने पर उदय होकर प्राणी को अपना परिणाम भोगने के लिए विवश करते हैं। वर्तमान परामनोविज्ञान ने प्रयोगों के आधार पर यहां तक सिद्ध कर दिया है कि हमारी प्रत्येक परिस्थित का निर्माण पूर्व संचित संस्कारों या कार्यों के परिणाम स्वरूप होता है।

उपर्युक्त संस्कार-संरचना को जैन-दर्शन की भाषा में 'कर्म' कहा जा सकता है। जैन-दर्शन में कर्म को पुद्गल, अचेतन, भौतिक पदार्थ माना है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसे भौतिक तत्त्व के रूप में मानता है। आधुनिक मनोविज्ञान विचार व विचारों की तरंगों को रूप, रंग, आकृति आदि से मुक्त तो मानता ही है साथ ही इन तरंगों को प्रेपण व ग्रहण कियाओं को भी स्वीकार करता है। विचारों से संदेश प्रेपण व ग्रहण विधि को

१. मनोवैज्ञानिक चितन, पृ० १०

'टेलिपेथी' कहा जाता है। रूस और ग्रमेरिका इन दोनों ही देशों ने हजारों मील दूर सागर में निमग्न पनदुब्बी में बैठे व्यक्ति को एवं उपग्रह में जाते व्यक्तियों को टेलिपैथी से विचारों का संदेश भेजने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है।

कपाय हप राग-द्वेप मन, वचन, काया की प्रवृत्तियों से कर्म परमाणुग्रों-कार्माण्-वर्गणाग्रों का खिचाव होता है ग्रीर वे कर्म परमाणु के पुंज ग्रामा से बंध जाते हैं। इसे कार्माण गरीर कहते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे ग्रचेतन मन का गुहातम स्तर भी कहा जा सकता है। यही कार्माण गरीर सब वासनाग्रों व कामनाग्रों का मूल स्रोत है ग्रयीत् सब वासनाएं व कामनाएं बीज रूप में कारण गरीर में विद्यमान रहती हैं। प्राणी या मनुष्य के गरीर, ग्राकार, प्रकार, व्यवहार व स्वभाव में जो कुछ भी भिन्नता व भलापन-बुरापन, सुंदरता-कुरूपता ग्रादि पायो जाती है उन सबका कारण कार्माण गरीर में स्थित विभिन्न प्रकार के बीज ही हैं। तास्पर्य यह है कि प्राणी का नन, मन व प्रत्येक परिस्थित जनके कर्मों क परिणाम है।

#### श्राठ करराः

जैन दर्शन में कर्मवंग्न, उदय व फल भोग की प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन है। साथ ही पूर्व वंग्ने हुए कर्मों के परिवर्तन के विविध रूप व उपाय भी प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हें 'करए।' कहा जाता है। करएा ग्राठ हैं, यथा—(१) वंग्नन करएा, (२) निग्नत करएा, (३) निकाचना करएा, (४) उद्वर्तना करएा, (५) ग्रपवर्तना करएा, (६) संक्रमण करएा, (७) उदीरएा। करएा ग्रीर (८) उपशमना करएा।

- (१) वंधन करण —प्रवृत्ति ग्रीर राग-द्वेष भाव के कारण कर्म वंधना या संस्कार निर्माण का बीज पड़ना वंधन करण है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में ग्रंथि-निर्माण कहा जा सकता है।
- (२) निधत्त करण जैसे पहले बीज साधारण शक्ति वाला निर्वल हो, बीद कर नष्ट होने योग्य हो, परन्तु दवा ग्रादि के प्रयोग से उसे सुरक्षित व हढ़ शक्ति वाला बना लिया जाय इसी प्रकार पहले सामान्य या नीरस भाव से बांबते समय कर्म ढीले बंधे हों परन्तु फिर उनमें रुचि ली जाय, गर्व किया जाय, ग्रच्छा समभा जाय तो वे बंधे हुए कर्म हढ़ हो जाते हैं। कर्म बंब की इस किया को निधित्त करण कहते हैं।
- (३) निकाचना करण—जिस प्रकार खेत में वोया हुग्रा वीज किसी कारए। से ऐसी स्थिति में हो जाय कि उसकी फलदान की शक्ति में कोई भी ग्रांतर न ग्रावे इसी प्रकार पूर्व वंवे हुए कर्म में इतना गृद्ध हो जाय कि उसको ग्रन्य प्रकार के भाव ग्रावे ही नहीं, वह टढ़तम वन जाय फिर उसके फलदान शक्ति में न्यूनाधिकता व परिवर्तन न ग्रावे कर्मवंव की इक्त्र्या को निकाचना करए। कहते हैं।
- (४) उद्वर्तना करएा—जिस प्रकार खेत में वोये हुए वीज में अनुकूल खाद व जल मिलाने से वह पुष्ट होता है। उसकी आयु व सरस फल देने की शक्ति वढ़ जाती है इस

प्रकार पूर्व बंधे हुए कर्म के अनुकूल निमित्त मिलने से वह पुष्ट होता है जिससे उसकी स्थिति व रस देने की शक्ति वढ़ जाती है। इसे उद्वर्तना करण कहते हैं। अशुभ कर्मों का उद्वर्तन करण वुरा है और शुभ कर्मों का हितकर है। शुभ कर्मों की उद्वर्तना के उपाय हैं संत्सग में रहना, स्वाध्याय करना आदि और अशुभ कर्मों की उद्वर्तना के कारण हैं—कुत्सित, अश्लील साहित्य पढ़ना, दूर्जनों की संगति करना आदि।

- (५) श्रपवर्तना करण जिस प्रकार खेत में बोये हुए बीज में प्रितिकूल खाद व वातावरण के कारण वह क्षीण होता है। जिससे उसकी ग्रायु घट जाती है ग्रौर फल कम रस वाले ग्राते हैं इसी प्रकार पूर्व में बंधे हुए कर्मों के प्रतिकूल प्रवृत्ति व भावना करने से वे क्षीण हो जाते हैं जिससे उनकी स्थिति व रस देने की शक्ति घट जाती है। इसे ग्रपवर्तना करण कहते हैं। ग्रगुभ कर्मों का ग्रपवर्तना करण हितकर है।
- (६) संक्रमण करण--जिस प्रकार वनस्पति विशेषज्ञ निम्न श्रेणी के बीज को उसी जाति के उच्च श्रेणी में परिवर्तित कर देते हैं। खट्टे फल देने वाले बीजों या वृक्षों को मीठे फल देने वाले बीजों या वृक्षों में बदल देते हैं। यह किया संक्रमण किया कही जाती है और ऐसे बीजों को जन साधारण की भाषा में संकर बीज कहते हैं जैसे संकर मक्का, संकर गेहूं, संकर वाजरा। इसी प्रकार पूर्व में बंधी कर्म प्रकृतियों का जिस कारण से उसी जाति की दूसरी प्रकृतियों में परिवर्तन हो जाता है, उसे संक्रमण करण कहा है। वर्तमान मनोविज्ञान में इसे मार्गान्तरी करण किया कहा है। यह मार्गान्तरी करण या रूपान्तरण दो प्रकार का है:---
- (१) अशुभ का शुभ में और (२) शुभ का अशुभ में। शुभ प्रकृति का अशुभ प्रकृति में खर्थात् कृतित कर है और अशुभ प्रकृति का शुभ प्रकृति में अर्थात् कृतित भावना का उदात्त भावना में रूपान्तरए। हितकर है। इसे आधुनिक मनोविज्ञान ने उदात्ती-करए। कहा है व इस पर विशेष प्रकाश डाला है। राग या कृतित काम भावना का संक्रमए। या उदात्तीकरए। अनुराग या भिक्त भावना से, मन को श्रेष्ठ कलाकृतियों, चित्रों या महाकाव्य के निर्माए। में लगा देने से किया जा सकता है। वर्तमान में उदात्ती करए। प्रक्रिया का प्रयोग उद्दंड, अनुशासनहीन, तोड़-फोड़ करने वाले तथा अपराधी छात्रों व व्यक्तियों की आज्ञाकारी, अनुशासन प्रिय, रचनात्मक कार्य करने वाले एवं सभ्य नागरिक बनाने के लिए किया जाता है।

कुत्सित प्रकृति को सत्प्रकृति या सद्प्रवृत्ति में संक्रमण करने का उपाय है—पहले व्यक्ति के हृदय में विद्यमान इन्द्रिय-मन के क्षिणिक सुखभोग की कामना-वासना को स्थायी ग्रतीन्द्रिय सुख प्राप्ति की भावना में वदला जाय ग्रर्थात् स्थायी सुख के लिए क्षिणिक सुखों के त्याग की प्रेरणा दी जाय। इससे इन्द्रिय व मन के संयम की योग्यता पैदा होती है, फिर दूसरों के सुख के लिए ग्रपने सुख का त्याग की भावना जागती है जो दया, दान, परोपकार, सेवा में प्रकट होती है ग्रीर इनसे ग्रान्ति व ग्रलीकिक ग्रानंद का ग्रनुभव होता है; फिर वह उसका स्वभाव वन जाता है। ग्रगुभ कर्म प्रकृतियों को ग्रुभ कर्म प्रकृतियों में

संक्रमण करने के लिए दान, परोपकार ग्रादि पुण्य प्रकृतियों एवं विनय-वैय्याकृत्य (सेवाभाव) ग्रादि का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

भगवान महावीर ने व्यक्त किया कि कर्म प्रकृतियों का संक्रमण सजातीय कर्म , प्रकृतियों में ही होता है, विजातीय कर्म प्रकृतियों में नहीं। इस तथ्य की पृष्टि वर्तमान मनोविज्ञान करता है। उसका मानना कि मार्गान्तरीकरण या रूपान्तरण केवल सजातीय मानसिक भावों में ही होता है, यथा काम-भावना का प्रेम व वात्सस्य भाव में, विध्वंसक प्रकृति का रचनात्मक प्रवृत्ति में ही रूपान्तरण संभव है।

जैन दर्शन में संक्रमण प्रिक्या पर वृहत् साहित्य वर्तमान काल में उपलब्ध है। यदि उसका मनोवैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया जाय तो यह ज्ञान विश्व में वर्तमान में फैली हुई बुराइयों को भलाई में बदलने के लिए ग्रत्युपयोगी हो सकता है।

- (७) उदीरणा करण— जिस प्रकार कच्चे ग्राम को ग्राम के पत्ते व घास या ग्रनाज में दाव दिया जाय तो वह समय से पूर्व ही पक जाता है, इसी प्रकार जो कमें समय पाकर उदय में ग्रायेंगे ग्रीर ग्रपना फल देकर नष्ट होंगे उन्हें प्रयत्नपूर्वक पहले भी उदय में लाकर नष्ट किया जा सकता है इसे ही उदीरणा करण कहते हैं। मनोविज्ञान में इस प्रक्रिया को रेचन या वमन कहा जाता है। फायड ने इसके लिए मनोविश्लेषण पद्धित का प्रयोग किया है। जिससे ग्रंतःकरण के ग्रज्ञात क्षेत्र में छिपी मानसिक ग्रंथिया, वासनाएं कामनाएं चेतन मन के सतह पर प्रकट (उदय) होकर नष्ट हो जाती हैं। पागलपन या हिस्टिरया के रोग दूर करने में वर्तमान में इस प्रणाली को प्रमुख स्थान दिया जा रहा है।
- (८) उपशामनाकरएा: जिस प्रकार भूमि में स्थित पौधा वरसात के जल वरसने से भूमि पर पपड़ी ग्राजाने से दव जाता है ग्रथवा किसी पौधे को वरतन से ढकने या दवा देने से उसका बढ़ना उस समय के लिए रुक जाता है, इसी प्रकार कर्मों का जानवल से या संयम से दवा देने से उनका फल देना रुक जाता है, इसे उपशामनाकरएा कहते हैं। इससे तात्कालिक शान्ति मिलती है जो ग्रात्म शक्ति को प्रकट करने में सहायक होती है।

#### कर्म-बन्ध की प्रक्रियाः

भगवान् ने व्यक्त किया कि कर्म-बंघ दो कारणों से होता है—योग ग्रौर कपाय से।
मन, वचन ग्रौर काया की प्रवृत्ति (क्रिया) को योग कहा है ग्रौर रागद्देप के भावों को
कपाय कहा है। योग से प्रकृति ग्रौर प्रदेश बंघ होता है तथा कपाय से स्थिति ग्रौर श्रनुभाग बंघ होता है। इसे समभने के लिए योग ग्रौर कपाय में से प्रत्येक के दो रूप कर
सकते है—(क) परिणाम या गुण ग्रौर (ख) परिमाण या मात्रा।

योग के परिगाम से प्रकृति वंघ एवं योग के परिमाग से प्रदेश वंध होता है। कपाय के परिगाम से अनुभाग या रसवंघ एवं कपाय के परिमागा से स्थितिवंध होता है। योग को कपाय के श्रिमिन्यक्ति के माध्यम के रूप में लिया जा सकता है । कपाय को विद्युत लहर के रूप में श्रीर योग को उसके श्रिमिन्यक्ति के माध्यम वल्व, पंखा ग्रादि के रूप में समभा जा सकता है। जिस प्रकार विद्युत लहर विना माध्यम के श्रपना कार्य प्रकट करने में श्रसमर्थ है उसी प्रकार कपाय विना योग के कर्म-वंघ करने में श्रक्षम है। मन, वचन, काया की जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार के कर्म का प्रकृति वध होता है। श्रथित किया के श्रनुरूप ही फल मिलता है। जिस प्रकार पंखा, वल्व, हीटर श्रादि जैसा माध्यम होता है वैसी ही किया करता है ग्रीर उसी के श्रनुरूप वह हवा, प्रकाण, गर्मी श्रादि फल देता है।

योग की मात्रा भ्रथींत् मन, वचन व काया की प्रवृत्तियों को न्यूनाधिकता से प्रदेश वंध होता है। जिस प्रकार वल्व, पंखा, होटर भ्रादि भ्रपने ग्राकार-प्रकार में जितने वड़े व सक्षम होते हैं उतना ही श्रधिक प्रकाश, हवा, गर्मी ग्रादि देते हैं। इसी प्रकार योगों की प्रकृति या सिकयता जितनी श्रधिक होती है प्रदेश वंध उतना ही श्रधिक होता है।

कषाय की अनंतानुबंधी भ्रादि जैसी क्वालिटी होती है वैसा ही अनुभाग वंघ होता है। जिस प्रकार विद्युत लहर ए सी, या डी सी जैसी होती है वैसा ही श्राकर्षण-विकर्षण रूप अपना परिणाम दिखाती है। इसी प्रकार कपाय, राग या द्वेष जिस श्रेणी का होता है वैसा ही उसका रसबंध होता है।

कषाय की मात्रा या सिकयता जितनी होती है उतना ही स्थित वंघ होता है। जिस प्रकार विद्युत लहर जितने पावर की होती है उतनो ही ग्रधिक प्रभावकारी होती है अथवा वैटरी में विद्युत उत्पादन की जितनी ग्रधिक मात्रा है वह उतने ही ग्रधिक काल तक ग्रपना कार्य दिखाती है। इसी प्रकार कषाय जितनी ग्रधिक मात्रा में होता है कर्म का फल भी उतने लंबे समय तक मिलता है।

तात्पर्य यह है कि योग जैसा होगा वैसा प्रकृति वंध होगा, योग जितना होगा उतना प्रदेश वंध होगा, कपाय जैसा होगा वैसा रस वंध होगा ग्रीर कपाय जितना होगा उतना स्थिति वंध होगा।

उपर कह स्राये हैं कि 'योग' कपाय की स्रिमिव्यक्ति का माध्यम या साधन है। तोग के स्रभाव में कपाय की स्रिभिव्यक्ति संभव नहीं है स्रतः कर्म-वंध भी सम्भव नहीं है। यही कारण है कि सक्ता में स्थित कर्म 'कर्म-वंध' नहीं करते हैं। उदय में स्राए हुए कर्म ही नवीन कर्म-वंध करते हैं। योगों की सिक्यता ही कर्माण-वर्गणास्रों को खींचती है स्रौर योगों का प्रकार कर्म-प्रकृति का निर्माण करता है तथा कपाय की तीव्रता-मंदता से कर्मों का स्रात्मा के साथ संश्लेपण होता है। कपाय जितना स्रधिक सिक्रय होता है। उतनी ही हहता से कर्म स्रात्मा के चिपकते हैं स्रौर उतने ही स्रधिक काल में वे छटते हैं।

#### कर्मके प्रकार:

भगवान महावीर ने कर्म दो प्रकार के वताये हैं (क) घाती और (२) ग्रघाती।

जो कर्म ग्रात्मा के ज्ञान, दर्शन, वीर्य ग्रादि गुर्गों का धात करें, वे धाती कर्म कहे जाते हैं। ये चार प्रकार के हैं—(१) ज्ञानावरणीय (२) दर्शनावरणीय (३) मोहनीय ग्रीर (४) ग्रंतराय। जिन कर्मों से भरीर, ग्रायु, सुख-दुःख ग्रादि मिले वे ग्रधाती कर्म कहे जाते हैं। ये चार प्रकार के हैं। (१) वेदनीय (२) ग्रायु (३) नाम ग्रीर (४) गोव।

उपर्युक्त ग्राटों कर्म व इनकी एकसी ग्रड़तालीस प्रकृतियां मनोविज्ञान के गूड़ रहस्यों को प्रकट करती हैं।

#### कर्म-फल:

जिस प्रकार वीजवीया जाता है तो वह भूमि के भीतर कुछ समय तक वहां पड़ा रहता है, फिर फल देने के लिए अंकुरित होता है, पीछे वृक्ष वनकर फल देता है। इसी प्रकार कर्म भी वंपने के पश्चान् कार्माण शरीर में पड़ा रहता है। कुछ समय तक वहां निष्क्रिय पड़ा रह कर फिर प्रपना फल देने के लिए उदय होता है। कर्म वंच होने के पश्चान् जितने समय तक निष्क्रिय पड़ा रहता है उसे अवायाकाल कहा जाता है। अवायाकाल पूरा होने पर कर्म, जैसी वासना या कामना बीज के रूप में होती है वैसा ही फल मिलता है, ऐसी तन, मन, मुख-दुःख आदि स्थितियों का निर्माण करता है, अर्थान् कर्म के अनुरूप उसका फल या परिस्थित का निर्माण होता है। और परिस्थित के निमित्त से कर्म वंच होता है। इस प्रकार कर्म-वंच व फल का यह चक्र अनन्तकाल से चलता आ रहा है। कर्म के चक्र या ग्रंथि के भेदन का उपाय भगवान् महावीर ने संवर व निर्जरा तत्व रूप में बतलाया है।

जिस प्रकार शरीर के विकार को रोग के रूप में बाहर निकालकर नष्ट करने की किया प्रकृति द्वारा स्वतः होती है इसी प्रकार कर्म ग्रात्मा का विकार है ग्रीर उसका फल भोग के रूप में प्रकट कर, नष्ट करने की किया प्रकृति द्वारा स्वतः होती है।

ग्रिभिप्राय यह है कि प्राणी की जो कुछ स्थित बनती है, वह उसके कमीं का ही परिणाम है। ग्रतः प्राणी अपनी ग्रनिष्ट स्थिति से अटकारा चाहता है तो उसे चाहिये कि वह अपने ग्रनिष्ट कर्मबंब के कारणों को छोड़े ग्रीर संचित कर्मों को तप से क्षय करे। श्री हेनरी नाइट पीलर अपनी "प्रेक्टिकल साइकोलाजी" पुस्तक में कहते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, वह हमारे विचारों के अनुरूप होती है। जिस विचार को हम दीर्घ काल तक घारण करते हैं, वह वस्तु स्थित में परिणित हो जाती है। यदि इस किसी परिस्थित की बदलना चाहते हैं तो पहले हमें ग्रपने विचारों को बदलना होगा।

## पाप श्रीर पुण्य तत्त्वः

फल भोग की ग्रंपेक्षा से कर्म दो प्रकार के हैं—(१) ग्रंगुभ फल देनेवाले इनको 'पाप' कहा जाता है ग्रीर (२) ग्रुभ फलदेने वाले, इनको 'पुण्य' कहा जाता है। प्राकृतिक नियम है कि फल वैसा ही मिलता है जैसा वीज वोया जाता है। कर्म क्षेत्र में भी यह नियम लागू होता है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। बुरा करने वाले

को बुरा या दु:ख फल मिलता है। इन्हें पाप कर्म कहा जाता है। यह सर्व विदित है कि जो जैसा किसी को देता है बदले में उसको वही वापिस मिलता है। जो गाली देता है उसको बदले में वहीं वापिस मिलती है। जो डंडा मारता है उसको बदले में मार ही मिलती है। ग्रतः दु:ख उसी को मिलेगा जो दूसरों को दु:ख देगा। ऐसे बुरे या नहीं करने योग्य कर्मों का भगवान ने पाप तत्त्व के रूप में वर्णन किया है।

जो स्वयं को या दूसरों को दुःख देने वाले हैं, ऐसे पाप कार्य ग्रठारह बताये गये है:— (१) हिंसा (२) भूठ (३) चोरी (४) मैं थुन (५) परिग्रह (६) क्रोध (७) मान (६) माया (६) लोभ (१०) राग (११) द्वेप (१२) कलह (१३) भूठा कलक (१४) चुगली (१५) निन्दा (१६) रित (भोग रुचि) (१७) कपटता से भूठ बोलना ग्रौर (१६) मिथ्या दर्शन ।

उपर्युक्त इन कमों से शान्ति भंग होती है, उद्विग्नता बनी रहती है, अन्तर्द्वन्द्व, क्षोभ, ग्रशान्ति, भय, चिन्ता, शोक व दुःख बना रहता है। ग्रतः जो दुःख से बचना चाहे, उन्हें इन पापों से बचना चाहिये। कोई पाप भी करे ग्रीर चाहे कि उसे दुःख न मिले, यह उसी प्रकार ग्रसम्भव है जिस प्रकार कोई ग्राग में हाथ भी रखे ग्रीर चाहे कि उसका हाथ न जले। यह कभी भी सम्भव नहीं है।

जिस प्रकार दुःख बुरे कर्मों के फल स्वरूप मिलता है उसी प्रकार सुख ग्रन्छें कर्मों के फल स्वरूप मिलता है। दूसरों को सुख पहुंचाने व भलाई करने से ही ग्रपने को सुख व भलाई मिलती है। ऐसे भले कार्यों को पुण्य कहा जाता है। पुण्य के नो भेद कहे हैं—दूसरों को (१) भोजन देना (२) जल पिलाना (३) स्थान देना (४) शय्या प्रदान करना (५) वस्त्र से सहायता पहुंचाना (६) मन से भला सोचना (७) वचन से मधुर बोलना (६) काया से सेवा करना ग्रीर (६) सबके साथ विनम्र व्यवहार करना ग्रादर, सत्कार, नमस्कार करना ग्रादि।

#### श्राश्रय व संवर तत्त्व ः

जिन हेतुत्रों से कर्मों का बंध होता है उन्हें ग्राध्य कहते हैं ग्रौर जिन हेतुग्रों से कर्मों का बंध होना रुकता है उसे संवर कहते हैं।

ग्राश्रव के मुख्यतः पांच भेद कहे गये हैं—(१) मिथ्यात्व, (२) ग्रविरित, (३) प्रमाद, (४) कपाय श्रौर (४) श्रगुभयोग । इनके निरोध रूप संवर के भी पांच भेद हैं—(१) सम्यक्त्व, (२) विरित, (३) ग्रप्रमाद, (४) ग्रकपाय या कपाय मंदता ग्रौर (५) ग्रुभ योग ।

ग्राश्रव में ग्रसंयत्र की ग्रौर संवर में संयम की प्रधानता होती है । भगवान महावीर े धर्म का सार या ग्रवांछनीय स्थितियों से मुक्ति पाने का उपाय संयम वताया है । ाारीरिक, वाचिक ग्रौर मानसिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना ग्रौर इनके द्वारा पाप प्रवृत्ति न करना ही संयम है। संयम आत्म विश्वास को बढ़ाता है। संयम से आत्मिक शक्ति व संपत्ति की वृद्धि होती है जो शांति और आनन्द का साधन बनती है।

वस्तुतः ग्राध्यव के ग्रर्थात् ग्रान्तिक (मन के ग्रज्ञात स्तरोय संस्कारों) ग्रंथियों के निर्माण के दो प्रत्यक्ष कारण हे—(१) योग—मन, वचन ग्रीर काया की प्रवृत्तियां-िक्रयाएं ग्रीर (२) कपाय — राग-द्वेप-मोहादि भाव। इनका वर्णन 'वंध तत्त्व' में किया जा चुका है। इन दोनों कारणों की उत्पत्ति में भूमिका के रूप में मिथ्यात्व, ग्रविरित ग्रीर प्रमाद ये तीन कारण हैं। जो वस्तु या तथ्य जैसा है, वैसा न मानना, ग्रन्थथा मानना मिथ्यात्व है। इन्द्रिय वासनाग्रों की पूर्ति व मानसिक कामनाग्रों की पूर्ति से प्रतीत होने वाला सुख, जो वस्तुत: सुखाभास है, उसे सुख मानना सबसे गहरा मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व से कामनापूर्ति में सहायक या निमित्त पदार्थों (भोग्य पदार्थों) में सम्मोहन पैदा होता है, यह ग्रविरित है। इस सम्मोहन से तन्द्रा ग्रवस्था में जीवन विताना ग्रमाद है। मिथ्यात्व ग्रीर ग्रविरित (सम्मोहन) से ही विषय ग्रीर कपाय की लहरें उठती हैं। ग्रतः ग्राथव या कर्म ग्रात्मा से लगने के योग ग्रीर कपाय 'साक्षान् कारण' हैं ग्रीर मिथ्यात्व, ग्रविरित व प्रमाद 'परम्परा कारण' है।

यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि सामान्यतः मन निष्क्रिय नहीं रह सकता अतः आश्वव के कारण रूप अशुभ प्रवृत्तियों को रोकना तव ही संभव है जविक अपने को शुभ प्रवृत्तियों में लगाया जाय। अतः कर्म बंघ (मानसिक ग्रंथियों के निर्माण) को रोकने का उपाय है— शुभ प्रवृत्तियों में लगा जाय अर्थात् अपने को संयम पालने, शुभ भावनाओं के चितन में जोड़ा जाय। इसी को संवर कहा है।

#### निर्जरातत्वः

भगवान् महावीर ने ग्रंतस्तल पर स्थित ग्रंथियों-कर्मों के क्षय का उपाय 'निर्जरा' तत्त्व के रूप में बताया है। वह उपाय है—जिन प्रवृत्तियों में रुचि लेने से कर्मों का वंध हुग्रा है, उन प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना। यह कर्मों का उन्मूलन या नाश विनय, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, उपवासादि से संभव है। ग्रतः भगवान् ने इनका विशद वर्गन निर्जरा तत्त्व में किया है।

#### भगवान् महावीर के तत्वज्ञान की विशेषता :

श्राधुनिक मनोविज्ञान ग्रभी मन के स्तरों की संरचना व उनकी कार्य-पद्धति, श्रान्त-रिक स्तरों की विलक्षणता व कुछ चमत्कारों की ही खोज कर पाया है। यह खोज भी चमत्कृत कर देने वाली हैं। ग्रभी इसका क्षेत्र, मार्गान्तरीकरण, विज्ञापन, सम्मोहन, निर्देशन, वशीकरण श्रादि जीवन के वाहरी ग्रंगों तक ही सीमित है। जीवन के श्रान्तरिक स्तर पर ग्रंकित होने वाले संस्कार ग्रंथियों के निर्माण के कारण, उनका निवारण, ग्रंत: स्थित ग्रंथियों को विना प्रकट किए नष्ट करना जैसे उपाय श्रभी तक वह नहीं खोज पाया है जबकि भगवाय महावीर के तत्त्वज्ञान में व्यवस्थित वैज्ञानिक शैली (कारण-कार्य के

मनोवैज्ञानिक संदर्भ

सम्बन्ध के रूप में) व ब्यावहारिक उपयोगिता के रूप में इन सबका विशव वर्णन विद्यमान है। यह वर्णन गिंगत शास्त्र के समान प्रत्यक्ष सत्य है।

ग्राज विश्व में जर्मनी, रूस, ग्रमेरिका ग्रादि ग्रनेक देशों में स्थित मनोविज्ञानणालाएं ग्रनुसंघान के क्षेत्र में रत हैं। उनके ग्रनुसंघानों से जैन तत्त्व ज्ञान के ग्रनेक सिद्धान्तों की विलक्षणता व रहस्यमयता प्रकट होती जा रही है ग्रीर मनोविज्ञानवेत्ता जैन तत्त्वज्ञान के निकट ग्राते जा रहे हैं। यदि भगवान् महावीर के पच्चीसवें निर्वाण शताब्दी पर जैन समाज उन मनोविज्ञानवेत्ताग्रों का ध्यान जैन तत्त्व ज्ञान के सिद्धान्तों की ग्रोर केवल ग्राहुष्ट भी कर दे तो भी बहुत बड़ी वात होगी, कारण कि फिर तो ग्रनुसंधान कर्ता मनोवैज्ञानिक स्वयं ही जैन तत्त्वज्ञान के सिद्धान्तों के मर्म का उद्घाटन कर देंगे ग्रीर मानव-जीवन व समाज ग्रादि से सम्बन्धित सब समस्याग्रों का समाधान भी प्रस्तुत कर देंगे। फलस्वरूप मानव मात्र के समक्ष ग्रपने सर्वांगीण विकास, ग्रांति, समता, निराकुलता व परमानंद का मार्ग खुल जायेगा।



# महावीर ने कहा-सुख यह है, सुख यहां है • डॉ॰ हकमचन्द भारित्ल

## सुख की खोज:

प्रत्येक दार्शनिक महापुरुप त्रैकालिक सत्य का ही उद्घाटन करना चाहता है। उसकी विशाल दृष्टि देश-काल की सीमा में त्रावद्ध नहीं होती। त्रतः उसकी वाणी में जो भी तथ्य मुखरित होते हैं, उनमें सभी देशों ग्रीर कालों की समस्याग्रों के समायान ग्रन्तिनिहित होते हैं। कुछ समस्याण्ं ऐसी होती हैं, जिन्हें काल ग्रीर देश की सीमाण्ं स्वीकार नहीं होती। ग्राज सारा विश्व सुख की खोज में संलग्न है। यह शोध-खोज भूतकाल में भी कम नहीं हुई ग्रीर न भविष्य में ही इसकी गति ठकने वाली है। ग्रतः वास्तविक सुख की समस्या सार्वदेशिक ग्रीर सार्वकालिक है। ग्राज के विश्व के सामने यह समस्या विकराल रूप में उपस्थित है।

यहां विचारणीय विषय यह है कि क्या भगवान महावीर के विचारों में इस समस्या का समुचित समाधान खोजा जा सकता है ? यही यहां संक्षेप में प्रस्तुत है।

यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि सभी जीव मुख चाहते हैं ग्रीर दुःख से डरते हैं। पर प्रश्न तो यह है कि वास्तिवक मुख है क्या ? वस्तुतः सुख कहते किसे हैं ? मुख का वास्त-विक स्वरूप समभे विना मात्र सुख चाहने का कोई ग्रर्थ नहीं।

#### भोग-सामग्री श्रीर सुखः

प्रायः सामान्य जन भोग-सामग्री को सुख-सामग्री मानते हैं ग्रीर उसकी प्राप्त को ही सुख की प्राप्त समम्रते हैं, ग्रतः उनका प्रयत्न भी उसी ग्रोर रहता है। उनकी हिष्ट में सुख कैसे प्राप्त किया जाय का ग्रर्थ होता है—'भोग-सामग्री कैसे प्राप्त की जावे?' उनके हृदय में 'सुख क्या है ?' इस तरह का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनका ग्रंतमंन यह माने वैठा है कि भोगमय जीवन ही सुखमय जीवन है। ग्रतः जव जव मुख-समृद्धि की चर्चा ग्राती है तो यही कहा जाता है कि प्रेम से रहो, मेहनत करो, ग्रधिक ग्रन्न उपजाग्रो, ग्रीद्योगिक ग्रीर वैज्ञानिक उन्नति करो—इससे देश में समृद्धि ग्रायेगी ग्रीर सभी सुन्ती हो जायेगे। ग्रादर्शमय वातें कही जाती हैं कि एक दिन वह होगा जब प्रत्येक मानव के पास खाने के लिए पौष्टिक भोजन, पहिनने को ऋतुग्रों के ग्रनुकूल उत्तम वस्त्र ग्रीर रहने को वैज्ञानिक सुविवाग्रों से ग्रुक्त ग्राधुनिक वंगला होगा, तव सभी सुखी हो जायेगे।

हम इस पर बहस नहीं करना चाहते हैं कि यह सब कुछ होगा या नहीं पर हमारा प्रश्न तो यह है कि यह सब कुछ हो जाने पर भी क्या जीवन सुखी हो जायेगा? यदि हां, तो जिनके पास यह सब कुछ है वे तो आज भी सुखी होंगे? या जो देश इस समृद्धि की सीमा को छू रहे हैं वहां तो सभी सुखी और शान्त होंगे? पर देखा यह जा रहा है कि सभी आकुल-व्याकुल और अशान्त हैं, भयाकुल और चिन्तातुर हैं, अतः 'सुख क्या है?' इस विषय पर गम्भीरता से सोचा जाना चाहिए। वास्तविक सुख क्या है और वह कहां है? इसका निर्ण्य किये विना इस दिशा में सच्चा पुरुपार्थ नहीं किया जा सकता है और न ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है।

#### कल्पनात्मक सुखः

कुछ मनीषी इससे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं—भाई, वस्तु (भोग-सामग्री) में सुख नहीं है, सुख-दुःख तो कल्पना में है। वे अपनी वात सिद्ध करने को उदाहरण भी देते है कि एक आदमी का मकान दो मंजिल का है, पर उसके दाहिनी ओर पांच मंजिला मकान है तथा बायीं ओर एक भोंपड़ी है। जब वह दायीं ओर देखता है तो अपने को दु खी अनुभव करता है और जब बायीं ओर देखता है तो सुखी, अतः सुख-दुःख, भोग-सामग्री में न होकर कल्पना में हैं। वे मनीषी सलाह देते हैं कि यदि सुखी होना है तो अपने से कम भोग-सामग्री बालों की ओर देखो, सुखी हो जाओंगे। यदि तुम्हारी दृष्टि अपने से अधिक वैभव वालों की ओर रही तो सदा दु ख का अनुभव करोगे।

मुख तो कल्पना में है, सुख पाना हो तो भोंपड़ी की तरफ देखो, अपने से दीन-हीनों की तरफ देखो, यह कहना असंगत हैं, क्योंकि दुखियों को देखकर तो लौकिक सज्जन भी दयाई ही जाते हैं। दुखियों को देखकर ऐसी कल्पना करके अपने को मुखी मानना कि मैं इनसे अच्छा हूं, उनके दुःख के प्रति अकरुरण भाव तो है ही, साथ ही मान कषाय की पुष्टि में संतुष्टि की स्थिति है। इसे मुख कभी नहीं कहा जा सकता। मुख क्या भोंपड़ी में भरा है जो उसकी और देखने से आ जायेगा। जहां सुख है, जब तक उसकी और दृष्टि नहीं जायेगी, तब तक सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा।

सुखी होने का यह उपाय भी सही नहीं है क्योंकि यहां 'सुख क्या है ?' इसे समभने का यत्न नहीं किया गया है वरन भोगजितत सुख को ही सुख मावकर सोचा गया है । 'सुख कहां है ?' का उत्तर 'कल्पना में है' दिया गया है । 'सुख कल्पना में है' का ग्रर्थ यदि यह लिया जाय कि सुख काल्पनिक है, वास्तिवक नहीं—तो क्या यह माना जाय कि सुख की वास्तिवक सत्ता है ही नहीं—पर यह वात संभवतः श्रीपको भी स्वीकृत नहीं होगी। ग्रतः स्पष्ट है कि भोग-प्राप्ति वाला सुख जिसे इन्द्रिय सुख कहते हैं—काल्पनिक है तथा वास्तिवक सुख इससे भिन्न है। वह सच्चा सुख क्या है ? मूल प्रश्न तो यह है।

#### सुख श्रोर इच्छा-पूर्ति :

कुछ लोग कहते हैं कि तुम यह करो, वह करो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी,

तुम्हें इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी ग्रीर तुम सुखी हो जाग्रोगे। ऐसा कहने वाले इच्छाग्रों की पूर्ति को ही सुख ग्रीर इच्छाग्रों की पूर्ति न होने को ही दुख मानते हैं।

# सच्चा मुख इच्छात्रों के श्रभाव में :

भगवान् महावीर ने ग्रतीन्द्रिय ग्रात्मानंद का ग्रनुभव करने के वाट स्पष्ट रूप से कहा कि इच्छाग्रों की पूर्ति में सुख नहीं है, यह तो सिर का वोभ कन्ये पर रखकर सुख मानने जैसा है। दूसरे इनकी पूर्ति संभव भी नहीं है, कारण कि ग्रनन्त जीवों की ग्रनन्त इच्छाग्रें हैं ग्रीर भोग-सामग्री सीमित है। नित्य वदलती हुई नवीन इच्छाग्रों की पूर्ति कभी संभव नहीं। ग्रतः तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, इच्छायें पूर्ण होंगी ग्रीर तुम सुखी हो जाग्रोगे, ऐसी कल्पनायें मात्र मृगमरीचिका ही सिद्ध होती हैं। न तो कभी सम्पूर्ण इच्छायें पूर्ण होने वाली हैं ग्रीर न ही यह जीवन इच्छाग्रों की पूर्ति से सुखी होने वाला है। यदि कोई कहे जितनी इच्छायें पूर्ण होंगी उतना तो सुख होगा ही, पूरा न सही, यह बात भी ठीक नहीं है वयोंकि सच्चा सुख तो इच्छाग्रों के ग्रभाव में है, इच्छाग्रों की पूर्ति में नहीं। यदि यह कहा जाय कि इच्छा पूर्ण होने पर समाप्त हो जाती है ग्रतः उसे सुख कहना चाहिए, यह कहना भी गलत है क्योंकि इच्छाग्रों के ग्रभाव का ग्रथं इच्छाग्रों की पूर्ति होना नहीं, वरन इच्छाग्रों का उत्पन्न ही नहीं होना है।

## सुख का स्वभाव निराकुलताः

भोग-सामग्री से प्राप्त होने वाला मुख वास्तिविक सुख है ही नहीं, वह तो दुःख का ही तारतम्य रूप भेद है। श्राकुलतामय होने में वह दुःख ही है। सुख का स्वभाव तो निराकुलता है श्रीर इन्द्रियसुख में निराकुलता पाई नहीं जाती है। जो इन्द्रियों द्वारा भोगने में श्राता है वह विषय सुख है, वह वस्तुतः दुःख का ही एक भेद है। उसका तो मात्र नाम ही सुख है। ग्रतीन्द्रिय श्रानन्द इन्द्रियातीत होने से उसे इन्द्रियों द्वारा नहीं भोगा जा सकता है। जैसे श्रात्मा श्रतीन्द्रिय होने से इन्द्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार श्रतीन्द्रिय सुख श्रात्मामय होने से इन्द्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

#### सुख ग्रात्मा का गुराः

जो वस्तु जहां होती है, उमे वहां ही पाया जा सकता है। जो वस्तु जहां हो ही नहीं, जिसकी सत्ता की जहां सम्भावना ही न हो, उसे वहां कैसे पाया जा सकता है? जैसे 'जान' ग्रात्मा का एक गुएा है, ग्रतः ज्ञान की प्राप्ति चेतनात्मा में मैमव है, जड़ में नहीं, उसी प्रकार 'सुख' भी ग्रात्मा का एक गुएा है, जड़ का नहीं। ग्रतः सुख को प्राप्ति ग्रात्मा में ही होगी, शरीरादि जड़ पदार्थों में नहीं। जिस प्रकार यह ग्रात्मा स्वयं को जान कर ग्रजान (मिथ्या ज्ञान) रूप परिएामित हो रही है, उसी प्रकार यह जीव स्वयं सुख की ग्राशा से पर पदार्थों की ग्रोर ही प्रयत्नशील है व यही इसके दुःख का मूल कारएा है। इसकी सुख की खोज की दिशा ही गलत है, ग्रतः दशा भी गलत (दुःच रूप) होगी ही। सच्चा सुख पाने के लिये परोन्मुखी दृष्टि छोड़कर स्वयं को (ग्रात्मा को) देखना होगा, स्वयं को जानना होगा, क्योंकि ग्रपना सुख ग्रपनी ग्रात्मा में है। ग्रात्माग्रनंत ग्रानन्द का

मनोवैज्ञानिक संदर्भ

कंद है, ग्रानंदमय है । ग्रतः सुख चाहने वालों को ग्रात्मोन्मुखी होना चाहिये । परोन्मुखी दृष्टि वाले को सच्चा सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता ।

# श्रात्मानुभूति की सुखानुभूति :

वाक्जाल और विकल्पजाल से परे ग्रतीन्द्रिय ग्रानन्द का विश्लेपण करते हुए भगवान् महावीर ने कहा कि—सच्चा सुख तो ग्रातमा द्वारा ग्रनुभव की वस्तु है, कहने की नहीं, दिखाने की भी नहीं। समस्त पर पदार्थों पर से दृष्टि हटाकर ग्रन्तमुं ख होकर ग्रपने ज्ञानानन्द स्वभावी ग्रात्मा में तन्मय होने पर ही वह प्राप्त किया जा सकता है। चूं कि ग्रात्मा सुखमय है, ग्रतः ग्रात्मानुभूति हो सुखानुभूति है। जिस प्रकार विना ग्रनुभूति के ग्रात्मा प्राप्त नहीं की जा सकती, उसी प्रकार विना ग्रात्मानुभूति के सच्चा सुख भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

गहराई से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि ग्रात्मा को सुख कहीं से प्राप्त नहीं करना है क्योंकि वह सुख से ही वनी है, सुखमय ही है, सुख ही है। जो स्वयं सुख-स्वरूप हो उसे क्या पाना ? सुख पाने की नहीं, भोगने की वस्तु है, ग्रनुभव करने की चीज है। सुख के लिए तड़पना क्या ? सुख में तड़पन नहीं है, तड़पन में सुख का ग्रभाव है, तड़पन स्वयं दुःख है, तड़पन का ग्रभाव ही सुख है। इसी प्रकार सुख को क्या चाहना ? चाह स्वयं दुःखरूप है, चाह का ग्रभाव ही सुख है।

'सुख क्या है ?' 'सुख कहां है ?' 'वह कैंसे प्राप्त होगा ?' इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, एक ही समाधान है, और वह है ग्रात्मानुभूति । उस ग्रात्मानुभूति को प्राप्त करने का प्रारम्भिक उपाय तत्विचार है। पर घ्यान रहे वह ग्रात्मानुभूति ग्रपनी ग्रारम्भिक भूमिका तत्व- विचार का भी ग्रभाव करके उत्पन्न होती है।







# मानसिक स्वास्थ्य के लिए महावीर ने यह कहा

• श्री यज्ञदत्त ग्रक्षय

#### पहला सुख निरोगी कायाः

संसार में सभी सुख चाहते हैं। श्रौर सभी जानते हैं कि 'पहला सुख निरोगी काया'। गरीर स्वास्थ्य के विना ग्रन्थ किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त करना सम्भव नहीं। श्रस्वस्थ व्यक्ति को न ग्रच्छा खाने का मजा मिलता है न ग्रच्छा पहनने का। वह न संगीत का श्रानंद ग्रनुभव कर सकता है न रूप, रस, गंव का। श्रस्वस्थ दशा में श्रानंदानुभव की शक्तियां एक प्रकार से कुंठित हो जाती हैं। इसलिए 'एक तंत्रुक्त्नी हजार नियामत है।' गरीर रोगी होने पर किसी काम या वात में मन नहीं लगता, मन उलड़ा-उलड़ा सा रहता है। इससे मिद्ध है कि शरीर की स्वस्थ या ग्रस्वस्थ दशा का मन पर श्रनुकूल या प्रतिकृत प्रभाव पड़ता है।

#### मितमोगी को स्वस्थता, ग्रति मोगी को रोग:

मन की सही-गलत दशाश्रों का इन्द्रियों पर, तन पर, सही-गलत प्रभाव पड़ता है। पहले मन मे कोई विचार श्राता है, शरीर ग्रीर इन्द्रियां तद्नुकूल कार्य करती हैं, उसका ग्रन्थ या बुरा प्रभाव मन पर पड़ता है। मन मिठाई खाने को ललचाता है, तव उसके कहे अनुसार व्यवस्था करता है, मिठाई खाई जाती है, जीभ को ग्रन्थी लगती है। जीभ उस स्वाद को ग्रीर चाहती है। मन या तो कहता है कि कोई हजे नहीं, ग्रीर ग्रीवक मिठाई खाली जाती है तो उस ग्रित के फलस्वरूप शरीर में विकार एकत्र होते ग्रीर रोग पनपते एवं उभड़ते हैं या मन कहता है कि वस इतना यथेष्ट है, ग्रीत नहीं। मितभोगी को स्वस्थता, ग्रीतभोगी को रोग। इस संयम के फलस्वरूप स्वस्थता बनी रहती है। ग्रतः भारीरिक स्वास्थ्य ग्रीर मानसिक स्वास्थ्य परस्पर पुरक है। विलेक यो कहना चाहिए कि मानिक स्वास्थ्य गरीर स्वास्थ्य की कुञ्जी है स्वस्थ मन तन को स्वास्थ्य की दिशा में ग्रिगर करता रहता है ग्रीर स्वस्थ तन मानिक स्वास्थ्य को बढ़ाता रहता है।

#### सौमनस्य की ग्रावश्यकताः

दक्षिण भारत के विद्वान प्राकृतिक चिकित्सक श्री कृ० लक्ष्मण् जमा ने लिखा है— ग्रतः मुस्वास्थ्य सिद्धयर्थं सौमनस्यन् ग्रपेक्षते । मनसि प्रतिकृतेतु सन्मार्गात् प्रच्युतिश्चृता । ग्रर्थात् ग्रच्छे स्वास्थ्य की सिद्धि के लिये सौमनस्य की ग्रावश्यकता है । मन के प्रतिकूल होने पर ग्रच्छे मार्ग से विचलित हो जाना सुनिश्चित है ।

इसमें 'सौमनस्य' शब्द विशेष घ्यान देने योग्य है। 'सुमनता' ग्रर्थात् ग्रच्छे मन वाला होना। ग्रच्छे मनवाला, 'सुमन' किस प्रकार हुग्रा जा सकता है ?

#### मानसिक स्वास्थ्य का धनी कौन ? :

एक विद्वान ने निरोग कौन रहता है यह वताते हुए कहा है-

नित्यं हिताहार विहार सेवी, समीक्ष्यकारी विषयेष्व सक्तः। दाता समः सत्यपरः क्षमावान् ग्राप्तोपसेवी च भवत्यरोगः॥४॥

ग्रथांत् 'नित्य हितकर ग्राहार विहार का सेवन करने वाला, विवेकपूर्वक कार्यं करने वाला, विषय भोगों में ग्रलिप्त रहने वाला, दान, समभाव रखने वाला, सत्य ग्रह्ण में तत्पर, क्षमा-ग्रील ग्रीर ग्रार्ष पुरुषों की संगति करने वाला निरोग रहता है। इसके ग्रनुसार ग्रधिकांश वातें मन से, मानसिक स्वास्थ्य से सम्वन्घ रखने वाली हैं। जो समभाव रखने वाला, सत्य ग्रीर क्षमा को धारण करने वाला, सत्संगति में रहने वाला, दूसरों के कष्टिनिवारणार्थं दान देने वाला है, विवेक पूर्वक कार्य करता है वह मानसिक स्वास्थ्य का धनी है। वह विषय भोगों में संयम, खानपान, रहन-सहन में संयम, हितकरता-ग्रहितकरता का विश्लेपण कर ग्रहण तथा त्याग करने के घैर्य का प्रभाव मन पर डाल सकेगा।

'धर्मार्थं काममोक्षागां ग्रारोग्यंमूल साधनम्'

धर्म, अर्थ, काम ग्रीर मोक्ष का मूल साधन ग्रारोग्य है। इसलिए मन ग्रीर तन से स्वस्थ रहने के साधनों, प्रक्रियाओं का निर्देश धर्म के ग्रन्तर्गत किया जाता रहा है।

#### मानसिक विकारः

'कालिकापुराएा' में मानसिक भावों को निम्न प्रकार गिनाया गया है-

शोकः क्रोधश्च, लोभश्च कामो मोहः परासुता । ईर्ष्या मानो विचिकित्सा कृपाऽसूया जुगुप्सता । द्वादशैते वुद्धिनाश हेतवो मानसा मलाः ।।

ग्रर्थात् शोक, कोध, लोभ, काम, मोह, ग्रालस्य, ईर्ष्या, ग्रिभमान, संशयग्रस्तता, तरसखाना, ग्रम्या व पर्रानदा ये बारह मानसिक विकार बुद्धि नाश के हेतु हैं।

इनके श्रतिरिक्त भी अधीरता, निराशाबादी मनोवृत्ति, चिड्चिड्रापन, ग्रालस्य, प्रमाद (लापरवाही), भोग लालसा की ग्रतिशयता, चिता, कृतिनश्चयों पर ग्रमल न करना ग्रादि ग्रीर भी मानसिक विकार या मन के रोग हैं।

#### महावीर ने यह कहा :

भगवान् महावीर के उपदेशों में सर्वत्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए ग्रावश्यक तत्वों एवं मानसिक विकारों के त्याग का निर्देश किया गया है।

कोहं च मार्ग च तहे व मायं लोभं च उत्थं ग्रज्भत्थ दोसा । एयागिवन्ता ग्ररहा महेसी न कुव्वइ पावं न कार वेई ।।

ग्रर्थात् कोष, मान, माया ग्रीर लोभ—ये चार ग्रतरात्मा के भयंकर दोप हैं। इनका पूर्ण स्प से परित्याग करने वाले ग्रर्हन्त महिंप न स्वयं पाप करते हैं ग्रीर न दूसरों से करवाते हैं।

इन भयंकर दोपों का परिगाम वताते हुए वे कहते हैं—

ग्रहें वयन्ति कोहेग्, माग्रेणं ग्रहया गई।

माया गहपडिग्घा ग्रो, लोहा ग्रो दह ग्रो भयं।।

अर्थात् कोध से मनुष्य नीचे गिरता है, अभिमान से अधमगित को पहुंचता है, माया ने सद्गित का नाश होता है, श्रौर लोभ से इहलोक तथा परलोक में महान् भय हैं।

दुष्परिच्चया हमे कामा नो मुजहा श्रधीर पुरसेहिं। ग्रहसंति सुवया साह, जे तरन्ति ग्रतरे वालेयाव।

श्रर्थात् काम भोग वड़ी मुक्किल से छूटते हैं श्रधीर पुरुष तो इन्हें महसा छोड़ ही नहीं सकते। परन्तु जो महावतों जैसे सुन्दर व्रतों के पालन करने वाले साधु पुरुष हैं वे ही दुस्तर भोग समुद्र को तैर कर पार होते हैं, जैसे—विशिक समुद्र को।

#### स्वस्थता की प्रक्रिया:

विकृत मनों व्यापारों ग्रीर कार्यों को ही पाप की संज्ञा दी गयी है। महावीर स्वामी मानसिक मूल्यों की हानिकारकता बताने के साथ-साथ मानिमक स्वास्थ्य के मार्ग के रूप में सुन्दर ब्रतों को पालन करने का निर्देश देते हैं।

महावीर स्वामी तो व्यक्ति ग्रीर समाज के रोगों की सुचारू चिकित्मा करने वाले महापुरुष थे। उन्होंने छह मानसिक ग्रीर छह शारीरिक तपों का निर्देश कर मानसिक ग्रीर शारीरिक स्वास्थ्य की ग्रोर दिशा निर्देश किया है। उनके कथन ग्राज की भाषा में, ग्राज की गब्दावली में है। किन्तु तिनक गहराई से विचार करते ही उनकी ग्राज के ग्रुग के ग्रुगुकूल उपयोगिता समक्ष में ग्रा मकती है।

ग्रसस्तम् स्वोपरिया, भिक्लापरिया, रसपरिच्वाग्रो । काम किलेसो संलीरायाय, वज्भो तवो होइ ।

श्रनशन, श्रनोदरी, भिक्षाचारी, रसपरित्याग, काम क्लेश श्रीर संलेखना ये बाह्य तप हैं।

पापन्छित्तं विरायो, वेयाच्चं तहेव सङ्भायो । भाणंच विजस्साग्गो, एमो अव्भिन्तरो तवो ।।

प्रायिषचत, विनय, वैयावृत्य, स्वाच्याय, ध्यान ग्रीर व्युत्सर्ग ये ग्राम्यन्तर तप हें।

ग्राम्यन्तर तप मानसिक स्वास्थ्य के ग्रचुक उपाय है। जो व्यक्ति ग्रपनी त्रुटियां को स्वीकार कर स्वयं स्कूर्ति से दण्ड ग्रहण करता है पण्चाताप कर उन दोषों को न दोहराने

का निश्चय करता है उसके मन में मानसिक ग्रंथियां जटिलताएं, उलभने टिक ही नहीं सकती।

> एवं धम्मस्सविएाग्रो, मूलं परमो से मोक्खो। जेगा कित्ति सुये सिग्धं निस्सेसंचाभिगच्छइ।।

इसी भाँति धर्म का मूल विनय है और मोक्ष उसका ग्रंतिम रस है। विनय के द्वारा ही मनुष्य बड़ी जल्दी शास्त्रज्ञान तथा कीर्ति सम्पादन करता है। ग्रंत में निश्रेयस भी इसी के द्वारा प्राप्त होता है।

विक्ती ग्रविणीयस्स, संपत्ती विणीयस्स। जस्सेये दुह ग्रो नायं, सिक्खं से ग्रभिगच्छइ।

'स्रविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है स्रौर विनीत को सम्पत्ति' ये दो वातें जिसने जान ली हैं, वहीं शिक्षा प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट है कि मानसिक रूप से ग्रस्वस्थ व्यक्ति किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।

भारत प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक 'ग्रारोग्य' के सम्पादक श्री विट्ठलदास मोदी 'ग्रारोग्य' के सितम्बर, ७४ ई० के ग्रंक में लिखते हैं—'मदद एक ऐसी दवा है जो लेने ग्रीर देने वाले दोनों को ही फायदा पहुंचाती है। यदि ग्राप दूसरों की भलाई के काम में ग्रपने को भूल जाय तो ग्रापके रोग स्वयं जाने की ग्रीर प्रवृत्त होते हैं। दूसरों की भलाई से संतोप प्राप्त होता है ग्रीर वह हमारी कल्पना को स्वस्थ बनाता है ग्रीर स्वस्थ कल्पना, कल्पना करने वाले को भी स्वस्थ ही देखती है। वैयावृत्यरूप तप का यही लाभ है।

ग्रज्ञान, ग्रल्प ज्ञान, श्रौर श्रशुद्ध ज्ञान का ग्रंत स्वाध्याय से होता है। इसीलिए स्वाध्याय मानसिक स्वास्थ्य के लिए ग्रपूर्व ग्रौषध है। लोकमान्य तिलक ने इसीलिए कहा था कि 'मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूंगा'।

इसी प्रकार घ्यान श्रौर व्युत्सर्ग भी चंचल श्रौर श्रस्थिर, मनोवृत्तियों को उपशमित करने में सहायक होते हैं।

#### सम्यक् साधना आवश्यकः

प्रायः प्राप्त सद्ज्ञान का आलस्य और प्रमादवश भनीभांति परिपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप अनेक आधियों का जन्म होता है। भगवान् महावीर इसीलिए कहते हैं—

खिप्पं न सक्केह विवेगमेउं तम्हा समुट्ठाय पहाय कामे । समिच्च लोयं समया महेसी श्रायागु रक्खी चरमप्पमत्ते ।।

ग्रात्म विवेक कुछ भटपट प्राप्त नहीं किया जाता—इसके लिए सम्यक् साथना की ग्रावश्यकता है। महींपजनों को बहुत पहले से संयम पथ पर दढ़ता के साथ खड़े होकर, कामभोगों का परित्याग कर, समता पूर्वक स्वार्थी संसार की वास्तविकता को समभकर, भ्रपनी ग्रात्मा की पापों से रक्षा करते हुए सर्वदा ग्रप्रमादी रूप से विचारना चाहिए।

ग्रवले जह भार वाहए, मामगो विसयेऽव गाहिया। पच्छा पच्छार्णु तावए, समयं गोयम ! मा पमायए।।

षुमावदार विषयमार्ग को छोड़कर तू सीधे श्रीर साफ मार्ग पर चल। विषय मार्ग पर चलने वाले निवंल भारवाहक की तरह बाद में पछताने वाला न बन। हे गौतम! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर।

इस प्रकार भगवान महावीर ने स्थान-स्थान पर मन के विविध विकारों को दूर करने का उपदेश देते हुए मानसिक स्वास्थ्य का पथ प्रशस्त किया है। मानसिक रूप से स्वस्थ पुरुप शरीर से भी स्वस्थ रहेगा। साथ ही सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी, जिसके कि ग्रभाव में ग्राज समाजवाद व साम्यवाद के लुभाने वाले नारों की ग्राड़ में जनता सभी प्रकार के कलेशों से संवस्त हं, महत्वपूर्ण भूमिका ग्रदा कर सकता है। ग्राज के युग के संदर्भ में महावीर स्वामी के उपदेशों का विवेक पूर्वक मनन कर परिपालन करने की दिशा में ग्रग्नसर होना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है।





# ग्रवकाश के क्षणों के उपयोग की समस्या ग्रौर महावीर

• श्री महावीर कोटिया

#### श्रवकाश के समय की समस्या:

श्राधुनिक वैज्ञानिक उपलिब्धयों ने मनुष्य को पर्याप्त श्रवकाश का समय दे दिया है, जिसका वह मनमाने ढंग से उपयोग करने में स्वतन्त्र है। उद्योग-धंधों का मशीनीकरण, स्रावागमन व संदेशवाहन के द्रुतगामी साधन श्रौर यहां तक कि छोटे मीटे घरेलू काम भी यथा वर्तनों की सफाई व धुलाई, मकानों की सफाई व फर्श की धुलाई, रसोई घर का कामकाज श्रादि के लिए भी श्रित विकसित पश्चिमीय देशों में स्वचालित मशीनें कार्यरत हैं, तब फिर क्यों नहीं मनुष्य श्रपने लिए पर्याप्त श्रवकाश के समय का उपभोग करे ? वैज्ञानिक श्रौर तकनीकी दृष्टि से विकसित देशों में जहां श्रवकाश के समय की यह समस्या श्रिक उग्र है वहां श्रविकसित देशों में श्रभी इस समस्या का वह रूप नहीं है, श्रौर श्रगर कुछ है भी तो वह साधन सम्पन्न कुछ उच्च वर्ग के लोगों तक ही प्रमुखतः सीमित है।

अवकाश के समय का दो दृष्टियों से उपयोग किया जा सकता है। एक निर्माणात्मक रूप में अर्थात् व्यक्ति, समाज व राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में, दूसरा रूप इस अमूल्य समय के दुरुपयोग का है, जबिक व्यक्ति मद्यपान करने, जुआ खेलने तथा इसी प्रकार के अन्य निरर्थंक कार्यों में, व्यसनों में, निठल्ले रहने में ही इसे व्यतीत करदे। पश्चिमी देशों में समय गुजारने के लिए अनेक प्रकार के नये-नये कार्यंक्रम, नित नये संगठन रूप ग्रहण करते जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य मनुष्य के अमूल्य समय को भीज-मजे के कार्यंक्रम में विताना मात्र। ऐसे कार्यंक्रमों में हिप्पी-वादियों की भांग, गांजा, चरस, एल. एस. डी. की गोलियों आदि के सेवन के माध्यम से जीवन में सुख-शांति की खोज, वीटलों का मादक संगीत, प्राकृतिक सुरम्य स्थानों पर निर्वस्त्र विहार, सुरापान और उन्मुक्त भोग का आनन्द आदि के विकल्प प्रस्तुत किए जाकर मनुष्य के मन को भरमाया जाता है, उसे मादक सुख-स्वप्नों का ग्रह-सास कराकर समय विताने का मन्त्र दिया जाता है। पर प्रश्न यह है कि क्या यह खाली समय का सही उपयोग है?

#### मनुष्य निठल्ला नहीं रह सकता:

इस प्रश्न के साथ ही इस समस्या का एक दूसरा पहलू यह भी है कि मनुष्य वस्तुतः निठल्ला रह भी नहीं सकता है। निठल्ले रहकर समय निकालना एक मानवीय समस्या है। मनुष्य कभी ग्रधिक काम करने से नहीं मरा, श्रगर वह मरा है तो शक्ति ग्रपव्यय व चिता के कारएा। जहां हम खाली हुए नहीं कि तरह-तरह के विचार, भावनाएं, ऊल-जलूल कल्पनाएं हमारे मस्तिष्क को विकृत करने लगती हैं। अनहोनी चिताएं निरर्थक विकल्प, संभाव्य घटनाओं से मन भरने लगता है, स्नाविषक उत्ते जना वढ़ जाती है, जीवन निस्सार और निष्फल लगने लगता है। उकताहट, व्याकुलता, निराशा और पराजय की भावना निठल्ले मनुष्य को आ दवोचती है। ये उसे कहीं का नहीं रहने देती, स्वास्थ्य चौपट, चिताग्रस्त मुर्फाया चेहरा, बुक्ता मन, न उत्साह और न प्रफुल्लता। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन भार हो जाता है, जीना दुश्वार हो जाता है। मरते वनता नहीं, जीना ग्राता नहीं। कार्य-निमन्तता सुखी जीवन की शर्त:

फिर किया क्या जाए ? ग्रादमी को स्वस्थ भी रहना है, सुखी ग्रौर प्रसन्न भी। हमेशा खीभ भरे, भूं भलानेवाले ग्रौर उकताहट भरा कटु जीवन जीने वाले लोग ही रहें तो यह दुनिया रहने योग्य कहां रह जाएगी ? ग्रतः एक ही साधन है ग्रौर वहीं साध्य भी है, 'ग्रादमी को व्यस्त रहना चाहिए।' ग्रंग्रेज किव टेनिसन कहता है: 'मुफ्ते कार्य में निमग्न रहना चाहिए, नहीं तो मैं नैराश्य में टूट जाऊंगा। यही बात स्नागुरोग चिकत्सक कहते हैं। उनका कहना है कि स्नागुरोगों का हेतु शिराग्रों का हास होना नहीं, ग्रिपतु निस्सारता, निष्फलता, निराशा, चिन्ता ग्रौर व्याकुलता ग्रादि के मनोविकार हैं। चिता, भय, ग्रुएा, ईप्यां तथा स्पर्धा के ये मनोभाव इतने प्रवल होते हैं कि ये मस्तिष्क से ग्रन्य मभी गांत एवं सुखद विचारों तथा मनोभावों को निकाल वाहर कर देते हैं। ग्रतः मनुष्य का कर्तव्य (प्रमें) है व्यस्त रहना, सुखी जीवन के लिए कार्य निमग्न रहना।

#### परोपकारी की व्यस्तता भ्रपनायें :

इस सन्दर्भ में संसार के महापुरुषों, धर्म-संस्थापकों, तीर्थंकरों ने मनुष्य की सर्वा-धिक महायता की है। यह दूसरी वात है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण अपने इन मुक्तिदाताओं की ही उपेक्षा करने लगे, उनकी पूजा-उपासना का दिखावा तो करता रहे परन्तु उनके वास्तविक उपदेशों को तिलांजिल दे दे। मनुष्य के इसी स्वार्थ ने वार-वार उसे दुःख में घसीटा है, चिंता में डुवोया है, निराशा अस्त किया है। दुनिया में आनेवालों में से अधिसंख्यक जीवनभर रोते ही रहते हैं, रोते ही चले जाते हैं। मुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें। निठल्ले रहने की अपेक्षा परोपकारी की व्यस्तता को अपनायें। इस व्यस्तता के लिए हमें अनिवार्य रूप से धार्मिक होना पड़ेगा, आव्यात्मवादी बनना पड़ेगा, अपने 'स्व' से निकलकर 'पर' की चिंता भी करनी होगी, स्वार्थ को छोड़ परमार्थ को पकड़ना होगा, संकुचितता और संकीर्णता को भुला कर विज्ञाल हृदयता की गरिमा को समक्तना होगा। विश्व के सभी धर्मों ने परार्थ सेवा को हो अत्यिवक महत्व दिया है।

#### जनसेवा की भावना:

तीर्थंकर महावीर द्वारा उपदेशित धर्म का तो मूलाधार ही जन सेवा की भावना है। इस सन्दर्भ में मुक्ते भगवान महावीर के जीवन का एक प्रसंग बार-बार याद आ जाता है। एक बार उनके प्रमुख शिष्य (गराधर) गीतम ने उनसे प्रश्न किया, भगवन ! दो व्यक्ति हैं। एक रात दिन भ्रापकी भक्ति में लगा रहता है, यतः जन-सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाता। दूसरा सदा ही जन-सेवा में लगा रहता है, यतः थ्रापकी भक्ति नहीं कर पाता। प्रभु इन दोनों में कौन धन्य है ? कौन श्रधिक पुण्य का भागी है ?

महावीर ने विना एक क्षगा के भी विलम्ब के उत्तर दिया—'वह, जो जन-सेवा में लगा रहता है, धन्य है, पुण्यवान है।'

गीतम ने कहा-- 'प्रभु! यह कैसे ? क्या ग्रापकी भक्ति """।'

गौतम ! मेरी भक्ति, मेरा नाम रटने में या मेरी पूजा श्रर्चना करने में नहीं, मेरी वास्तविक भिन्त मेरी श्राज्ञा पालन में है । मेरी श्राज्ञा है प्राणी मात्र को सुख-सुविधा व शांति पहुंचाना, उनके कष्टों का परिहार करना ।

## समय का सदुपयोग:

इस प्रकार महावीर के दृष्टिकीए। से सच्चा धार्मिक वह है जो प्राणी सेवा में लगा रहता है। प्राणी मात्र की सेवा जिसका धर्म है, उसकी अवकाश कहां? यह दुनिया सदा ही अनेक दीनों, दु:खियों, पीड़ितों, अपंगों, भयाकान्तों से भरी पड़ी है। जिसने पीड़ित मानवता की पुकार को सुनना सीख लिया, उसे जीवन में अवकाश कहां? उसके चारों ओर अनवरत काम की ऐसी लम्बी श्रृंखला है, जिसे कभी पूरा होना नहीं और जिसको करने में सदा ही एक स्वर्गिक आनन्द है, दिव्य सन्तोष है, एक धुन है, एक लगन है जो जीना ही सार्थक कर जाती है।

महावीर ने धर्म का स्वरूप वताया है—-ग्रहिसा, संयम ग्रीर तप। ग्रहिसा ग्रीर संयम भावनापरक ग्रधिक हैं परन्तु तप में क्रिया प्रमुख है। तप ग्रर्थात् परसेवा, स्वाध्याय, ग्रात्मिचतन। हम तप को ही पकड़लें तो हमारे 'खाली समय' की समस्या का निराकरण हो जाएगा।

पर-सेवा जिसका लक्ष्य हो, स्वाध्याय श्रीर श्रात्मचितन जिसका व्यसन बन गया हो, उसके पास खाली समय रहता ही कहां है? व्यक्तियों को चाहिए कि वे व्यस्त रहने के इस जीवन दर्शन को समभें श्रीर इसे व्यवहार में उतारें। जीविकोपार्जन के धन्धे से बचे श्रपने श्रमूल्य क्षणों का उपयोग दूसरों के हितार्थ काम करने, सत्-साहित्य का स्वाध्याय करने, श्रात्मचिन्तन करने श्रादि में लगाएं। यदि हमारा श्रवकाश का समय किसी दुःखी के श्रांसू पौंछने में, किसी संतप्त हृदय को सान्तवना देने में, किसी बेसहारा को सहारा प्रदान करने में तथा श्रच्छे विचारों के श्रध्ययन मनन व चिन्तन तथा ध्यान साधना में लग सके तो इससे श्रच्छा समय का सदुपयोग श्रीर क्या होगा ?

# अध्टम खण्ड

ं सांस्कृतिक संदर्भ



# भ्राधुनिक परिस्थितियाँ एवं भगवान् महावीर का संदेश

• डॉ० महाबीर सरन जैन

## बौद्धिक कोलाहल का युगः

भगवान महावीर के युग पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि वह युग भी ग्राज के युग की भांति ग्रत्यंत वौद्धिक कोलाहल का युग था। हमारा ग्राज का युग ग्रह्यात्म, धर्म, मोक्ष ग्रादि पारलीकिक चिन्तन के प्रति विरक्त ही नहीं, ग्रनास्थावान भी है।

भगवान महाबीर के यूग में भी भौतिकवादी एवं संशयमूलक जीवन दर्शन के मतानुयायी चितकों ने समस्त धार्मिक मान्यताग्रीं, चिर संचित ग्रास्था एवं विश्वास के प्रति प्रश्तवाचक चिन्ह लगा दिया था। पूरगाकस्सप, मक्खलि गोशालक, ग्रजितकेशकम्बलि, पकुष कच्चायन. संजय बेलटि्ठपुत्त ब्रादि के विचारों को पढ़ने पर हमको स्राभास होता है कि युग के जन-मानस को संशय, वास, प्रविश्वास, ग्रनास्था, प्रश्नाकुलता ग्रादि वृत्तियों ने किस सीमा तक श्रावद्ध कर लिया था । पूरिए। कस्मप एवं पकुष कच्चायन दोनों श्राचार्यों ने स्रात्मा को स्थिति तो स्वीकार की थी किन्तु 'स्रक्रियावादी' दर्शन का प्रतिपादन करने के कारण इन्होंने सामाजिक जीवन में पाप-पृष्य की सभी रेखार्ये मिटाकर ग्रनाचार एवं हिंसा के वीजो का वपन किया। पूरसा कस्सप प्रचारित कर रहे थे कि ग्रात्मा कोई क्रिया नहीं करती, बरीर करता है ग्रीर इस कारण किसी भी प्रकार की क्रिया करने से न पाप होता है न पुष्य । पकुष कच्चायन ने बताया कि (१) पृथ्वी (२) जल (३) तेज (४) बायु (१) मुख (६) दु:ख एवं (७) जीवन-ये सात पदार्थ ग्रकृत, ग्रनिर्मित, ग्रवच्य, कूटस्य एवं ग्रचल हैं। इस मान्यता के ग्राबार पर वे यह स्थापना कर रहे थे कि जब ये ग्रवब्य हैं तो कोई हंता नहीं हो सकता। ''यदि तीक्ए। अस्त्र द्वारा किसी को काट भी दिया जावे तो भी वह किसी को प्रामा से मारना नहीं कहा जा सकता।" प्रजितकेसकंविल पुनर्जन्मवाद पर प्रहार कर ग्रास्तिकवाद को भूठा ठहरा रहे थे तथा भौतिकवादी विचारधारा का निरूपण करने के लिए इस सिद्धान्त की स्थापना कर रहे थे कि "मूर्ख ग्रीर पंडित सभी शरीर के नष्ट होते ही उच्छेद को प्राप्त हो जाते हैं।"

भगवान महावीर के समकालिक प्राचार्य मंत्रिल गोशालक की परम्परा को ग्राजी-यक या प्राजीयिक कहा गया है। 'मंक्तिमनिकाय' में इनकी जीवन-दृष्टि की 'ग्रहेतुकदिद्वि' ग्रथवा 'ग्रिकिरियादिट्ठि' कहा गया है। इस प्रकार उनके मत में व्यक्ति की इच्छा-शक्ति का प्रपना कोई महत्त्व नहीं है। नियतिवादी होने के कारण गोशालक प्रचारित कर रहे थे कि ''जीवन-मरण, सुख-दुख, हानि-लाभ, ये सब ग्रनितकमणीय हैं, इन्हें टाला नहीं जा सकता, वह होकर ही रहता है।" संजय बेलट्टिपुत्त ग्रनिश्चय एवं संशय के चारों ग्रीर चक्कर काट रहे थे। इनके ग्रनुसार परलोक, श्रयोनिज प्राणी, शुभाशुभ कर्मों के फल ग्रादि के विषय में निश्चितह्वप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

#### महावीर : मानवीय सौहार्द के स्रालोक :

इस प्रकार जिस समय दशंन के क्षेत्र में चारों ग्रोर घोर संशय, ग्रनिक्चय, तर्क, वितर्क, प्रश्नाकुलता ब्याप्त थी, ग्राचारमूलक सिद्धान्तों की ग्रवहेलना एवं उनका तिरस्कार, करने वाले चिन्तकों के स्वर सुनायी दे रहे थे, मानवीय सौहादं एवं कर्मवाद के स्थान पर घोर भोगवादी, ग्रक्रियावादी एवं उच्छेदवादी वृत्तियां पनप रही थीं, जीवन का कोई पथ स्पष्ट नहीं दिखायी दे रहा था, उस समय भगवान महावीर ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, अपने ही प्रयत्नों द्वारा उच्चतम विकास कर सकने का ग्रास्थापूर्ण मार्ग प्रशस्त कर; ग्रनेकांतवाद, स्याद्वाद, ग्रपरिग्रहवाद एवं ग्रहिसावाद ग्रादि का सन्देश देकर नवीन ग्रालोक प्रस्फुटित किया।

#### भौतिक विज्ञान की उन्नति:

त्राज भी भौतिक विज्ञान की चरम उन्नित मानवीय चेतना को जिस स्तर पर ले गयी है वहां पर उसने हमारी समस्त मान्यताग्रों के सामने प्रश्तवाचक चिन्ह लगा दिया है। प्राचीन मूल्यों के प्रति मन में विश्वास नहीं रहा है। महायुद्धों की ग्राशंका, ग्राएाविक युद्धों की होड़ ग्रीर यांत्रिक जड़ता ने हमें एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सुन्दरता भी भयानक हो गयी है। डब्ल्यु. बी. ईट्स की पंक्तियां शायद इसी परिवर्तन को लक्ष्य करती हैं—

All changed, changed utterly A terrible beauty is born.

वैज्ञानिक उन्नति की चरम सम्भावनाओं से चमत्कृत एवं औद्योगीकरण की प्रक्रिया से गुजरने एवं पलने वाला आज का आदमी इलियट के ''वैस्टलेंड'' के निवासी की भांति जड़वत एवं यन्त्रवत् होने पर विवश होता जा रहा है।

रूढ़िगत घर्म के प्रति ग्राज का मानव किचित भी विश्वास को जुटा नहीं पा रहा है। समाज में परस्पर घृएाा, ग्रविश्वास, ग्रनास्था एवं संत्रास के वातावरएा के कारए। ग्राज ग्रनेक मानवीय समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। भरी भोड़ में व्यक्ति ग्रकेला होता जा रहा है, जुड़कर भी ग्राने को समाज से तोड़ने का उपक्रम करना इसी की निशानी है— इसी बल जहां जहां पहचान हुई, मेंने वह ठांव छोड़ दो, ममता ने तिरिशी-तीर श्रीर मोड़ा-वह डोर मैंने तोड़ दो।

---ग्रज्ञेय

ग्राधिक ग्रनिश्चयात्मकता, ग्रराजकता, ग्रात्मग्लानि. व्यक्तिवादी ग्रात्म विद्रोह, जीवन की लक्ष्यहीन समाप्ति ग्रादि प्रवृत्तियों से ग्राज का युग ग्रसित है। कीटि-कीटि जन जिन्हें युगों-युगों से समस्त मानवीय ग्रियकारों से वंचित रखा गया है वे ग्राज भाग्यवाद एवं नियतिवाद के सहारे मौन होकर बैठ जाना नहीं चाहते प्रत्युत सम्पूर्ण व्यवस्था पर हथीड़ा चलाकर उसे नष्ट-भ्रष्ट कर देना चाहते हैं।

#### अस्तित्ववादी चिन्तन :

परम्परागत जीवन-मूल्यों को सायास तीड़नें की उद्देश्यगत समानता के होते हुए भी भगवान महाबीर के पूर्वंबर्ती एवं समसामयिक ग्रिक्रियावादी चिन्तन एवं ग्राधुनिक ग्रिक्टित्ववादी चिन्तन में बहुत ग्रन्तर है। ग्रिक्टित्ववादी चिन्तन ने मानव-व्यक्ति के संकल्य स्वातन्त्र्य; व्यक्तित्व निर्माण के लिए स्व प्रयत्नों एवं कर्मगत महत्त्व का प्रतिपादन, कर्मों के प्रति पूर्ण दायित्व की भावना तथा व्यक्तित्त्व की विलक्षणता, गरिमा एवं श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। यह चिन्तन ''सारसत्ता'' (Essence) ग्रीर ''ग्रस्तित्व'' (Existence) को ग्रन्तग ग्रयों में प्रयुक्त करता है। सारसत्ता प्रकृति का निश्चित ग्राकारयुक्त प्रयोजनज्ञील निष्क्रिय तत्त्व है ग्रीर ग्रस्तित्व चेतनासम्पन्न क्रियाशील ग्रानिश्चित तत्त्व है जो सृष्टि में मानव मात्र में ही परिलक्षित होता है। ग्रस्तित्व सम्पन्न मानव ग्रपने ऐतिहासिक विकास के ग्रानिद्द्य, ग्रज्ञोय मार्ग को मापता चलता है। सृष्टि की यह चेतन सत्ता ग्रपने चिन्तन एवं निर्णय के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है—

में रथ का दूटा हुम्रा पहिया हूँ लेकिन मुक्ते फेंको मत

इतिहासों की सामूहिक गति सहसा फूठी पड़ जाने पर— क्या जाने सचाई द्वटे हुए पहिये का ग्राथय ले ।

-- धर्मवीर भारती

इस प्रकार ग्राज का जीवन-दर्शन खंडित, पीड़ित होते हुए भी ग्रकर्मण्य एवं भाग्य-

वादी नहीं है। ग्राज एक ग्रोर जहां गित है वहीं दिशा नहीं है। ग्राज की परिस्थितियों में इसी कारण भयावह खतरों से भरी हुई दुनिया में चमकीली ग्राशार्य भी हैं।

पुराने जमाने की चेतना में श्रादमी के भाग्य का विधाता ''परमात्मा'' माना जाता था। इस परमात्मा के प्रति श्रद्धा एवं अनन्यभाव के साथ ''ग्रत्यनुराग'' एवं "समर्पण'' से व्यक्ति छुटकारा पा लेता था। "भिवत एक ऐसा अमोघ अस्त्र था जो समस्त विपदाश्रों से छुटकारा दिला देता था; ''रामवाण श्रीषधि'' थी। श्राराध्य श्रलग-श्रलग हो सकते हैं किन्तु किसी श्राराध्य के प्रति ''परानुरक्ति'' ''परम प्रेम'', स्नेह पूर्वक किया गया सतत् ध्यान से उसकी समस्त मनोकामनायें पूरी हो जाती थीं।

किन्तु ग्राज का व्यक्ति स्वतन्त्र होने के लिए ग्रिभशापित (Condemned to be free) है। ग्राज व्यक्ति परावलम्बी होकर नहीं, स्वतन्त्र निर्णयों के क्रियान्वय के द्वारा विकास करना चाहता है। सार्व का ग्रस्तित्ववाद ईश्वर का निर्णेध करता है ग्रीर मानव को ही ग्रपने भविष्य का निर्माता स्वीकार करता है। यह चिन्तन महात्मा बुद्ध के—

''श्रता ही श्रत्तनो नाथों को ही नाथो परो सिया''
''श्राप ही श्रपना स्वामी है; दूसरा कौन स्वामी हो सकता है''-के श्रनुकूल है।

ग्रस्तित्ववादी दर्शन यह मानता है कि मनुष्य का स्रष्टा ईश्वर नहीं है ग्रौर इसी-लिए मानव-स्वभाव, उसका विकास उसका भविष्य भी निश्चित एवं पूर्व मोमांसित नहीं है। मनुष्य वह है जो ग्रपने श्रापको बनाता है।

जैन—दर्शन में भी ग्रात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है—

ग्रप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाएा य सुहाएा य।

ग्रप्पा मित्तममित्तं च दुष्पट्ठिय सुष्पट्ठिग्रो।।

-- उत्तराध्ययन सूत्र २०: ३७

ग्रात्मा ही दुःख एवं सुख का कर्ताया विकर्त्ता है। सुमार्ग पर चलने पर श्रात्मा मित्र एवं कुमार्ग पर चलने पर वही शत्रु होता है।

मानव को महत्त्व देते हुए भी सार्ज सामाजिक दर्शन के घरातल पर ग्रत्यंत ग्रव्याव-हारिक है क्योंकि वह यह मानता है कि चेतनाग्रों के पारस्परिक सम्बंधों की ग्राधारभूमि सामजस्य नहीं विरोध है तथा ग्रन्य व्यक्तियों के ग्रस्तित्व वृत्त हमारे ग्रस्तित्व वृत्तों की परिधियों के मध्य ग्राकर संघर्ष, भय, घृणा ग्रादि भावों के उद्भावक एवं प्रेरक बनते हैं। सार्ज इसी कारण वास्तविक संसार को ग्रसंगत, ग्रव्यवस्थित, ग्रवधारित ग्रौर ग्रज्ञेय मानता है। यही कारण है कि ग्रपने को ग्रपना स्वामी मानते हुए जहां गौतमबुद्ध स्वयं संयम के पथ से प्राणी को दुलंभ स्वामी की प्राप्ति का निर्देश देते हैं वहां सार्ज व्यक्ति ग्रीर व्यक्ति के मध्य संघर्ष एवं ग्रविश्वास की भूमिका बनाता है।

## मानवीय मूल्यों की स्थापनाः

यदि हमें मानव के ग्रस्तित्व को बनाये रखना है तो हमें मानवीय मूल्यों की स्थापना करनी होगी, सामाजिक सौहादं एवं वंदुत्व का वातावरए। निर्मित करना होगा, दूसरों को समफने एवं पूर्वाग्रहों से रहित मनःस्थिति में ग्रपने को समफाने के लिए तत्पर होना होगा, भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद की प्रतिष्ठा करनी होगी, उन्मुक्त दृष्टि से जीवनोपयोगी दर्शन का निर्माए करना होगा। ग्राज वही वर्म एवं दर्शन हमारी समस्याग्रों का समाधान कर सकता है जो उन्मुक्त दृष्टि से विचार करने की प्रेरएगा दे मके। शास्त्रों में यह बात कही गयी है—केवल इसी कारएग ग्राज का मानस एवं विशेष रूप से बौद्धिक समुदाय एवं युवक उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। दर्शन में ऐसे व्यापक तत्व होने चाहियें जो तार्किक एवं वौद्धिक व्यक्ति को सन्तुष्ट कर सकें। ग्राज का मानव केवल श्रद्धा, सन्तोष ग्रीर ग्रन्थी ग्रास्तिकता के सहारे किसी वात को मानने के लिए तत्पर न होगा।

घर्म एवं दर्शन का स्वरूप ऐसा होना चाहिये जो प्राणी मात्र को प्रभावित कर सके एवं उसे ग्रपने ही प्रयत्नों के वल पर विकास करने का मार्ग दिखा सके। ऐसा दर्शन नहीं होना चाहिए जो ग्रादमी ग्रादमी के बीच दीवारें खड़ी करके चले। धर्म को पारनौकिक एवं लौकिक दोनों स्तरों पर मानव की समस्यायों के समाधान के लिए तत्पर होना होगा। प्राचीन दर्शन ने केवल ग्रघ्यारम सावना पर वल दिया या ग्रीर इस लौकिक जगत की ग्रव-हेलना हुई थी। ग्राज के वैज्ञानिक युग में वीदिकता का ग्रतिरेक व्यक्ति के ग्रन्तर्जगत की व्यापक सीमाग्रों को संकीर्ण करने एवं उसके वहिर्जगत की सीमाग्रों को प्रसारित करने में यत्नशील है। ग्राज के घामिक एवं दार्शनिक मनीपियों को वह मार्ग खोजना है कि मानव ग्रपनी वहिम् खता के साथ-साथ ग्रन्तम् खता का भी विकास कर सके। पारलीकिक चिन्तन व्यक्ति के ग्रात्म विकास में चाहे कितना ही सहायक हो किन्तू उससे सामाजिक सम्बन्धों की सम्बद्धता समरसता एवं समस्यात्रों के समाधान मे ग्रधिक सहायता नहीं मिलती है। ग्राज के भौतिकवादी प्रग में केवल वैराग्य से काम चलने वाला नहीं है। ग्राज हमें मानव की भौतिकवादी टिंट को सीमित करना होगा, भौतिक स्वार्थपरक इच्छाग्रों को मंयिमत करना होगा, मन की कामनाग्रों में परमार्थ का रंग मिलाना होगा। ग्राज मानव को न तो इस प्रकार का दर्शन शांति दे सकता है कि केवल ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है तथा न केवल भौतिक तत्वों की ही सत्ता को सत्य मानने वाला दिष्टिकोग जीवन के उन्नयन में सहायक हो सकता है।

एक बार खलील जिन्नान ने कहा था "तुम यौवन और इसका ज्ञान एक ही समय प्राप्त नहीं कर सकते, वयोंकि यौवन जीने में अत्यधिक व्यस्त है, इसे ज्ञानार्जन का अवकाश नहीं और ज्ञान अपने स्वरूप की खोज में इतना मग्न है कि इसे जीने का अवसर नहीं"। आज यौवन और ज्ञान; भीतिकता और आव्यात्मिकता के समत्व की आवश्यकता है। इसके लिए धर्म एवं दर्शन की वर्तमान सामाजिक संदर्भों के अनुरूप एवं भावी मानवीय चेतना के निर्यामक रूप में व्याख्या करनी है। इस संदर्भ में आध्यात्मक साधना के ऋषियों

एवं मुनियों की धार्मिक साधना एवं गृहस्य सामाजिक व्यक्तियों की धार्मिक साधना के ग्रलग-ग्रलग स्तरों को परिभाषित करना ग्रावश्यक है।

#### ऐसे धर्म-दर्शन की ग्रावश्यकता:

धर्म एवं दर्शन का स्वरूप ऐसा होना चाहिये जो वंज्ञानिक हो। वंज्ञानिकों की प्रतिपत्तिकाओं को खोजने का मार्ग एवं धार्मिक मनीपियों एवं दार्शनिक तत्व-चिन्तकों की खोज का मार्ग अलग-अलग हो सकता है किन्तु उनके सिद्धान्तों एवं मूलभूत प्रत्ययों में विरोध नहीं होना चाहिये।

म्राज के मनुष्य ने प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था को भ्रादर्श माना है। हमारा धर्म भी प्रजातन्त्रात्मक शासन पद्धति के भ्रमुरूप होना चाहिए।

प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को समान ग्रधिकार प्राप्त होते हैं। दर्शन के धरातल पर भी हमें व्यक्ति मात्र की समता का उद्घोप करना होगा। प्रजातंत्रात्मक जीवन पद्धति के स्वतन्त्रता एव समानता दो बहुत बड़े मूल्य हैं।

श्राज युगीन विचारधाराग्रों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो इस दृष्टि से उनकी सीमार्थे स्पष्ट हो जाती हैं। साम्यवादी विचारधारा समाज पर इतना बल दे देती हैं कि मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता के बारे में वह ग्रत्यन्त निर्मम तथा कठोर हो जाती हैं। इसके श्रितिरिक्त वर्ग संघर्ष एवं द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी चिन्तन के कारण यह समाज को बांटती है, गतिशील पदार्थों की विशेधी शिक्तवादों के संघर्ष या द्वन्द्व को जीवन की भौतिकवादी व्यवस्था के मूल में मानने के कारण मतत संघर्षत्व की भूमिका प्रदान करती है, मानव जाति को परस्पर अनुराग एवं एकत्व की आधारभूमि प्रदान नहीं करती।

इसके विपरीत व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य पर वल देने वाली विचारधारायें समाज को व्यक्तियों का समूह मात्र मानती हैं और अपने अधिकारों के लिए समाज से सतत संवर्ष की प्रेरणा देती हैं तथा साधनविहीन असहाय भूखे पददलित लोगों के सम्बन्ध में इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। फायड व्यक्ति के चेतन, उपचेतन मन के स्तरों का विश्लेषणा कर मानव की आदिम वृत्तियों के प्रकाशन में समाज की वर्जनाओं को अवरोधक मानता है तथा व्यक्ति के मूल्यों को सुरक्षित रखने के नाम पर व्यक्ति को समाज से वांधता नहीं, काटता है।

् इस प्रकार युगीन विचारधाराश्रों से व्यक्ति श्रौर समाज के बीच, समाज की समस्त इकाइयों के बीच सामरस्य स्थापित नहीं हो सकता।

ग्राज ऐसे दर्शन की ग्रावश्यकता है जो समाज के सदस्यों में परस्पर सामाजिक सौहाद एवं वंयुत्व का वातावरए निर्मित कर सके 1 यदि यह न हो सका तो किसी भी प्रकार की व्यवस्था एवं शासन पद्धति से समाज में शान्ति स्थापित नहीं हो पायेगी। इस दृष्टि से हमें यह विचार करना है कि भगवान् महावीर ने ढाई हजार वर्ष पूर्व अनेकान्तवादी चिन्तन पर ग्राधारित अपरिग्रहवाद एवं ग्राहिसावाद से संयुक्त जिस ज्योति को जगाया था, उसका ग्रालोक हमारे ग्राज के ग्रन्थकार को दूर कर सकता है या नहीं?

ग्राद्युनिक वैज्ञानिक एवं वौद्धिक युग में वही धर्म एवं दर्शन सर्व व्यापक हो सकता है जो मानव मात्र को स्वतन्त्रता एवं समता की ग्राधारभूमि प्रदान कर सकेगा। इस दृष्टि से में यह कहना चाहूँगा कि भारत में विचार एवं दर्शन के धरातल पर जितनी व्यापकता, सर्वाङ्गोणाता एवं मानवीयता की भावना रही है; समाज के धरातल पर वह नहीं रही है। दाशंनिक दृष्टि से यहां यह माना गया है कि जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब एक ही ईश्वर से व्याप्त है—

ऊं ईश्चावास्यिपदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्— --ईशावस्योपनिपद्

प्राणी मात्र को मित्र के रूप में देखने का उद्घोप यहाँ हुमा— मित्रस्य मा चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे।

—यजुर्वेद

पंडित एवं विद्वान की कसौटी यह मानी गयी कि उसे मसार के सभी प्राणिया को ग्रपने समान मानना चाहिये—

''ग्रात्मवन सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः

# समाज-दर्शन का विकास क्यों नहीं ?

यहां यह प्रश्न उपस्थित हांता है कि "ग्रात्मवत् सर्वभूतेयु" सिद्धान्त को मानने पर भी यहां सामाजिक समता एवं शान्ति का विकास क्योन हो सका ? मानव में परस्पर एक दूसरे को छोटा वड़ा मानने की प्रवृत्ति का विकास क्यों हुन्ना ? ग्रद्धेत-दर्शन के समानान्तर समाज-दर्शन का विकास क्यों नहीं हो सका ?

उपतिपद्कार ने यह माना था कि जब ब्रह्म की इच्छा होती है तब सुब्दि का रचना होती है—

इच्छामात्रं प्रभोः मृष्टिरति मृष्टो विनिश्वता :
—मांह्रस्योपनिषद्, ग्रागम प्रकरण द

त्रह्म को मूलभौतिक प्रषंचों का कारण मानने के कारण मानव की सत्ता उसके सामने अत्यन्त लघु हो जातो है तथापि खांट्यकी सत्ता नत्य प्रतिपादित हो जाने एवं उसकी उत्पत्ति का एक ही कारण मानने पर कम से कम "मानव" की टिट्ट में "सर्वोत्मदर्शन" की की व्यवस्था परिचालित होती है; भिक्त सिद्धान्त में भी साधक श्रपनी साधना के वल पर मुक्ति का श्रधिकार प्राप्त नहीं कर पाता, उसके लिए भगवत्कृपा होना जरूरी है।

इन्हीं शासन व्यवस्था एवं धार्मिक व्यवस्था के कारण सामाजिक समता की भावना निर्मूल हो गयी ग्रीर उसका परिणाम यह हुग्रा कि सामाजिक घरातल पर भी ऊंच-नीच की इकाइयों का विकास हुग्रा।

# जैन-दर्शन: प्रजातंत्रत्मक मूल्यों का वाहक:

त्राज प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को राजनंतिक दृष्टि से समान सर्वधानिक ग्रधिकार प्राप्त हैं। जैन-दर्शन शारीरिक एवं मानसिक विषमताग्रों का कारण कर्मों के भेद को मानता है। जीव शरीर से भिन्न एवं चैतन्य का कारण है। जब सर्व कर्मों का क्षय होता है तो प्रत्येक जीव ग्रनन्त ज्ञान, ग्रनन्त वीयं, ग्रनन्त श्रद्धा तथा ग्रनन्त शिक्त से स्वतः सम्पन्न हो जाता है।

इस दृष्टि से जैन-दर्शन समाज के प्रत्येक मानव के लिए समान श्रियंकार जुटाता है। सामाजिक समता एवं एकता की दृष्टि से श्रमण परम्परा का ग्रप्रतिम महत्त्व है। इस परम्परा में मानव को मानव के रूप में देखा गया है; वर्गों, वादों, सम्प्रदायों श्रादि का लेखिल चिपकाकर मानव-मानव को बांटने वाले दर्शन के रूप में नहीं। मानव महिमा का जितना जोरदार समर्थन जैन-दर्शन में हुग्रा है वह श्रनुपम है। भगवान महाबोर ने जातिगत श्रेष्टता को कभी ग्राधार नहीं वनाया।

> न वि मुंडिएएा समराो, न श्रोंकारेरा वंभराो न मुखी रण्या वासेरां, कुसचीरेरा न तावसो

> > —- उत्त**ः २५ : ३**१

समयाए समगो होइ, बंभचेरेण बंभगो नागोग य मुगो होइ, तवेगा होइ तावसो

- उत्त० २४: ३२

कम्मुणा वंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिग्रो । कम्मुणा वइसो होइ, सुद्धो हवइ कम्मुणा

दूसरों की निन्दा, अपनी प्रशंसा, अपने असद् ग्रुएों और दूसरों के सद्गुएों को ढाँकना तथा स्वयं के अस्तित्वहीन सद्गुएों तथा दूसरों के असद्गुएों को प्रकट करना नीच गीत्र की स्थिति के कारए। वनते हैं—

'परात्मनिन्दाप्रशंसे सद्सद्गुणाच्छादनोद्भावने च नीचैगींत्रस्य'

—तंत्वार्थंसूत्र

ग्राचार्य समन्तभद्र ने प्रपने विचारों को स्यक्त करते हुए कहा कि सम्यक् दर्शन सम्पन्न चांडाल मानव से ही नहीं प्रत्युत देव से भी बहुकर हैं—

> सम्यग्दर्शन सम्बन्न, मिष मातंग देहजम् । देवादेवं विदुर्भस्म, गूडां गारान्तरोजसम् ॥

> > --रत्नकरण्ड धावकाचार, २८।

उन्होंने ग्रातमा की स्वतंत्रता की प्रजातंत्रात्मक उद्योपणा की। उन्होंने कहा कि समस्त ग्रात्मायें स्वतंत्र हैं, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र हैं। उसके गुण ग्रीर पर्याय भी स्वतंत्र हैं। विविक्तित किसी एक द्रव्य तथा उसके गुणों एवं पर्यायों का ग्रन्थ द्रव्य या उसके गुणों ग्रीर पर्यायों के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

इस दृष्टि से सब ग्रात्मायें स्वतंत्र हैं, भिन्न-भिन्न हैं, पर वे एक सी ग्रवश्य हैं। इस कारगा उन्होंने कहा कि सब ग्रात्मायें समान हैं, पर एक नहीं।

स्वतंत्रता एवं समानता दोनों को इस प्रकार की परस्परावनिष्वत व्याख्या म्रन्य किसी दर्शन में दुर्लभ है।

उन्होंने यह भी कहा है कि यह जीव ग्रपने ही कारण से मंसारी बना है ग्रीर ग्रपने ही कारण से मुक्त होगा। 'नयचक' में इसी कारण कहा गया है कि व्यवहार से बंघ ग्रीर मोक्ष का हेनु ग्रन्य पदार्थ को जानना चाहिए किन्तु निश्चय से यह जीव स्वयं वंघ का हेतु है ग्रीर यही जीव स्वयं मोक्ष का हेतु है—

> वंधे च मोनल हेऊ ग्रराणो, ववहारदो य णायव्यो । णिच्छयदो पुण जीवो भंणिग्रो खलु सव्वदरसीहि ।।
> —नयचक्र २३५ ।

इस प्रकार जैन दर्शन में यह मार्ग वतलाया गया है जिससे व्यक्ति अपने वल पर उच्चतम विकास कर सकता है, प्रत्येक ग्रात्मा अपने वल पर परमात्मा वन सकती है।

उपनिपदों में जिस 'तत्वमिस' सिद्धान्त का उल्लेख हुया है उसी का जैन दर्शन में नवीन म्रिदिकार एवं विकास है एवं प्राणी मात्र की पूर्ण स्वतंत्रता, समता एवं स्वावलिस्वत स्थिति का दिग्दर्शन कराया गया है। 'संसार में ग्रनन्त प्राणी हैं म्रौर उनमें से प्रत्येक में जीवात्मा विद्यमान है। कर्मवन्य के फलस्वरूप ये जीवात्मार्यें जीवन की नाना दशामों, नाना योनियों, नाना प्रकार के शरीरों एवं ग्रवस्थामों में परिलक्षित होती हैं कि लु सभी में जानात्मक विकास के द्वारा उच्चतम विकास की समान शक्तियां निहित हैं।

'ग्राचारांग' में बड़े स्पटट शब्दों में कहा गया है कि वंघन से मुक्त होना तुम्हारे ही हाथ में है—

> वन्यप्प मोक्खो तुज्भज्भत्थेव —-ग्राचारांग ५।२।१५०

जब सब प्राणी ग्रपनी मुनित चाहते हैं तथा स्वयं के प्रयत्नों से ही उस मार्ग तक पहुँच सकते हैं तथा कोई किसी के मार्ग में बाधक नही तब फिर किसी से संघर्ष का प्रश्न ही



# ब्राधुनिक युग ग्रौर भगवान् महावीर

• पं० दलसुख मालविाया

#### विज्ञान श्रौर धर्मः

विज्ञान ने अपने प्रारम्भ में तो धार्मिक मान्यताश्रों का विरोध किया था श्रौर सममा जाने लगा था कि विज्ञान श्रौर धर्म का कभी मेल नहीं हो सकता। एक ग्रंश में यह वात सत्य भी थी क्योंकि पिश्चम में ही इस विज्ञान का उदय हुआ श्रौर वहां धर्म का तात्पर्य था केवल खिस्ती धर्म श्रौर उसकी मान्यताश्रों से। किन्तु जव पिश्चम के विद्वानों को भारतीय विविध धर्मों श्रौर उनकी परस्पर विरोधी मान्यताश्रों का परिचय होने लगा तो पहले यह स्थिति थी कि जो धार्मिक मान्यताएं खिस्ती धर्म से अनुकूल थी उन्हें तो वे धर्म के क्षेत्र में सम्मिलत करने को राजी हो गये किन्तु जैन श्रौर वौद्ध जिनकी ईश्वर विपयक मान्यताए खिस्ती श्रौर कुछ वैदिक धार्मिक सम्प्रदायों से भी विरुद्ध थीं, उन्हें धर्म कैसे कहा जाय—यह उनकी समभ में नहीं श्राया। किन्तु जैसे धर्म की विविधता श्रौर उनमें ध्येय की एकता जब उन्होंने देखी तो वे जैन ग्रौर बौद्ध धर्म भी धर्म हो सकते हैं श्रौर धर्म हैं—ऐसा मानने लगे। श्रव किसो को सन्देह नहीं रहा है कि जगन्नियंता श्रौर जगत्कर्ता ईश्वर को न मान कर भी धार्मिक बना जा सकता है। श्रौर इसलिए विज्ञान श्रौर धर्म में दिखाई देने वाले विरोध की खाई कम हो गई है।

#### वाहरी भटकाव बनाम आन्तरजगत् की खोज:

विज्ञान ने अब तक विशेष ध्यान बाह्य जगत् के निरीक्षण-परीक्षण में दिया है किन्तु अब जब वह बाह्य जगत् की मूल भक्ति की शोध तक पहुँच गया है तब उसका विशेष ध्यान आन्तर जगत् की ओर गया है। विज्ञान ने सुख-सुविधा के अनेक साधन जुटा दिये, इतना ही नहीं, किन्तु विकास के भी चरम सीमा के साधन जुटा दिये हैं। परिस्थित यह हुई है कि किसी एक अंगुली के गलत चलने पर अगुबम का विस्फोट होंकर मनुष्य जगत् का क्षण भर में विनाश हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इस मानव भक्षी तो क्या समग्र जीव भक्षी राक्षस को पैदा तो कर लिया अब उसे कैसे काबू में रखा जाय, यही समस्या पैदा हो गई है। चन्द्र और उससे भी परे मनुष्य पहुँच गया किन्तु अब उसे मालूम हुआ है कि वह बाहर ही भटक रहा है। उसने अपने भीतरी तत्व का तो निरीक्षण-परीक्षण किया ही नहीं। और जब तक वह इस आंतर-जगत् की खोज नहीं करता—मानव या जीव जगत् की जो समस्या है उसका हल उसे मिल नहीं सकता है। अतएव

वह ग्रव ग्रांतरजगत् की खोज में लगा है। दिमाग ग्रीर मन की भोव भी वह कई वर्षों से कर रहा है किन्तु जो रहस्य खुल रहे हैं उनसे वह संतुष्ट नहीं है। इन दिमाग ग्रीर मन दोनों से भी परे कोई तत्व है उसे ही खोजना सव वैज्ञानिकों ने ठान लिया है। वैज्ञानिक ग्रपनी इस खोज में भी सफल होंगे ही ग्रीर किसी न किसी दिन वे ग्रांतरजगत् के रहस्य को भी सुलमा देंगे, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए। जब तक वे उसमें सफल नहीं होते तय तक हमें राह देखकर बैठे नहीं रहना है—मानव समाज की जो समस्याएं हैं उन्हें धर्म किस प्रकार सुलमा सकता है, इस पर विचार करना ही चाहिए। यहां तो ग्राधुनिक युग की समस्या के हल के लिए भगवान महावीर का क्या सन्देश है यह देखना है।

# महाबीर की देन : श्रात्मिनभंरता की साधना :

धार्मिक जगत् को सबसे बड़ी कोई देन भगवान महावीर ने दी है तो वह है स्रात्मिनिर्भरता। स्राज का वैज्ञानिक ईश्वर से ख़ूट्टी ले रहा है। "God is dead" का नारा बुलन्द हो रहा है किन्तु आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान महावीर का उपदेश ही नहीं किन्तु श्राचरण भी इसी नारे के ग्रावार पर था। उन्होंने जब साधना गुरू की तव ही ग्रपनी साधना के लिए श्रकेले निःसहाय होकर सावना करने की प्रतिज्ञा की। इन्द्र ने उनकी साधनाकाल में मदद करना चाहा किन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया ग्रौर कहा कि अपनी शक्ति पर अटल विश्वास के वल पर ही साधना की जा सकती है। सायना भी क्या थी ? कोई ईश्वर या वैसी वौद्ध शक्ति की भक्ति ग्रौर प्रार्थना नहीं किन्त श्रपनी ग्रात्मा का निरीक्षण ही था। ग्रपनी ग्रात्मा में रहे हुए राग ग्रीर द्वेप की दूर कर ग्रात्मा को विणुद्ध करने की तमन्ना थी। इसी तमन्ना के कारण ये नाना प्रदेशों में ग्रपने साधनाकाल में घूमते रहे, जिससे यह कोई शायद ही जान सके कि वह तो वैशाली का राजकुमार है – इसे मुख-सुविधा दी जानी चाहिए। दूर-सुदूर ग्रनार्य देश में भी धूमे जहां उन्हें नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। अपनी आत्मा में साम्यभाव कितना है इसके परीक्षण के लिए वे जानवूमकर ग्रनार्य देश में गये थे ग्रीर विशुद्ध मुवर्ण की तरह ग्रीन से तप कर वे ब्रात्मा को विशृद्ध कर पुनः श्रपने देश में लौटे। यही उनकी ब्रात्मनिर्भरता की सावना थी। जो उनके उपदेशों में भी है।

उनका उपदेश जो 'श्राचारांग' में संगृहीत है, उसका प्रथम वाक्य है जीव यह नहीं जानता कि वह कहां से श्राया है श्रीर कहां जाने वाला है ? जो यह जान लेता है कि यह जीव नाना योनियों में भटक रहा है वहीं श्रात्मवादी हो सकता है, कर्मवादी हो सकता है, क्रियावादी हो सकता है, जियावादी हो सकता है, जियावादी हो सकता है, जियावादी हो सकता है, लोकवादी हो सकता है। पुनर्जन्म की निष्ठा कहों या श्रात्मा की शायवत स्थित की निष्ठा, इस वाक्य में स्पष्ट होती ही है। साथ ही कर्म ग्रीर लोक के विषय में उनकी निष्ठा भी स्पष्ट होती है। सारे संसार में जो कुछ हो रहा है वह जीय के कर्म ग्रीर किया के कारण ही हो रहा है। कोई ईंग्वर संसार का निर्माण नहीं करता। जीव प्रपने कर्म से ही श्रपने संसार का निर्माण करता है—यह तथ्य जीव की ग्रात्मिनर बनाता है। कर्म करना जैसे जीव के श्रिपीन है वैसे कर्म से मुक्त होना भी जीव के ग्रिपीन है किसी की कृपा के श्रिपीन जीव की मुक्त नहीं।

सांस्कृतिक संदर्भ

## सर्वसाम्य का मूल : त्याग श्रोर संयम :

श्राज के व्यावहारिक जगत् में भी ग्रात्मिनिर्मरता का यह सिद्धान्त ग्रत्यन्त उपयोगी है। ग्रर्रवों ने तेल की नई नीति ग्रप्यनाई तो सारा विश्व कांप उठा है ग्रीर परेशान है। ग्रीर ग्रात्मिनिर्भर कैसे बना जाय इसके लिए नाना उपाय सोचे जा रहे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि ग्रात्मिनिर्भर वनना हो तो संयम ग्रनिवार्य है। ग्रप्योग में ग्राने वाली वस्तुओं का ग्रनिवार्य होने पर ही उपयोग करना यह संयम नहीं तो ग्रीर क्या है? इसी में से जीवन में संयम की ग्रावश्यकता महसूस होकर व्यक्ति संयम की ग्रोर ग्रम्पता है, राष्ट्र ग्रीर समाज भी संयम की ग्रोर ग्रनिवार्य रूप से ग्रमसर होता है, राष्ट्र ग्रीर समाज भी संयम की ग्रोर ग्रनिवार्य रूप से ग्रमसर होता है। इसी संयम को यदि जीवन का ध्येय मान लिया जाय तब वह ग्रागे जाकर जीवन की साधना का रूप ले लेता है ग्रीर त्याग प्रधान जीवन की ग्रोर ग्रनिवार्य रूप से प्रयाण होता है। यही साधुता है, यही श्रमण है। भगवान महावीर के इस मौलिक सन्देश की ग्राज जितनी ग्रावश्यकता है, कभी उतनी नहीं थी।

विश्व में जो लड़ाइयां होती हैं उसका मूल कारण मनुष्य में रही हुई परिग्रह वृत्ति ही है। यदि इस परिग्रह वृत्ति को दूर किया जाय तो लड़ाई का कारण नहीं रहे। भगवान् महावीर ने अपनी साधना का प्रारम्भ ही परिग्रह मुक्ति से किया है और साधना की पूर्णाहुति के वाद जो उपदेश दिया उसमें भी सबसे वढ़े वन्धन रूप में परिग्रह के पाप को ही बताया है। मनुष्य हिंसा करता है या चोरी या भूठ वोलता है तो उसका कारण परिग्रह वृत्ति ही है। यदि परिग्रह की भावना नहीं तो वह क्यों हिंसा करेगा, क्यों भूठ या अन्य अनाचार का सेवन करेगा? जीवन में जितना संयम उतनी ही परिग्रह वृत्ति की कमी। परिग्रह से सर्वथा मुक्ति का नाम है राग और द्वेष से मुक्ति अर्थात् वीतरागता। जो वीतराग बना उसके लिए मेरा-तेरा रहता नहीं और जहां यह भाव नष्ट हुआ वहां सर्वसाम्य की भावना आती है। सर्वसाम्य की भावना के मूल में परिग्रह का त्याग अनिवार्य है। और इसी के लिए भगवान् ने अपने जीवन में साधना की और वीतराग होकर अन्य जीवों को मुक्त कराने के लिए प्रयत्न किया। उनके जीवन में साधना का प्रारम्भ सामायिक वत से होता है और पूर्णांहुति वीतराग भाव या सर्वसाम्य भाव से होती है।

यह सामायिक क्या है ? 'ग्राचारांग' में कहा है—सव जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, सभी को सुख प्रिय है, दुःख कोई नहीं चाहता ग्रतएव किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यही हुग्रा सामायिक व्रत या जीवों के प्रति समभाव धारण करने का व्रत। यह व्रत तब ही सिद्ध हो सकता है जब व्यक्ति या समाज या राष्ट्र निःस्वार्थ होकर जीना सीखे, सब सुख दुःख में समभागी बनना सीखें। यह तब ही हो सकता है जब विश्व में वात्सल्य भाव की जागृति हो। विश्व एक है ग्रतएव कोई देश ग्रत्यन्त सुखी है ग्रीर ग्रन्य ग्रत्यन्त गरीव—यह व्यवस्था टिक नहीं सकती है। यह भाव रह-रह कर विश्व में फैल रहा है, ग्रव मन चाहे तब कोई किसी पर ग्राक्रमण नहीं कर सकता, करके भी जसका फल तो ले ही नहीं सकता। यह सब व्यवस्था ग्राज क्रमणः विश्व संस्था के

द्वारा हो रही है। दुनिया ने स्वार्थी लड़ाइयां बहुत देखी हैं उनके निवारए के लिए एटम वम वनाये किन्तु ग्राज उसी एटम वम से टुनिया त्रस्त है। सुख का उपाय एटम वम नहीं किन्तु बांट कर खाना—यही है। यही समभाव की विजय है। दुनिया माने या न माने इसी समभाव के रास्ते पर चलने के सिवा कोई चारा नहीं।

# श्रीहिसा की पूर्णता विश्व-वात्सल्य में :

ग्रहिसा का सन्देश भगवान् महावीर ने विया उसका तारपर्य विश्व-वात्सल्य से है। यदि विश्व-वात्सल्य में ग्रहिसा भाव परिणात नहीं होता है तो वह ग्रहिसा की पूर्णता नहीं है। मनुष्य शत्रुग्रों को ग्रपने वाहर खोजता है। वस्तुतः शत्रु की खोज ग्रपने भीतर होनी चाहिए। भगवान् महावीर ने कहा है कि 'ग्ररे जीव वाहर शत्रु क्यों खोजता है वह तो तेरे भीतर ही है।' राग ग्रौर द्वेप ये ही वड़े शत्रु हैं—यदि इनका निराकरण किया तो कल कोई भी शत्रु दीखेगा नहीं। इस वीतराग भाव की भी सिद्धि तव ही हो सकती है जब मनुष्य ग्रन्तर्मु की। विज्ञान ने वाहर वहुत कुछ देख लिया किन्तु मनुष्य या राग-द्वेप की समस्या का वह हल नहीं कर सका। परिग्रह का सा भाव वह जुटा सकता है किन्तु उचित बंटवारा तो मनुष्य के स्वभाव पर ग्राधारित है ग्रौर यदि वही नहीं वदला तो परिग्रह का ढेर लग जाय तव भी वह सुखी नहीं हो सकता। सुखी तो वह तव ही होगा जब वह वस्तुतः ग्रपने भीतरी राग-द्वेप का निराकरण करके विश्व वत्सल वनेगा। दुनिया में विज्ञान ने वहुत कुछ प्रगति कर ली। किन्तु भीतर नहीं देखा। पिर्णाम स्पष्ट है—ग्रनेक विश्व युद्ध हुए इन सबके निवारण का उपाय ग्रन्तर-जगत् की शोध है ग्रौर उसका रास्ता भगवान् महावीर ने बताया है।

मनुष्य-स्वभाव की स्वतन्त्रता है तो विचार-भेद ग्रनिवार्य है। विचार-भेद को लेकर मतभेद किया जा सकता है किन्तु मन भेद तो नहीं होना चाहिए। मतभेद होते हुए भी भावात्मक एकता का नारा ग्राज बुलन्द किया जाता है क्योंकि दुनिया में कई राजनीतिक प्रणालियां चलती हैं। ग्रतएव सब प्रणालियां ग्रपने-ग्रपने क्षेत्र में चलें, एक दूसरे का विरोध न करें इस प्रकार की भावात्मक एकता का स्वीकार, नाना प्रणाली की सहस्थित शक्य है और ग्रनिवार्य है ऐसी भावना राजनैतिकों में बढ़ रही है। किन्तु ग्राज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान् महावीर ने विरोधी मतों के समन्वय का मार्ग वैचारिक ग्रहिसा ग्रयांत् ग्रनेकान्तवाद उपस्थित किया था, वह ग्राज हमें भावात्मक एकता कही या सहस्थित कहा —उस रूप में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ग्रतएव इस समन्वय के सिद्धान्त को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यदि मानव समाज लागू करता है तो उसका कल्याण ही नहीं विश्व मैत्री भी सिद्ध की जा सकती है।



# वर्तमान में भगवान् महावीर के तत्त्व-चिन्तन की सार्थकता

• डॉ० नरेन्द्र भानावत

## महावोर का विराट् व्यक्तित्वः

वर्द्ध मान भगवान् महावीर विराट् व्यक्तित्व के धनी थे। वे क्रांति के रूप में उत्पन्न हुए थे। उनमें शक्ति-शील-सौन्दर्य का ग्रद्भुत प्रकाश था। उनकी दृष्टि वड़ी पैनी थी। यद्यपि वे राजकुमार थे, समस्त राजसी ऐश्वर्यं उनके चरणों में लौटते थे तथापि पीड़ित मानवता ग्रौर दिलत-शोपित जन-जीवन से उन्हें सहानुभूति थी। समाज में व्याप्त ग्रर्थं-जित विषमता ग्रौर मन में उद्भूत काम-जन्य वासनाग्रों के दुर्दमनीय नाग को ग्रीहिसा, संयम ग्रौर तप के गारूड़ी संस्पर्श से कील कर वे समता, सद्भाव ग्रौर स्नेह की धारा ग्रजस्र रूप में प्रवाहित करना चाहते थे। इस महान् उत्तरदायित्व को, जीवन के इस लोक-संग्रही लक्ष्य को उन्होंने पूर्ण निष्ठा ग्रौर सजगता के साथ सम्पादित किया।

## वैज्ञानिक श्रीर सार्वकालिक विन्तनः

महावीर का जीवन-दर्शन श्रीर उनका तत्त्व-चिन्तन इतना श्रिधक वैज्ञानिक श्रीर सार्वकालिक लगता है कि वह श्राज की हमारी जिंदल समस्याश्रों के समाधान के लिए भी पर्याप्त है। ग्राज की प्रमुख समस्या है सामाजिक-ग्राधिक विपमता को दूर करने की। इसके लिए मार्क्स ने वर्ग-संघर्ष को हल के रूप में रखा। शोषक श्रीर शोपित के ग्रनवरत पारस्परिक संघर्ष को श्रनिवार्य माना श्रीर जीवन की ग्रन्तस् भाव चेतना को नकार कर केवल भौतिक जड़ता को ही सृष्टि का श्राधार माना। इसका जो दुष्परिणाम हुग्रा वह हमारे सामने है। हमें गति तो मिल गयी, पर दिशा नहीं, शक्ति तो मिल गयी, पर विवेक नहीं, सामाजिक वैपम्य तो सतही रूप से कम होता हुग्रा नजर श्राया, पर व्यक्ति-व्यक्ति के वीच श्रनात्मीयता का फासला वढ़ता गया। वैज्ञानिक श्रविष्कारों ने राष्ट्रों की दूरी तो कम की पर मानसिक दूरी बढ़ा दी। व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता-रहित नैतिकता ग्रीर श्राचरण-रहित विचारशीलता पनपने लगी। वर्तमान ग्रुग का यही सबसे वड़ा श्रन्तियोध ग्रीर सांस्कृतिक संकट है। भा महावीर की विचारधारा को ठीक तरह से हृदयंगम करने पर समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति भी सम्भव है ग्रीर बढ़ते हुए इस सांस्कृतिक संकट से मृक्ति भी।

# **ग्राव**श्यकता से ग्रधिक संग्रह : सामाजिक ग्रपराघ :

महावीर ने ग्रपने राजसी जीवन में ग्रीर उसके चारों ग्रोर जो ग्रनन्त वैभव रंगीनी देखी, उससे यह ग्रनुभव किया कि ग्रावश्यकता से ग्रिवक संग्रह करना पाप है, सामाजिक ग्रपराघ है, ग्रात्मा को छलना है। ग्रानन्द का रास्ता है ग्रपनी इच्छाग्रों को कम करना, ग्रावश्यकता से ग्रिवक संग्रह न करना, क्योंकि हमारे पास जो ग्रानावश्यक संग्रह है, उसकी उपयोगिता कहीं ग्रीर है। कहीं ऐसा प्राणिवर्ग है जो उस सामग्री से वंचित है, जो उसके ग्रभाव में संतप्त है, ग्राकुल है, ग्रतः हमें उस ग्रनावश्यक सामग्री को संगृहीत कर रखना उचित नहीं। यह ग्रपने प्रति ही नहीं, समाज के प्रति छलना है, थोला है, ग्रपराव है, इस विचार को ग्रपरिग्रह-दर्शन कहा गया, जिसका मूल मन्तव्य है—किसी के प्रति ममत्व-भाव न रखना। वस्तु के प्रति भी नहीं, व्यक्ति के प्रति भी नहीं, स्वयं ग्रपने प्रति भी नहीं।

## ममत्व भाव न हो :

वस्तु के प्रति ममता न होने पर हम ग्रनावश्यक सामग्री का तो संचय करेंगे ही नहीं, ग्रावश्यक सामग्री को भी दूसरों के लिए विसर्जित करेंगे। ग्राज के संकट काल में जो संग्रह-वृक्ति (होडिंग हेविट्स) ग्रीर तज्जिनित व्यावसायिक लाभ-वृक्ति पनपी है, उससे मुक्त हम तव तक नहीं हो सकते जब तक कि ग्रपरिग्रह-दर्शन के इस पहलू को हम ग्रात्मसातृ न कर लें।

व्यक्ति के प्रति भी ममता न हो, इसका दार्शनिक पहलू इतना ही है कि व्यक्ति ग्रपने स्वप्नों तक ही न सोचे, परिवार के सदस्यों के हितों की ही रक्षा न करे, वरन् उसका वृष्टिकोण समस्त मानवता के हित की ग्रोर ग्रग्नसर हो। ग्राज प्रशासन ग्रौर ग्रन्य क्षेत्रों में जो ग्रनैतिकता व्यवहृत है उसके मूल में "ग्रपनों के प्रति ममता" का भाव ही विशेष रूप से प्रेरक कारण है। इसका ग्रर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति पारिवारिक दायित्व से मुक्त हो जाय। इसका व्वनित ग्रर्थ केवल इतना ही है कि व्यक्ति 'स्व' के दायरे से निकलकर 'पर' तक पहुंचे। स्वार्थ की संकीणं सोमा को लांच कर परार्थ के विस्तृत क्षेत्र में ग्राये। सन्तों के जीवन की यही साधना है। महापुरुष इसी जीवन-पद्धित पर ग्रागे वढ़ते हैं। क्या महावीर, क्या बुद्ध सभी इस व्याकोह से परे हटकर ग्रात्मजयी वने। जो जिस ग्रनुपात में इस ग्रनासक्त भाव को ग्रात्मसात् कर सकता है वह उसी ग्रनुपात में लोक—सम्मान का ग्राविकारी होता है। ग्राज के तथाकथित नेताग्रों के व्यक्तित्व का विश्लेपण इस कसौटी पर किया जा सकता है। नेताग्रों के सम्बन्ध में ग्राज जो दृष्टि वदली है ग्रीर उस शब्द के ग्रयं का जो ग्रपकर्ष हुग्रा है उसके पीछे यही लोक-दृष्टि सिक्तिय है।

"ग्रपने प्रति भी ममता न हो।"—यह ग्रपरिग्रह-दर्शन का चरम लक्ष्य है। श्रमण-संस्कृति में इसीलिए शारीरिक कट्ट-सहन को एक श्रोर ग्रधिक महत्व दिया है तो दूसरी श्रोर इस पायिव देह-विसर्जन (सल्लेखना) का विवान किया गया है। वैदिक संस्कृति में जो समाधि-ग्रवस्था, या संतमत में जो सहजावस्था है, वह इसी कोटि की है। इस ग्रवस्था में व्यक्ति 'स्व' से श्रागे वढ़कर इतना श्रधिक सूक्ष्म हो जाता है कि वह कुछ भी नहीं रह जाता । योग-साधना की यही चरम परिएाति है ।

संक्षेप में महावीर की इस विचारधारा का ग्रर्थ है कि हम ग्रपने जीवन की इतना संयमित और तपोमय बनायें कि दूसरों का लेशमात्र भी शोपए। न हो, साथ ही स्वयं में हम इतनी शक्ति, पुरुपार्थ ग्रौर क्षमता भी ग्रजित कर लें कि दूसरा हमारा शोपए। न कर सके।

#### जीवन-व्रत-साध्नाः

प्रश्न है ऐसे जीवन को कैसे जीया जाए ? जीवन में शील ग्रौर शक्ति का यह संगम कैसे हो ? इसके लिए महावीर ने "जीवन-व्रत-साधना" का प्रारूप प्रस्तुत किया । साधना-जीवन को दो वर्गों में वांटते हुए उन्होंने वारह व्रत वतलाये । प्रथम वर्ग, जो पूर्णतया इन व्रतों की साधना करता है, वह श्रमण है, मुनि है, संत है, ग्रौर दूसरा वर्ग, जो ग्रंशतः इन व्रतों को ग्रपनाता है, वह श्रावक है, गृहस्थ है, संसारी है ।

इन बारह बतों की तीन श्रेिएयां हैं: पांच ग्रणुव्रत, तीन गुणव्रत ग्रीर चार शिक्षा वत । ग्रणुव्रतों में श्रावक स्थूल हिंसा, भूठ, चोरी, ग्रवह्मचर्य ग्रीर ग्रपरिग्रह का त्याग करता है। व्यक्ति तथा समाज के जीवन-यापन के लिए वह ग्रावश्यक सूक्ष्म हिंसा का त्याग नहीं करता। जबिक श्रमण इसका भी त्याग करता है, पर उसे भी यथाशक्ति सीमित करने का प्रयत्न करता है। इन व्रतों में समाजवादी समाज-रचना के सभी ग्रावश्यक तस्व विद्यमान हैं।

प्रथम श्रगुवत में निरपराध प्राणी को मारना निषिद्ध है, किन्तु श्रपराधी की दण्ड देने की छूट है। दूसरे श्रगुवत में धन, सम्पत्ति, परिवार श्रादि के विषय में दूसरे को धोखा देने के लिए श्रसत्य बोलना निपिद्ध है। तीसरे व्रत में व्यवहार शुद्धि पर वल दिया गया है। व्यापार करते समय श्रन्छी वस्तु दिखाकर घटिया दे देना, दूध में पानी श्रादि मिला देना, भूठा नाप, तोल तथा राज-व्यवस्था के विरुद्ध श्राचरण करना निषिद्ध है। इस व्रत में चोरी करना तो वर्जित है हो किन्तु चोर को किसी प्रकार की सहायता देना या चुरायी हुई वस्तु को खरीदना भी वर्जित है। चौथा व्रत स्वदार-सन्तोप है जो एक श्रोर काम-भावना पर नियमन है तो दूसरी श्रीर पारिवारिक संगठन का श्रनिवार्य तत्त्व है। पांचवें श्रगुवत में श्रावक स्वेच्छापूर्वक धन-सम्पत्ति, नौकर-चाकर श्रादि की एर्यादा करता है।

तीन गुणवरों में प्रवृत्ति के क्षेत्र को सीमित करने पर वल दिया गया है । शोपण की हिंसात्मक प्रवृत्तियों के क्षेत्र को मर्यादित एवं उत्तरोत्तर संकुचित करते जाना ही इन गुणवर्तों का उद्देश्य है। छठा व्रत इसी का विद्यान करता है। सातवें व्रत में योग्य वस्तुग्रों हे उपभोग को सीमित करने का आदेश है। आठवें में अनर्थंदण्ड ग्रर्थात् निरर्थंक प्रवृत्तियों को रोकने का विद्यान है। चार शिक्षावर्तों में त्रात्मा के परिष्कार के लिए कुछ त्रमुष्ठानों का विधान है। नवां सामाजिक व्रत समता की श्राराधना पर, दसवां संयम पर, ग्यारहवां तपस्या पर ग्रीर वारहवां सुपात्रदान पर वल देता है।

इन बारह ब्रतों की साघना के ग्रलावा श्रावक के लिए पन्द्रह कर्मादान भी वर्जित हैं, ग्रथींन् उसे ऐसे व्यापार नहीं करने चाहिए जिनमें हिंसा की मात्रा ग्रधिक हो, या जो समाज-विरोधी तत्त्वों का पोपण करते हों। उदाहरणतः चीरों-डाकुग्रों या वैश्याग्रों को नियुक्त कर उन्हें ग्रपनी ग्राय का साधन नहीं बनाना चाहिये।

इस व्रत-विधान को देखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महाबीर ने एक नवीन ग्रीर ग्रादर्भ समाज-रचना का मार्ग प्रस्तुत किया, जिसका ग्राधार तो ग्राध्यात्मिक जीवन जीना है पर जो मार्क्स के समाजवादी लक्ष्य से भिन्न नहीं है।

#### ईइवर का जनतंत्रीय स्वरूप:

ईश्वर के सम्बन्ध में जो जैन-विचारधारा है, वह भी ग्राज की जनतंत्रात्मक ग्रीर ग्रात्मस्वातन्त्र्य की विचारधारा के ग्रनुकूल है। महावीर के समय का समाज वहुदेवो-पासना ग्रीर व्यर्थ के कर्मकाण्ड से बंधा हुग्रा था। उसके जीवन ग्रीर भाग्य को नियंत्रित करती थी कोई परोक्ष ग्रलीकिक सत्ता। महावीर ने ईश्वर के इस संचालक-रूप द्या तीव्रता के साथ खण्डन कर इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति स्वयं ग्रपने भाग्य का निसंत्रा है। उसके जीवन को नियंत्रित करते हैं उसके द्वारा किये गये कार्य। इसे उन्होंने 'इने' कह कर पुकारा। वह स्वयं कृत कर्मों के द्वारा ही ग्रच्छे या बुरे फल भोगता है। इस विकार ने नैराक्ष्यपूर्ण ग्रसहाय जीवन में ग्राक्षा, ग्रास्था ग्रीर पुरुषार्थ का ग्रान्तेक विवेद कीर व्यक्ति स्वयं ग्रपने पैरों पर खड़ा हो कर कर्मण्य वना।

### जनतन्त्र से श्रागे प्रागतन्त्र :

महावीर ने जनतन्त्र से भी बढ़कर प्राग्णतन्त्र की विचारधारा दी। जनतन्त्र में मानव-त्याय को ही महत्व दिया गया है। कल्याग्णकारी राज्य का विस्तार मानव के लिए है, समस्त प्राग्णियों के लिए नहीं। मानव-हित को घ्यान में रखकर जनतन्त्र में अन्य प्राग्णियों के वध की छट है, पर महावीर के शासन में मानव और अन्य प्राग्णी में कोई अन्तर नहीं। सबकी आत्मा समान है। इसीलिए महावीर की अहिसा अधिक सूक्ष्म और विस्तृत है, महावीर की करुगा अधिक तरल और व्यापक है। वह प्राग्णिमात्र के हित की संवाहिका है।

हमें विश्वास है, ज्यों-ज्यों विज्ञान प्रगति करता जायगा, त्यों-त्यों महावीर की विचारधारा ग्रधिकाधिक युगानुकूल बनती जाएगी।

••••





# बदलते संदर्भों में महावीर-वाणी की भूमिका

• डॉ. प्रेम सुमन जैन

भगवान् महावार के युग और श्राज के परिवेश में पर्याप्त अन्तर हुआ है। उस समय जिस धार्मिक अनुशासन की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति महावीर ने कां। उनके धर्म को आज २५०० वर्ष होने को हैं जब सब कुछ परिवर्तित हुआ है। प्रत्येक युग नए परिवर्तनों के साथ उपस्थित होता है। कुछ परम्पराओं को पीछे छोड़ देता है। किन्तु कुछ ऐसा भी शेप रहता है, जो अतीत और वर्तमान को जोड़े रहता है। बौद्धिक मानस इसी जोड़ने वाली कड़ी को पकड़ने और परखने का प्रयत्न करता है अतः आज के बदलते हुए संदर्भों में प्राचीन आस्थाओं, मूल्यों एवं चिन्तन-धाराओं की सार्थकता की अन्वेपणा स्वाभाविक है। भगवान महावीर का धर्म मूलतः बदलते हुए सन्दर्भों का ही धर्म है। वह आज तक किसी सामाजिक कटघरे, राजनैतिक परकोटे तथा वर्ग और भाषागत दायरों में नहीं बन्धा। यथार्थ के घरातल पर वह विकसित हुआ है। तथ्य को स्वीकारना उसकी नियति है, चाहे वे किसी भी युग के हों, किसी भी चेतना द्वारा उनका आत्म-साक्षात्कार किया गया हो।

### व्यापक परिप्रेक्ष्य :

वर्तमान युग जैन धर्म के परिश्र क्य में वदला नहीं, व्यापक हुम्रा है। भगवान् ऋपभ देव ने श्रमण धर्म की उन मूलभूत शिक्षाम्रों को उजागर किया था जो तात्कालिक जीवन की ग्रावश्यकताएं थी। महावीर ने ग्रपने युग के ग्रनुसार इस धर्म को ग्रौर ग्रधिक व्यापक किया। जीवन-मूल्यों के साथ-साथ जीव मूल्य की भी वात उन्होंने कहीं। ग्रावरण की ग्रहिसा का विस्तार वैचारिक ग्रहिसा तक हुग्रा। व्यक्तिगत उपलिब्ध, चाहे वह ज्ञान की हो या वैभव की, ग्रपरिग्रह द्वारा सार्वजिनक की गई। ग्रास्त्रकारों ने इसे महावीर का गृहत्याग, संसार से विरक्ति ग्रादि कहा, किन्तु वास्तव में महावीर ने एक घर, परिवार एवं नगर से निकल कर सारे देश को ग्रपना लिया था। उनकी उपलिब्ध ग्रव प्राणि मात्र के कल्याण के लिए सर्मायत थी। इस प्रकार उन्होंने जैन-धर्म को देश ग्रौर काल की सीमाग्रों से परे कर दिया था। इसी कारण जैन-धर्म विगत ढाई हजार वर्षों के वदलते सन्दर्भों में कहीं खो नहीं सका है। मानव-विकास एवं प्राणी मात्र के कल्याण में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

### बदलते संदर्भः

ग्राज विश्व का जो स्वरूप है, सामान्यरूप में चिन्तकों को वदला हुग्रा नजर ग्राता है। समाज के मानदण्डों में परिवर्तन, मूल्यों का ह्रास, ग्रनास्थाग्रों की संस्कृति, कुण्ठाग्रों ग्रीर संत्रासों का जीवन, ग्रभाव ग्रीर भ्रष्ट राजनीति, सम्प्रेपण का माध्यम, भापाग्रों का प्रथन, भौतिकवाद के प्रति लिप्सा-संघर्ष तथा प्राप्ति के प्रति व्यर्थता का वोध ग्रादि वर्तमान युग के वदलते संदर्भ हैं। किन्तु महावीर युग के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सब परिवर्तन कुछ नया नहीं लगता। इन्हीं सब परिस्थितियों के दबाव ने ही उस समय जैन धर्म एवं वौद्ध-धर्म को व्यापकता प्रदान की थी। ग्रन्तर केवल इतना है कि उस समय इन वदलते सन्दर्भों से समाज का एक विशिष्ट वर्ग ही प्रभावित था। सम्पन्नता ग्रीर चिन्तन के धनी व्यक्तित्व ही शाश्वत मूल्यों की खोज में संलग्न थे। शेष भीड़ उनके पीछे चलती थी। किन्तु ग्राज समाज की हरेक इकाई बदलते परिवेश का ग्रनुभव कर रही है। ग्राज व्यक्ति सामाजिक प्रक्रिया में भागीदार है। ग्रीर वह परम्परागत ग्रास्थाग्रों—मूल्यों से इतना निरप्रेक्ष्य है, हो रहा है, कि उन किन्हीं भी सार्वजनीन जीवन मूल्यों को ग्रपनाने को तैयार हैं, जो उसे ग्राज की विकृतियों से मुक्ति दिला सके। जैन धर्म चूं कि लोकधर्म है, व्यक्ति-विकास की उसमें प्रतिष्ठा है। ग्रतः उसके सिद्धान्त ग्राज के बदलते परिवेश में ग्रिधक उपयोगी हो सकते हैं।

### ग्रहिसा की प्रतिष्ठा सर्वोपरि ः

महाबीर के धर्म में श्राहिंसा की प्रतिष्ठा सर्वोपिर है। ग्राज तक उसकी विभिन्न व्याख्याएं ग्रीर उपयोग हुए हैं। वर्तमान युग में हर व्यक्ति कहीं न कहीं क्रान्तिकारी है। क्योंकि वह ग्राधुनिकता के दंश को तीव्रता से अनुभव कर रहा है, वह वदलना चाहता है प्रत्येक ऐसी व्यवस्था को, प्रतिष्ठा को, जो उसके दाय को उस तक नहीं पहुंचने देती। इसके लिए उसका माध्यम बनती है हिंसा, तोड़-फोड़, क्योंकि वह टुकड़ों में बंटा यही कर सकता है। लेकिन हिंसा से किए गए परिवर्तनों का स्थायित्व ग्रौर प्रभाव इनसे छिपा नहीं है। समाज के प्रत्येक वर्ग पर हिंसा की काली छाया मंडरा रही है। ग्रतः ग्रव ग्रहिंसा की ग्रोर भुकाव ग्रनिवार्य हो गया है। ग्रभी नहीं तो कुछ ग्रौर भुगतने के बाद हो जाएगा। ग्राखिरकार व्यक्ति विकृति से ग्रपने स्वभाव में कभी तो लौटेगा।

ग्राज की समस्याओं के सन्दर्भ में 'जीवों को मारना', 'मांस न खाना', ग्रादि परि-भाषाग्रों वाली ग्रहिंसा बहुत छोटी पड़ेगी। क्योंकि ग्राज तो हिंसा ने ग्रनेक रूप धारण कर लिए हैं। परायापन इतना वढ़ गया है कि शत्रु के दर्शन किए विना ही हम हिंसा करते रहते हैं। ग्रतः हमें फिर महावीर की ग्रहिंसा के चिंतन में लौटना पड़ेगा। उनकी ग्रहिंसा थी—'दूसरे' को तिरोहित करने की, मिटा देने की। कोई दुःखी है तो 'मैं' हूं ग्रीर मुखी है तो 'मैं' हूं। ग्रपनत्व का इतना विस्तार ही ग्रहंकार ग्रीर ईप्यों के ग्रस्तित्व की जड़ें हिला सकता है, जो हिंसा के मूल कारण हैं। जैन धर्म में इसीलिए 'स्व' को जानने पर इतना वल दिया गया है। ग्रात्मज्ञान का विस्तार होने पर ग्रपनी ही हिंसा ग्रीर ग्रपना ही ग्रहित कीन करना चाहेगा?

### मुझसे छोटा कोई न हो :

जैन धर्म की ग्रहिंसा की भूमिका वर्तमान युग की ग्रन्य समस्याग्रों का भी उपचार है। ग्रपरिग्रह का सिद्धान्त इसी का विस्तार है। किन्तु ग्रपरिग्रह की प्रायः गलत समभा गया है। स्रपरिग्रह का अर्थ गरीवी या साधनों का स्रभाव नहीं है। महावीर ने गरीवी को कभी स्वीकृति नहीं दी । वे प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णता के पक्षघर थे । महावीर का ग्रपरिग्रह दर्शन ग्राज की समाजवादी चितना से काफी ग्रागे है। इस यूग के समाजवाद का ग्रर्थ है मुफसे वड़ा कोई न हो । सब मेरे बराबर हो जायें । किसी भी सीमित साधनों ग्रौर योग्यता वाले व्यक्ति ग्रथवा देश को इस प्रकार की वरावरी लाना वडा मुश्किल है। महाबीर के अपरिग्रही का चिन्तन है--मूफ से छोटा कोई न हो। अर्थान मेरे पास जो कुछ भी है वह सबके लिए है। परिवार, समाज व देश के लिए है। यह सोचना ज्याव-हारिक हो सकता है। इससे समानता की अनुभूति की जा सकती है। केवल नारा वनकर ग्रपरिग्रह नहीं रहेगा। वह व्यक्ति से प्रारम्भ होकर ग्रागे वढ़ता है, जबकि समाजवाद व्यक्ति तक पहुँचता ही नहीं है। अपरिग्रह सम्पत्ति के उपभोग की सामान्य अनुभूति का नास है, स्वामित्व का नहीं। ग्रतः विश्व की भौतिकता उतनी भयावह नहीं है, उसका जिस ढंग से उपयोग हो रहा है, समस्याएं उससे उत्पन्न हुई हैं। अपरिग्रह की भावना एक ग्रौर जहां ग्रापस की छीना-भपटी, संचय-वृत्ति ग्रादि को नियंत्रित कर सकती है, दूसरी ग्रोर भौतिकता से परे ग्राच्यात्म को भी इससे वल मिलेगा।

### वैचारिक उदारताः

विश्व में जितने भगड़े अर्थ और भौतिकवाद को लेकर नहीं है, उतने आपस की ग्रापसी-विचारों की तनातनी के कारए। हैं। हर व्यक्ति ग्रपनी बात कहने की धून में दूसरे की कुछ सुनना ही नहीं चाहता। पहले शास्त्रों की वातों को लेकर वाद-विवाद तथा आच्यात्मिक स्तर पर मतभेद होते थे। ग्राज के व्यक्ति के पास इन बातों के लिए समय ही नहीं है। रिक्त हो गया है वह शास्त्रीय ज्ञान से। किन्तु फिर भी वैचारिक-मतभेद हैं। ग्रव उनकी दिशा वदल गई है। ग्रव सीमा-विवाद पर भगड़े हैं, नारों की शब्दावली पर तनातनी है, लोकतंत्र की परिभाषाओं पर गरमा-गरमी है। साहित्य के क्षेत्र में हर पढ़ने-लिखने वाला अपने मानदण्डों की स्थापनाग्रों में लगा हग्रा है। भाषा के माध्यम को लेकर लोग खेमों में विभक्त हैं। ऐसी स्थिति में जैन धर्म या किसी भी धर्म की भूमिका क्या हो, कहना कठिन है। किन्तु जैन धर्म के इतिहास से एक बात भ्रवश्य सीखी जा सकती है कि उसने कभी भाषा को धार्मिक वाना नहीं पहिनाया। जिस यग में जो भाषा संप्रेषण का माध्यम थी उसे उसने अपना लिया और इतिहास साक्षी है, जैन धर्म की इससे कोई हानि नहीं हुई है। ग्रतः सम्प्रेषण के माध्यम की सहजता ग्रौर सार्वजनीनता के लिए वर्तमान में किसी एक सामान्य भाषा को अपनाया जाना बहुत जरूरी है। मतभेद में सामञ्जस्य एवं शालीनता के लिए ग्रनेकान्तवाद का विस्तार किया जा सकता है क्योंकि विना वैचारिक उदारता की अपनाये अहिंसा और अपरिग्रह आदि की सुरक्षा नहीं है।

### जैन धर्म की श्राधुनिकता:

सूक्ष्मता से देखा जाय तो वर्तमान युग में महावीर द्वारा प्रशीत धर्म के अधिकांश सिद्धांतों की व्यापकता दृष्टिगोचर होती है। ज्ञान-विज्ञान और समाज-विकास के क्षेत्र में जैन धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आधुनिक विज्ञान ने जो हमें निष्कर्ष दिए हैं— उनसे जैन धर्म के तत्वज्ञान की अनेक वार्ते प्रमाश्यित होती जा रही हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में द्रव्य की 'उत्पादव्ययध्योव्ययुक्तसत्' की परिभाषा स्वीकार हो चुकी है। जैन धर्म की यह प्रमुख विशेषता है कि उसने भेद विज्ञान द्वारा जड़-चेतन को सम्पूर्णता से जाना है। आज का विज्ञान भी निरन्तर सूक्ष्मता की ओर बढ़ता हुआ सम्पूर्ण को जानने की अभीष्सा रखता है।

वर्तमान युग में ग्रत्यधिक ग्राधुनिकता का जोर है। कुछ ही समय वाद वस्तुएं, रहन-सहन के तरीके, साधन, उनके सम्बन्ध में जानकारी पुरानी पड़ जाती है। उसे भुला दिया जाता है। नित नये के साथ मानव फिर जुड़ जाता है। फिर भी कुछ ऐसा है, जिसे हमेशा से स्वीकार कर चला जा रहा है। यह सब स्थिति ग्रौर कुछ नहीं, जैन धर्म द्वारा स्वीकृत जगत् की वस्तु स्थिति का समर्थन है। वस्तुग्रों के स्वरूप बदलते रहते हैं, ग्रतः ग्रतीत की पर्यायों को छोड़ना, नयी पर्यायों के साथ जुड़ना यह ग्राधुनिकता जैन धर्म के चिन्तन की ही फलश्रुति है। नित नयी क्रांतियां, प्रगतिशीलता, फैशन ग्रादि वस्तु की 'उत्पादन' शक्ति की स्वाभाविक परिणित मात्र है। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में ग्रमूर्तता एवं प्रतीकों की ग्रीर भुकाव, वस्तु की पर्यायों को भूल कर शाश्वत सत्य को पकड़ने का प्रयत्न है। यथार्थ वस्तु स्थिति में जीने का ग्राग्रह 'यथार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' के ग्रयं का ही विस्तार है।

### स्वतंत्रता का मूल्यः

ग्राज के बदलते संदर्भों में स्वतंत्रता का मूल्य तीव्रता से उभरा है। समाज की हर इकाई ग्रपना स्वतंत्र ग्रस्तित्व चाहती है। प्रत्येक व्यक्ति ग्रपने श्रिषकार एवं कर्तव्यों में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता। जनतांत्रिक ग्रासनों का विकास इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ग्राधार पर हुग्रा है। भगवान् महाबीर ने स्वतंत्रता के इस सत्य को बहुत पहले घोषित कर दिया था। उनका धर्म न केवल व्यक्ति को ग्रिपतु प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को स्वतंत्र मानता है। इसलिए उसकी मान्यता है कि व्यक्ति स्वयं ग्रपने स्वरूप में रहे ग्रीर दूसरों को उनके स्वरूप में रहने दे। यही सच्चा लोकतंत्र है। एक दूसरे के स्वरूपों में जहां हस्तक्षेप हुग्रा, वहीं वलात्कार प्रारम्भ हो जाता है, जिससे दुःख के सिवाय ग्रीर कुछ नहीं मिलता।

वस्तु ग्रीर चेतन की इसी स्वतंत्र सत्ता के कारण जैन धर्म किसी ऐसे नियन्ता को ग्रस्वीकार करता है, जो व्यक्ति के सुख-दुःख का विधाता हो। उसकी दृष्टि में जड़-चेतन के स्वाभाविक नियम (गुरण) सर्वोपिर हैं। वे स्वय ग्रपना भविष्य निर्मित करेंगे। पुरुपार्थी वर्नेगे। युवा शक्ति की स्वतंत्रता के लिए छटपटाहट इसी सत्य का प्रतिफलन है। इसीलिए

न्नाज के विश्व में नियम स्वीकृत होते जा रहे हैं, नियन्ता तिरोहित होता जा रहा है। यही शुद्ध वैज्ञानिकता है।

### दायरों से मुक्त-उन्मुक्तः

वस्तु एवं चेतन के स्वभाव को स्वतंत्र स्वीकारने के कारण जैन धर्म ने चेतन सत्ताग्रों के क्रम-भेद को स्वीकार नहीं किया। ग्रुद्ध चैतन्य गुण समान होने से उसकी दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। ऊंच-नीच, जाति, धर्म ग्रादि के ग्राधार पर व्यक्तियों का विभाजन महावीर को स्वीकार नहीं था। इसीलिए उन्होंने वर्गविहीन समाज की बात कही थी। प्रतिष्ठानों को ग्रस्वीकृत कर वे स्वयं जन सामान्य में ग्राकर मिल गये थे। यद्यपि उनकी इस बात को जैन धर्म को मानने वाले लोग ग्रधिक दिनों तक नहीं निभा पाये। भारतीय समाज के ढांचे से प्रभावित हो जैन धर्म वर्गविशेष का होकर रह गया था, किन्तु ग्राधुनिक युग के बदलते संदर्भ जैन धर्म को क्रमशः ग्रात्मसात् करते जा रहे हैं। वह दायरों से मुक्त हो रहा है। जैन धर्म ग्रव उनका नहीं रहेगा जो परस्परा से उसे डो रहे हैं। वह उनका होगा, जो वर्तमान में उसे जी रहे हैं।

### नारी स्वातंत्रय:

वर्तमान युग में दो वातों का और जोर है—नारी स्वातंत्र्य और व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा। नारी स्वातंत्र्य के जितने प्रयत्न इस युग में हुए हैं संभवतः उसमे भी ग्रधिक पुरजोर शब्दों में नारी स्वातंत्र्य की वात महावीर ने अपने युग में कहीं थी। धर्म के क्षेत्र में नारी को श्राचार्य पद की प्रतिष्ठा देने वाले वे पहले चितक थे। जिस प्रकार पुरुप का चैतन्य ग्रपने भविष्य का निर्माण करने की शक्ति रखता है, उसी प्रकार नारी की ग्रातमा भी। ग्रतः ग्राज समान ग्रधिकारों के लिए संघर्ष करती हुई नारी ग्रपनी चेननता की स्वतन्त्रता को प्रामाणिक कर रही है।

### व्यक्तित्व का विकास :

जैन धर्म में व्यक्तित्व का महत्व प्रारम्भ से ही स्वीकृत है। व्यक्ति जब तक ग्रपना विकास नहीं करेगा वह समाज को कुछ नहीं दे सकता। महाबीर स्वयं सत्य की पूर्णता तक पहले पहुंचे तब उन्होंने समाज को उद्बोधित किया। ग्राज के व्यक्तिवाद में व्यक्ति भीड़ से कटकर चलना चाहता है। ग्रपनी उपलब्धि में वह स्वयं को ही पर्याप्त मानता है। जैन धर्म की साधना, तपश्चरण की भी यही प्रक्रिया है। व्यक्तित्व के विकास के बाद सामा-जिक उत्तरदायित्वों को निवाहना।

### सामाजिकता का वोध :

जैन धर्म सम्यग्दर्शन के ग्राठ ग्रंगों का विवेचन है। गहराई से देखें तो उनमें से प्रारम्भिक चार ग्रंग व्यक्ति विकास के लिए हैं ग्रौर ग्रंतिम चार ग्रंग सामाजिक दायित्वों में जुड़े हैं। जो व्यक्ति निर्भयी (निर्शकित), पूर्णमन्तुष्ट (निःकांक्षित), देहगत वासनाग्रों से

सांस्कृतिक संदर्भ

परे (निर्विचिकित्सक) एवं विवेक से जागृत (ग्रमूढ़हिष्ट) होगा वही स्वयं के गुएों का विकास कर सकेगा (उपवृंहए), पथश्रष्टों को रास्ता वता सकेगा (स्थिरीकरए), सहधिमयों के प्रति सौजन्य-वात्सल्य रख सकेगा तथा जो कुछ उसने ग्रिजित किया है, जो शाश्वत ग्रौर कल्याएकारी है, उसका वह जगत् में प्रचार कर सकेगा। इस प्रकार जैन धर्म ग्रपने इतिहास के प्रारम्भ से ही उन तथ्यों ग्रौर मूल्यों का प्रतिष्ठापक रहा है, जो प्रत्येक युग के वदलते सन्दर्भों में सार्थक हों तथा जिनकी उपयोगिता व्यक्ति ग्रौर समाज दोनों के उत्थान के लिए हो। विश्व की वर्तमान समस्याभ्रों के समाधान हेतु भगवान् महावीर की वाएं। की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, वशर्ते उसे सही ग्रथों में समभा जाय, स्वीकारा जाय।

....





# भगवान् महाबीर की प्रासंगिकता • डॉ॰ विश्वम्मरनाय उपाध्याय

### धर्म बनाम मुल्य:

'वर्म' शब्द संकुचित अर्थ में लिया जाए तो वह 'मजहव' या संकी एाँ सम्प्रदाय वन जाता है किन्तु यदि धर्म का अर्थ 'मुल्य' है, मानव मुल्य, तब धर्म ब्यापक हो जाता है। तीर्थंकर महावीर के जीवन और उपदेशों में मुक्ते कहीं कोई संकीणता नहीं दिखाई पड़ती। वे एक मानव मुल्य व्यवस्था की स्थापना करते हैं। वर्म शब्द के स्थान पर 'मुल्य' कर दीजिए तो महावीर की शिक्षाएं प्रासंधिक लगने लगती हैं। जब तक बुड़ापा नहीं मताता, जब तक व्यवियों नहीं बढ़तीं, जब तक इन्द्रियां अशक्त नहीं हीतीं, तब तक धर्म का आचरए। कर लेना चाहिए। ' इस वाक्य में 'धर्म' के स्थान पर मुल्य कर दीजिए तो वह आधुनिक व्यक्ति के लिए प्रहर्गीय हो जाएगा।

महावीर के उपदेशों में इन्द्रियनिप्रह, ग्राहिमा, ग्रामय ग्रीर चेनना के उदात्तीकरण पर दल दिया गया है। प्रश्न यह है कि महावीर जीव दया पर इनना वल क्यों देते हैं? क्यों वह कठोर संयम ग्रीर निग्रह की प्रशंमा करते हैं ? मंन्याम ग्रीर वैराग्य की रेखांकिन क्यों करते हैं ?

मेरी समक्ष ने कोई महात्मा या महापुरुष अपने वर्म या मृत्य की स्थापना, नामाजिक मन्दर्भ को देख कर ही करता है। महावीर जिस नमाज के अंग थे, वह नमाज
हिंमा, अपहरण, भोग विलास, स्वेच्छाचार, अलोमन और अत्याचार पर आधारित था।
इतिहास और समाजगान्त्र नाक्षी देता है कि तात्कालिक समाज, वर्गविभक्त ममाज था।
अनेक जातियों और उपजातियों में वंटा नमाज, अहिंमा पर आधारित नहीं था, हिंसा पर
आधारित था। यह हिंसा वह पुरोहित करता था जो मामान्य जन को आस्था और विश्वास
का उपयोग कर अपनी जीविका क्लाना था और व्यवहार में अपने द्वारा उपदेशित वर्म
के विरुद्ध आचरण करता था। यह हिंसा, वह अत्रिय करता या जो सक्षत्रियों पर शस्त्र
वन ने अपने वर्ग का अमुत्व स्थापित करता था और कर, वेगार आदि द्वारा सामान्य
जनता का गोपण करता था, यह हिंसा वह व्यापारी करना था जो स्रपने चाहत और
पूर्ण की के वन पर मायारण लोगों का आधिक गोपण करना था।

१. दगर्वकातिक, दा३६

### सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा:

महावीर इस श्रेगी विभक्त, ऊंच-नीच, छुग्रा-छूत ग्रीर दमन के ऊपर ग्राधारित सामाजिक व्यवस्था के विरोधी थे। वे मानव मात्र की ग्रीर से बोलते हैं, किसी एक वर्ग की ग्रीर से नहीं—जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है, जिसे तू शासित करना चाहता है, वह तू ही है, जिसे तू शासित करना चाहता है, वह तू ही है। श ग्रीहंसा का यह सामाजिक, सार्वजिनक मूल्य किसे ग्रस्वीकार्य हो सकता है ? गौर से देखें तो हिंसा के लिए उत्तरदायी वर्गों को ही यहां सम्बोधित किया गया है क्योंकि दूसरों को शासित करने वाले लोग उच्च वर्ग के ही होते हैं। तत्वदर्शी समग्र प्राणिजनों को ग्रपनी ग्रात्मा के समान, देखता है। व जीवन ग्रनित्य है, क्ष्या भंगुर है, फिर क्यों हिंसा में ग्रासकत होते हो। 3

यह नहीं कि साधारए। या शासित जन हिंसा नहीं करते परन्तु उनके सामने स्रादर्श या प्रारूप (माडल) उच्च वर्ग के भद्रजनों का होता है, यथा राजा तथा प्रजा। अतएव उत्तरदायित्व उन पर ही है जो समाज के प्रमुख व्यक्ति होते हैं। महावीर के उपदेशों की चोट, इसी 'भद्र समाज' पर है, उन अकिंचनों पर नहीं जो विवशता, अज्ञान या आदत से हिंसा करते हैं।

### मूल्यों की सापेक्षताः

दूसरी वात जो महावीर के तत्वज्ञान को प्रासंगिक बनाती है, वह है मूल्यों की सापेक्षता यानी धर्म का देश, काल और पात्र को ध्यान में रखकर प्रयोग। सम्प्रदाय के रूप में महावीर मत को देखने वाले इस तथ्य की उपेक्षा कर धर्म की निरपेक्षता का प्रचार करते हैं।

धर्म का मूल ग्राधार, मनुष्य का कल्याए। है। यदि किसी धर्म या मूल्य से, मानव का ग्रकल्याए। होता है तो वह त्याज्य है। सत्य धर्म है परन्तु यदि वह संयम या श्रनुशासन का विरोधी है तो उसकी कोई सार्थकता नहीं। सत्य भी यदि संयम का घातक हो तो नहीं वोलना चाहिए। उसे ऐसा सत्य भी न वोलना चाहिए जिससे किसी प्रकार के पाप का ग्रागमन होता हो। अगेर यह सत्य किस प्रकार उपलब्ध होता है? ग्रपनी ग्रात्मा द्वारा, यानी सत्य इस गवेपए।। पर निर्भर है कि सत्यशोधक, ग्रपने को उसका निकप बनाता है या नहीं। जिस बात या कर्म से ग्रपने को कष्ट या श्रकल्याए। होता हो, वह दूसरों के लिए धर्म कैसे हो सकता है? ग्रतएव महावीर मूल्य की निरपेक्षता के विरोधी थे। वे मानवता-

१. ग्राचारांग

२. सूत्रकृतांग

३. उत्तराध्ययन

४. प्रश्न व्याकरण २।२

५. दशवैकालिक, ७।११

वादी चितक थे और धर्म या मूल्य का निकप, मनुष्य को ही मानते थे। १ ऐसा धर्म जिसमें मनुष्य की स्थिति, काल, दिक् और जीवन के वास्तिविक प्रसंगों पर विचार न हो, जो सिर्फ किसी ग्रमूर्त विचार या धारणा के लिए लोगों को कष्टकर हो, वह धर्म नहीं हो सकता क्योंकि धर्म के सत्य, ग्राहिसा ग्रादि मूल्यों की कसौदी मनुष्य है। मनुष्य ही मूल्यों या धर्मों का ग्रन्वेपक और प्रयोक्ता है। ग्रतएव मनुष्य से वड़ा कोई नहीं है। मूल्य का विचार मनुष्य को केन्द्र में रख कर ही हो सकता है।

मूल्यों की सापेक्षता का सत्य ग्रन्यत्र भी मिलता है। महाभारत में कृष्ण ने मूल्यों की सापेक्षता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया या लेकिन सम्प्रदायवादियों ने उसे भुला दिया। यदि मूल्य ग्रीर मनुष्य के हित में टकराहट हो तो मनुष्य का पक्ष लो, निरपेक्ष या ग्रमूर्त मूल्य या घर्म का नहीं।

'महाभारत' में मूत्य द्वंद्व के लिए एक कथा आती है। वह इस प्रकार है :---

युद्ध में युधिष्ठिर घायल होकर शिविर में लौटते हैं। दु:ख ग्रौर ग्लानि में वे ग्रर्जुन के गांडीव की निन्दा करते हैं। ग्रर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि गांडीव के निंदक का वे वध कर देंगे ग्रतः वे इस पूर्वप्रतिज्ञा से वद्ध होकर युधिष्ठिर पर भपटते हैं। कृष्ण उन्हें रोकते हैं। उधर युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा थी कि ग्रर्जुन से ग्रपमानित होने पर वे प्राग्ण छोड़ देंगे। ग्रतः वे घायल ग्रवस्था में ही प्राग्ण त्याग के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं। विकट स्थिति है। इस स्थिति में धर्म क्या है?

कृष्ण वर्म का संबंध हित से स्थापित करते हैं। जिस कर्म, वचन या भावना से मनुष्यों का ग्रहित हो वह ग्रधमें है। ग्रजुंन ग्रीर युधिष्ठिर, दोनों जो कर्म करने जा रहे हैं, वह निरपेक्ष धर्म है, इसलिए त्याज्य है। निरपेक्ष धर्म लक्ष्य था प्रेरणावाक्य के रूप में रहे तो ठीक है किन्तु उस पर ग्राचरण करते समय ग्रनेक स्थितियों पर विचार ग्रावश्यक है।

धर्म और मानविहत का सम्बन्ध महावीर भी स्थापित करते हैं। गांधीजी, निरपेक्षतावादी माने जाते हैं पर वस्तुतः वे भी सापेक्षतावादी थे, इसलिए अत्याचार की स्थिति में गांधीजी ने शक्ति प्रयोग को भी वैध भाना था। कश्मीर पर लुटेरों के आक्रमण के समय, भारतीय सेना को प्रतिरक्षा के लिए भेजा था। महावीर सत्य और हित का सम्बन्ध इस प्रकार स्थापित करते हैं—

सदा हितकारी सत्य बोलना चाहिए र हिंसा पैदा करने वाला भूठ मत वोलो 13

१. महावीर का तत्व-चिन्तन मात्र मनुष्य हित तक नहीं, प्राणीमात्र के कल्याण तक व्याप्त था। —सम्पादक

२. उत्तराध्ययन, १६।२६

३. दशवैकालिक, ६।१२

इसी प्रकार महावीर लोभ को चोरी मानते हैं। ग्राहिसा ग्रौर सत्य से भी ग्रधिक, महावीर ग्रसंग्रह पर बल देते हैं क्योंकि संग्रह के लिए ग्रसत्य वोलना पड़ता है। हिंसा करनी पड़ती है।

मूल्यों की सापेक्षता के सिद्धान्त के ग्राघार पर ही, गृहस्थों ग्रौर वैरागियों के ग्राचार-विचारों को ग्रलग-ग्रलग किया गया है। गृहस्थ, मुनि की तरह नहीं रहता। यदि रहता है तो वह परिवार या प्रजापालन रूप धर्म को भली प्रकार नहीं निभा पाता।

### ऐतिहासिक योगदान:

मानवता को महावीर का ऐतिहासिक योग यह है कि ब्राह्मणवादी समाज में, धर्म या मूल्य का अनुसरण, लोभपरक या दम्भोन्मुख था। उसमें आडम्बर, घमंड और प्रदर्शन का भाव था। अकारण, यज्ञ-हिंसा होती थी। अकारण, श्रमिक वर्ग को नीच माना जाता था। भेदभाव बहुत था। स्त्रियों और शूदों की दुर्दशा चरम सीमा पर थी। 'ब्राह्मणों' ने, अपनी जमात को एक सुविधाप्राप्त वर्ग के रूप में संगठित कर लिया था। धर्म की व्याख्या का एक मात्र अधिकार केवल ब्राह्मणों को था। वे धर्म ग्रन्थों—वेद-पुराणों, की मनमानी व्याख्या इस प्रकार करते थे कि यथास्थित बनी रहे, वे सब लाभ उन्हें मिलते रहें जो उन्हें रूढ़िवादी समाज में मिलते आ रहे थे। इस पौराहित्य ने मूल्यमीमांसा को इतना लचीला बना दिया कि सब कुछ जायज था।

इस हिंसक, संग्रहशील, प्रदर्शनप्रिय ग्रौर ग्रंधिवश्वास ग्रस्त, समाज को श्रामूल वदलने के लिए महात्माग्रों ने संघर्ष किया। उन्होंने उच्चवर्गीय भोग विलास के विरुद्ध वातावरए बनाया। नैतिक नियमों को कठोर बनाया ग्रौर घोषित किया कि मनुष्य मात्र का हित ही धर्म है। ब्राह्मए धर्म जगत् को ब्रह्ममय मान कर भी, व्यवहार में सामान्य लोगों के प्रति दंभपूर्ण रवैय्या ग्रपनाता था। रक्त की शुद्धता की भ्रामकधारए। के कारए। ब्राह्मए धर्मशास्त्रियों ने रक्त की शुद्धता, पिवत्रता ग्रौर जन्मजात श्रेष्ठता की नींव पर एक ऐसे समाज की रचना की थी जिसमें सामाजिक ग्रौर मानव व्याय के लिए कोई जगह नहीं थी। करोड़ों शोषितों को जन्मजात हीनभावना में रहना पड़ता था। ग्रपने ग्रार्य-ग्रहंकार में ग्राकंठ निमग्न, सवर्ण वर्ग के लोग, सामान्य जनों को नीच ग्रौर पशुवत् मानते थे ग्रौर उस प्रकार की मानसिकता के नैरन्तर्य के कारएा, ग्राज भी गांवों में सवर्ण जातियों के लोग करोड़ों श्रमजीवियों के प्रति ग्रंदर ही ग्रंदर घुए। करते हैं।

महावीर ने इस मानव विरोधी व्यवस्था को देखा था। वे सवर्ण थे मगर अपने मानवता प्रेम के कारण उन्होंने अपने को वर्ग मुक्त किया। संन्यास लिया यानी उस समाज को ही छोड़ दिया जिसे वे वाहर जाकर, आउट साइडर होकर ही सुधार सकते थे। गौतम बुद्ध और महावीर तथा अन्य ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी विचारक (योगी, आगमानु-यायो, ब्रात्य, सिद्ध आदि) दरअसल, उस सामाजिक संरचना के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे जो मनुष्य को मनुष्य का दास वनाने के लिए विवश करती है। जो असमानता, न्याय-

हीनता और शोपए। पर म्राधारित है। इस देश में, पुरोहितों, सत्ताधीशों,धित्रियों स्रीर सेठों के ग्रपमानजनक रवैयये के खिलाफ महात्माग्रों, सन्तों, साधकों, संन्यासियों ग्रीर पवित्रा-त्माग्रों ने निरन्तर युद्ध किया है। यह युद्ध सफल नहीं हुग्रा। विद्रोहियों ने नवीन मृत्य व्यवस्था बनाई। बृद्ध ग्रीर महावीर ने सारे पूराने ग्रंधविश्वासों, ग्रात्मा परमात्मा के प्रत्ययों को नकार दिया। उन्होंने 'सत्य' की समानान्तर ग्रीर नवीन व्याख्याएं प्रस्तुत की। किन्तु जिन चुनियादी मानव मूल्यों के लिए वे लड़े, जिस भेदभाव रहित समाज व्यवस्था के लिए वे जिए उसे भूला दिया गया। एक व्यापक जीवन हिष्टि श्रीर मूल्य मीमांसा एक सम्प्रदाय बनती गई । देश में, विद्रोही श्रीर उत्कृप्ट सामाजिक चेतना के क्रान्तिकारी विचारक ग्रपने ग्रनुयायियों द्वारा पूज्य होकर रह गए । यह कितना ग्राय्चयंजनक लगता है कि स्थापित ग्रमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रचण्ड योगियों ग्रीर निलिप्त सिद्धों के वावजूद, प्रत्येक सुधारक के नाम पर सिर्फ सम्प्रदाय रह गए। दिम्भयों ने महापूरुपों के साथ विश्वासघात किया। यह महावीर शिक्षा के अन्-सार कठोर वचन है किन्तू महावीर मुल्यों की सापेक्षता मानते थे। स्राज यह कहना बहुत श्रावश्यक हो गया है कि व्यवस्था विरोधी चितको श्रीर साधकों को, उनके श्रासपास एकत्र किए गए भ्रमों ग्रौर ग्रंधविश्वासों से निकाला जाए ग्रीर भ्रमों के भीतर छिपी ऐतिहासिक श्रीर सामाजिक चेतना परक सच्चाइयों को अन्वेपित किया जाए।

महावीर को उनके नाम ग्रीर मूर्ति के ग्रासपास ग्रंथिविश्वास या प्रलोभन से चिपटे लोगों से मुक्त करना होगा ग्रीर उनकी शब्दावली के ब्यापक संकेतों ग्रीर मर्मों को टटोलना पड़ेगा, तभी महावीर ग्राधुनिक मानव संवेदना ग्रीर मुक्तचिन्तन एवन् सामाजिक मुिवत के दीर्घ संग्राम में एक ग्रप्रतिम व्यक्तित्व के रूप में दिखाई पड़ेंगे। उनके विम्व को तो लोग पूजते हैं पर उनकी 'ग्रात्मा' या चेतना की विशदताग्रों ग्रीर गहराइयों को नहीं समभते। वे महावीर को 'ग्रपना' मानते हैं जबिक महावीर, बुद्ध, किपल, किणाद, नागार्जुन, सरहएा, कवीर—ये सब प्रत्येक प्रकार की संकीर्णताग्रों का ग्रातिक्रमए। कर जाते हैं। वे महान् थे, उन्हें कुछ लोग घर कर नहीं रख सकते।

### सामाजिक चेतना का तत्व :

कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है। यह वाक्य भारतीय सन्दर्भ में कांतिकारी है। इस वाक्य को मान्यता मिल जाए तो समाज व्यवस्था ही वदल जाए किंतु जन्मजात श्रोष्ठता के ग्रांधिवश्वास के कारण केवल इसी देश में वैपम्य की सृष्टि नहीं होती विलक्ष विदेशों में भी कमोवेश 'श्रलगाव' के ग्रांवक रूप हैं। 'वर्ण' या रंग का भेदभाव तो प्रसिद्ध ही है। पूंजी या संग्रह की शक्ति के ग्राधार पर पाश्चात्य समाजों में लोगों के वीच वड़ी-वड़ी खाइयां हैं। शिक्षा से ये जातीय ग्रहंकार बढ़ते हैं, घटते नहीं। इन ग्रहंकारों में चोट पहुँचाने की जितनी शक्ति होती है उतनी ग्रभावों में भी नहीं होती। ग्रभाव को ग्रादमी वरदाश्त

१. उत्तराघ्ययन, २५।३३

कर लेता है लेकिन सामाजिक अपमान वह कभी वरदाश्त नहीं करता । विवशता में वह सहता है लेकिन सहने की प्रिक्रिया में घनोभूत होता हुआ असंतीप अपने चरम बिन्दु पर फूटता है। यही क्रांति है। क्रांति का उद्देश्य अहिंसक नागरिकों के समाज की रचना करना है। महावीर जिन मानवीय उच्चताओं की वार्ते कहते हैं, वे यदि समाज से ग्रोभल हो जायें तो वह एक दिन नहीं चल सकता। महावीर के समान हढ़ चरित्र के लोग ही व्यवस्थाएं बदलते हैं, बनाते हैं। 'महावीर' ही उस चरम बिन्दु को ला सकते हैं अथवा हृदय-परिवर्तन कर सकते हैं।

महावीर की श्रहिंसा की निरपेक्ष व्याख्या करके लोग उनकी सामाजिक चेतना की उपेक्षा करते हैं। उन्हें लगता है, महावीर दिक्कालातीत अनुभवों के अन्वेषक थे, सामाजिक प्रश्न उनके लिए गौगा था लेकिन महावीर की विचारधारा में भी वह सामाजिक चेतना है, जो पीड़ितों को अभय देती है और आदर्शों और मूल्यों को वस्तुओं और अहंकारों से उच्चतर स्थान पर प्रतिष्ठित करती है। महावीर का विचार और कर्म एक है। वे सत्य के सम्बन्ध में दिक्कालातीत परम सत्यों के विषय में, जिज्ञासाओं का अपने अनेकान्तवाद से उत्तर देते हैं, लेकिन विद्रोही चिंतकों का वल, सामाजिक पक्ष पर अधिक रहा है क्योंकि विद्रोही चेतना का प्रतिफलन समाज में भलकना चाहिए अन्यथा विद्रोह कल्पित यानी मूल्यहीन है।

### श्रन्तर 'प्रकार' का नहीं 'पहुंच' का:

स्वरूप दृष्टि से सभी ग्रात्माएं समान हैं। यह एक दार्शनिक मंतन्य है किन्तु यह नैतिक या सामाजिक कथन भी है। यह बोघ 'व्यापक' श्रीर 'सार्वजनीन' है। वह श्रात्मा की ग्रनेकता, विविधता मानता है क्योंकि वह प्रत्यक्षतः देखता है कि ग्रात्माएं समान होकर भी एक स्तर की नहीं हैं, वे विविधस्तरीय हैं। ग्रतएव उनमें 'प्रकार' का ग्रंतर नहीं, 'पहुँच' का ग्रंतर है। 'पहुँच' के लिए अपने प्रति कठोरता ग्रावश्यक है, इसीलिए बुद्ध ग्रौर महावीर के मत में कठोरता ग्रीर कसाव ग्रधिक है। उसके विना 'संघ' नहीं वन सकता ग्रीर 'संघ' के विना, सामाजिक चितकों ग्रीर साधकों द्वारा शासक वर्ग पर नैतिक दवाव नहीं डाला जा सकता । यदि शासक वचन दे कि वह स्रकारए। या मतान्ध होकर हत्या नहीं करेगा तो उसके साथ पट सकती है। 'शांति' का अर्थ नहीं कि शांति एक निरपेक्ष प्रत्यय है या यह कि शांति 'तत्ववाद' की वस्तु है, वास्तविक जीवन की नहीं । शांति का यह ऋर्थ नहीं कि हिसकों या ग्रमानवों का साथ दिया जाए। शांति के प्रत्यय में ग्रशांति के कारएों के उन्मुलन का ग्रर्थ भी छिपा हुम्रा है भौर इस शांति के विना योगी जनता में यह कहता रहेगा कि शासक अवर्मी है, मुल्यहीन है। उपदेश की पूरअक्षर बना रखने का एक ही उपाय था कि महावीर या वृद्ध श्रनुशासित या साधक जीवन जीते । व्यक्तिगत साधना में सफल या सिद्ध व्यक्ति ही, लोक को प्रभावित कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं । महात्मा इसी स्थित ग्रौर उपलब्धि का नाम है। महावीर 'महात्मा' थे इसमें तो किसी को भी संदेह नहीं है, प्रथन तो प्रासंगिकता का है।

'ग्रनुभववादी' सिद्धों ग्रीर कठोर ग्रात्मदमन के समर्थक बुद्ध ग्रीर महावीर जैसे महात्माग्रों में ग्रंतर यही है कि बौद्ध ग्रीर जैन विद्रोह, ग्रात्मदमन की कठोर साधना की मानता है। जबिक कील-कापालिक-शाक्त ग्रीर वाममार्गी सिद्धों में, विद्रोह उच्छं खल प्रकार का है। दोनों में सामाजिक मूल्य समान हैं किन्तु 'पहुंच' के मार्ग निम्न-निम्न हैं। दोनों, मानव एकता के समर्थक हैं किन्तु बुद्ध ग्रीर महावीर जहां परमध्यानी हैं वहां तांत्रिक परम्परा के योगी पदार्थ मात्र को जिव मानकर उसका भोग करते हैं ग्रीर ग्रात्मदमन के मार्ग से प्राप्त होने वाली 'सिद्धि' (मानवीय उत्कृष्टता) भोग के मार्ग से प्राप्त करके दिखाते हैं। बौद्ध, जैन सिद्धों तथा हिन्दू शाक्तों-ग्रैवों ने युद्ध को भी एक अनुभव के रूप में लिया ग्रीर शताब्दियों तक योगियों-सावकों की श्रेणी परपीड़कों से टकराती रही ग्रीर सर्वदा ग्राम जनता का श्रनिवार्य ग्रंश वन कर रही। वृत्तिनिरोवक (महावीर, बुद्ध ग्रादि) योगियों ग्रीर वृत्तिभोगी योगियों में यह सावनात्मक ग्रंतर होने पर भी ग्रपने सामाजिक ग्रिमिप्रायों में वे मिलकर 'भारतीय विद्रोह' को निरन्तरता देते हैं। वे सवर्णों की मानमर्यादा, मूल्य, विश्वास, रीति-रिवाज, ग्रापसी व्यवहार—यह सब छोड़ने के लिए कहते हैं। संघ वल से ग्रखाड़ों के तेवरों से स्थापित व्यवस्था से भिन्न तौर-तरीकों की स्थापना के कार्य में सभी ने योगदान किया। भागों ग्रीर रीतियों की निन्नता, जड़ता की सीमा तक पहुंचने पर भी, सामाजिक संकटों में योगियों ने व्यवस्था समर्थक ब्राह्माणों की तुलना में ग्रविक काम किया। वे विरोध की ग्रिनि को प्रज्वित करते रहते थे।

खेद यह है कि 'संघ' जिसका रूप कुल मिलाकर जनोन्मुख या, कमशः सम्प्रदाय ग्रीर जाति में परिवर्तित हो गया। कालान्तर में बौद्ध ग्रीर जैन समाज सवर्गों में शामिल कर लिए गए ग्रीर वे व्यापक हिन्दू समाज के ग्रंग वन गए। सवर्ग व्यवस्था ने ग्रपने लचीलेपन से विद्रोह को ग्रसफल कर दिया। तुलसीदास ने जनविमुख ग्रीर ग्राडम्बरी शूद्रविद्रोह का मजाक उड़ाया 'दिम्भन निजमत कलिपकरी प्रगट कीन्ह वहुपंथ'। यदि बात्यों, मुनियों ग्रीर योगियों का ऐतिहासिक ग्रांदोलन सफल हो जाता तो तुलसीदास यह वात हरिगज नहीं कह सकते थे। तुलसीदास ने दिलत लोगों के विद्रोह का ग्रंतिवरोध देख लिया था। साम्प्रदायिक दम्भ ने महात्माग्रों को कैंद कर लिया ग्रीर लाभ सिर्फ यह हुग्रा कि महात्मा के नाम पर जातियों को तरक्की दे दी गई। कोरियों को कवीरदास कह दिया, चमार को रैदास।

### महावोर की ग्रसम्यूक्तताः

स्वातंत्र्योत्तर श्राबुनिक भारत में विचारों के साथ 'संस्कारी' समाज साथ नहीं चल पाता। भारतीय संविधान श्रपने इरादों में एक सम्य श्रीर मानवीय समाज की संरचना का पक्षचर है। वह अपने सामाजिक लक्ष्यों में, फांस की राज्य कान्ति के नारों को अपनाता है पर समाज के डांचे में, कोई विशेष श्रंतर नहीं श्राया। हजार वर्षों से संत्रस्त स्थितियों में अपनी पहचान श्रीर श्रस्मिता वचाए रखने के लिए यहां का नमाज पृथक्ताश्रों की परम्परा के साथ नत्यी रहा है क्योंकि पृथक्ताश्रों को ही वह धर्म मानने लगता है। पर धर्म श्रीर दूसरों से मिन्नता का गडमगडु गिणत, महावीर के विचारों, व्यवहारों में नहीं है। महावीर कहीं भी सम्पृक्त नहीं थे। समाधि में तो विक्वालातीत स्थित रहती है। ग्रतः उसे छोड़कर वे कहीं 'साम्प्रदायिक व्यक्ति' नहीं लगते। वे उच्चतर कोटि की चित्तस्थिति में रहकर भव-

मुक्ति और परम कल्याएं की बातें सोचते थे। महावीर पृथक्ताग्रों, ग्रलगावों, मनुष्य के प्रति ग्रनास्थाग्रों ग्रीर फिरकेवाजी को कहीं कोई महत्त्व नहीं देते। वे ग्रपने मूल्यों ग्रीर मान्यताग्रों के ग्रनुरूप जीवन जीने के लिए कष्ट उठाते हैं ग्रीर इस कष्ट प्रक्रिया में ही उन्हें यह बोध होता है कि मानव संभावनाग्रों के चरम विकास की तलाश 'चुने हुए' मार्ग से ही हो सकती है।

महावीर के ऊपर लिखे गए धार्मिक साहित्य में वे मानसिक स्थितियाँ ग्रंकित नहीं हो सकी जिनसे गुजर कर महावीर ग्रंपनी चेतना के ढंढों में संगति खोज सके थे। मुक्ति की कल्पना को उन्होंने जी कर दिखाया था। महावीर की मनोवृत्तियों की निविद्धता की खोज, या उनकी पुनर्रचना हो तो महावीर के ग्रंतः करएा का ढंढमय जगत् भी सामने ग्रा सकता है, जिसमें ग्रास-पास के विभिन्न जीवन-स्तर, मूल्यों की मनमानी ग्रीर दर्पों को देख कर साधारण जीवन से वैराग्य जगा, जिसमें यह भाव ग्राया कि इन लोगों का ग्रंधा जीवन मैं कैसे जी सकता हूँ? उन्होंने प्रचलित जीवन पढ़ित में छिपी ग्रंगीतियों को देखा ग्रीर ग्रंगित्यता के दार्शनिक कष्ट के साथ, इस मानवीय कष्ट को भी सहा। वे इस घेरे को तोड़ कर, ग्रंपने स्तर से, मानवीय दुवंलताग्रों ग्रौर ग्रन्थायों के विरुद्ध एक योगी के रूप में लड़े ग्रौर उसका प्रभाव पड़ा, एक परम्परा वनी। इस परम्परा को उसकी रुढ़ियों से मुक्त करना होगा।

महावीर की विचारधारा परम्परागत 'ब्राह्मण्चिन्तन' से भिन्न है। वह आज के 'मुक्त बौद्धिक' की चित्तवृत्ति के श्रिष्ठिक निकट है। उनका अनेकान्तवाद सत्य के प्रति मत-भिन्नता के जनतांत्रिक सिद्धांत की शक्ति देता है। अनुशासन, अराजकता के विरुद्ध लड़ने का एक अस्त्र है। अराजकता समकालीन इतिहास में वहती ही जा रही है। इसे कांति के समर्थन में ले आने के लिए महावीर से यह पाठ सीखा जा सकता है कि आपस में सिह- ज्याता अनन्त सीमा तक होनी चाहिए।

वैज्ञानिक, श्रौद्योगिक श्रौर मानवीय समाज में ही वे मूल्य श्रौर मान्यताए चरि-तार्थ हो सकती हैं जिनके लिए महावीर ने घर द्वार छोड़ा था। 'श्रमिकेत' हुए थे, श्रजनवी वने थे। इन मानवीय मूल्यों श्रौर मान्यताश्रों के लिए महावीर का जीवन श्रौर कृतित्व श्रनुशीलन योग्य है। लेकिन महावीर की मुख्य प्रासंगिकता, उनकी सामाजिक श्रौर मान-वीय चेतना के सन्दर्भ में है। उन्होंने सवर्ण समाज की जगह 'संघ समाज' की नींव डाली, उस विचार को श्रनेक में रोपा। उनके 'चोले' वदल दिए श्रौर इस प्रकार हजारों लाखों का रूपान्तरण हो गया।



# क्या ग्राज के संदर्भ में भी महावीर सार्थक हैं

• श्री भंवरमल सिंघी

### दर्शन की सार्थकता:

सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक श्रोसवाल्ड स्पेंगलर ने श्रपनी पुस्तक 'डिक्लाइन श्रांफ द वेस्ट' में लिखा है कि जो दर्शन या विचार हमारे समकालीन जीवन के प्रश्नों का समाधान नहीं करता, वह श्राज के लिए कौड़ी काम का नहीं है। स्पेंगलर का यह कथन वास्तव में बड़े महत्त्व का है। जो विचार श्राज काम का नहीं है, उसकी बात करना, उसका महत्त्व व्यानना कोई श्रर्थ नहीं रखता, में स्वयं इस बात का कायल हूं। महावीर के विचारों श्रीर उपदेशों को भी मैं इसी मान्यता की कसीटी पर कस कर देखना श्रीर समभना चाहता हूं। मैंने जैन धर्म के श्रन्तगंत जन्म लिया तथा धर्म के नाम पर उसी में मेरा सबसे पहले परिचय हुशा श्रीर उसके संस्कार भी मुभ्ने मिले। इसीलिये मैं उसे मान कर चलना रहूं श्रीर सहीं श्रीर गलत का भेद नमभने के लिए श्रावण्यक विवेक-विष्लेपग् में काम नहीं लूं, यह धामिकता नहीं, धर्मान्धता ही होगी। ऐसा न मैं करना हूं न करना चाहता हूं श्रीर न ऐसा करना मुभ्ने उचित ही लगता है।

### महावीरत्व की ग्रावश्यकताः

महाबीर के सम्बन्ध में उक्त दृष्टि से विचार करने पर लगता है कि यदि देश ग्रीर काल की परिवर्तनशील परिस्थितियों के ग्रन्तराल को छोड़कर महाबीर के द्वारा प्रतिपादित मूल जीवन-दृष्टि को देखें ग्रीर समभें तो ग्रवश्य ही मुक्ते लगता है कि उनकी दृष्टि ग्राज भी सार्थक है, उनका बतलाया हुग्रा जीवन-मार्ग ग्राज भी समाधान का मार्ग है, विकास ग्रीर उन्नति का मार्ग है, व्यक्ति के लिए ग्रीर समाज एवं मानवजाति के लिए भी । महाबीर जिस युग में हुये, जिन परिस्थितियों में उनको कार्य करना पड़ा, तथा जिन समस्याओं के विरुद्ध उनकी संघर्ष-साधना की गई, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। उन्होंने हिसा का जो रूप देखा था ग्रीर उसके विरुद्ध उन्होंने जिस रूप में ग्राहिसा की साधना की थी, वह ग्राज नहीं है। किन्तु हिसा तो वैंसे ही विल्क ज्यादा व्यापक ग्रीर वनी होकर ग्राज चारों तरफ फैली हुई है ग्रीर व्यक्ति हर स्तर पर जीवन की ग्रनेक-ग्रनेक समस्याग्रों से घिरा हुग्रा है। इस हालत में कहना न होगा कि जहां हिसा है, कष्ट है, वहां महावीरत्व की ग्रावश्यकता है ही।

### इच्छा ही दासत्व की जननी:

महावीर की मूल बात यही थी कि ग्रगर मनुष्य ग्रपनी इच्छाग्रों का दास होकर रहता है, ग्रर्थात् इच्छा ग्रों का दमन नहीं कर सकता, उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है तो वह हर तरह से दास ही बना रहता है, दासत्व की भ्रंखलायें उसे बांधे रहती हैं, चाहे दासत्व राज्य का हो, समाज का हो, धर्म का हो, या और किसी भी तरह का हो। एपएगा ग्रथीत् इच्छा ही दासत्व की जननी है। इच्छाग्रों का दास बना हुग्रा व्यक्ति खुद हमेशा वंधा रहता है और उसकी प्रकृति दूसरों को भी हमेशा बांधने या वांधे रहने की ही होती है। इच्छा से इच्छा, कर्म से कर्म ग्रीर लोभ से लोभ—इसी के गोरख-धन्धों में वह फंसा रहता है, कैंद हुम्रा रहता है। फिर संतोष कहां, शांति कैसी ? जो व्यक्ति म्रपनी इच्छाओं की कैद में है, वह सब की कैद में है। इसीलिए महावीर ने पांच महावृत वतलाये-ग्रहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य ग्रीर अपरिग्रह । ये पांचों महान्नत मूलतः भ्रपने-स्राप पर विजय प्राप्त करने के तरीके हैं। श्रीर जीवन का सत्य क्या है, इसे जानने के लिए उन्होंने कोई गढ़ा-गढ़ाया, वंधा-वंधाया मार्ग नहीं वतलाया । वस इतना ही कहा कि सम्यक् दर्शन श्रीर सम्यक् ज्ञान द्वारा मनुष्य सत्य को प्राप्त करे श्रीर उसे श्रंगीकार कर सम्यक् चारित्र द्वारा जीवन में उतारे तो फिर मुक्ति का, निर्वाण का और जीवन का सर्वस्व उसके अपने हाथों में है। कितनी सीधी और सरल बात है, पर मनुष्य है कि इच्छाओं की उपलब्धि में ही उसे सब कुछ जान पड़ता है।

### श्रहिसा का विधायक रूप:

महात्मा गांधी ने महावीर के इस जीवन सिद्धान्त पर चलकर ही समाज और देश के स्तर पर एक वड़ा संघर्ष किया, अन्याय के विरुद्ध, असत्य के विरुद्ध और एक वड़ा इतिहास हमारे युग में उन्होंने बना दिया। महावीर के मार्ग को गांधी ने अपने नये प्रयोगों द्वारा अत्यन्त सम-सामयिक बना दिया। जो लोग यह समक्षते और कहा करते थे कि अहिंसा तो एक निषेधात्मक वृत्ति है, कायरता की प्रवृत्ति है, उन्होंने गांधी के असहयोग और सत्याग्रह में ग्रहिंसा का विधायक रूप देखा, उसका तेज देखा। ग्रहिंसक व्यक्ति को अधिक बीरता की ग्रावश्यकता होती है, अधिक कष्ट सहन के लिए उसे तैयार होना पड़ता है।

### लेना ही लेना:

ग्राज हमारे देश के सामने ग्रीर एक प्रकार से सारी मनुष्य जाति के सामने भी जो ग्रनेक-ग्रनेक समस्यायें उपस्थित हैं ग्रीर जिनसे मनुष्य ग्रत्यन्त पीड़ित ग्रीर प्रताड़ित है, वे सब इसी बात में से पैदा हुई हैं कि ग्रादमी इच्छाग्रों की पूर्ति के प्रलोभन में डूबा हुग्रा है, उसे ग्रपने से बाहर कुछ दीखता ही नहीं। जो कुछ उसे दीखता है, वह उसे लुभाता है ग्रीर सब कुछ को वह ग्रात्मसात्, ग्रात्म-नियंत्रित कर लेना चाहता है। ग्राज जीवन के हर क्षेत्र में यही व्यक्ति-परक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ग्रावमी लेना ही लेना चाहता है, उसी की खोज में लगा हुग्रा है, देना उसे मानो ग्राता ही नहीं है। देने का साहस ही उसमें नहीं है क्योंकि उसके लिये उसकी इच्छा नहीं है। ग्राज हमारे सामने देश के उन हजारों व्यक्तियों के स्वलन

के ही उदाहरए। हैं जिन्होंने जितने दिन दिया अर्थात् त्याग किया, विलदान किया, निःस्वार्थ और निःसंग भाव से समाज ग्रीर मानवता की सेवा की उतने दिन वहुत कुछ पाया। परन्तु वे ही व्यक्ति जब उपलब्धि के शिखर पर पहुँचे तो टूट गये, विखर गये। इच्छात्रों के दमन में और प्राप्तियों के चक्रव्यूह में ही घुसते चले गये। इसीलिये जब स्वराज्य मिला तो गांधीजी ने हर पद ग्रीर प्रतिष्ठा से ग्रपने को ग्रलग रखा। वे ग्रलग रहे तो ऊंचे रहे, ग्रच्छे रहे, पवित्र रहे। वाकी लोग जो उसके नजदीक चले गये, उसमें पैठ गये वे निरन्तर नीचे ग्रीर नीचे ही गिरते चले गये।

### म्रालोक की तलाश:

यह हालत ही ग्राज चारों ग्रोर हाहाकार मचाये हुये है। एक कन्दन ग्रीर चीत्कार हो रही है। ग्रादभी ग्रपना पथ भूल गया है। ग्रन्थकार में चलता हुग्रा वह ग्रालोक की तलाग कर रहा है। पर, ग्रालोक तो ग्रन्थकार को काटकर ही ग्रा सकता है। ग्रंथेरी इच्छाग्रों से ग्रंथेरा कटता नहीं, वढ़ता ही है। ग्राज यही सबसे बड़ी विभीपिका है। रास्ता दीखता नहीं हो सो वात नहीं है। परन्तु रास्ते पर तो चलने से होता है। चलना ही तो कठिन है। वोलने में, कहने में, भक्ति ग्रीर पूजा करने में क्या पड़ा है ? मूल-वातों को छोड़कर श्रानुपंगिक वातों में हम कितने ही दूर तक जायें, गहरे जायें, हम कुछ पा नहीं सकते।

### जोड़ना बनाम छोड़नाः

याज व्यक्ति ग्रौर व्यक्ति के वीच, समाज ग्रौर समाज के वीच, वर्ग ग्रीर वर्ग के वीच, देश ग्रौर देश के वीच जो भगड़े हो रहे हैं, उन सब के मूल में परिग्रह के सिवाय क्या है ? यह परिग्रह नाना रूपों में व्याप्त है । वहीं हमारे चिंतन को पंगु ग्रौर नपुंसक बनाये हुये है । चिंतन दिशा देता है, फल नहीं । फल तो चरित्र से, किया से ही ग्राता है । जो जितनी इच्छा रखता है ग्रौर परिग्रह इकट्ठा करता है, वह उतना ही ग्रधिक खुद परेशान होता है, दूसरों को परेशान करता है । जो जोड़ने में जीता है, वह जीता नहीं जलता है; जो छोड़ने में जीता है, वह जीवन से छलता है ।

### धर्म को जियें:

धर्म को हमने पूजा के उच्च शिखरों पर विठला कर जीवन से ग्रलग कर दिया। हम उसकी शव्द-रटना करते हैं, पूजा ग्रीर ग्रचंना करते हैं परन्तु जीवन में उसे नहीं उतारते, नहीं उतारना चाहते। महावीर ने जो कुछ देखा, जाना, समभा, उसे हजार-हजार किठनाइयों के वावजूद जिया। जो कुछ वाधायें ग्राई, कष्ट सामने ग्राये उन सव को भेला। तभी तो वे महावीर बने, इसी तरह बुद्ध ग्रीर ईसा भी बने। उन्होंने ग्रपने पर विजय प्राप्त कर जिनत्व हासिल किया, सत्य पर दृष्टि रखकर उन्होंने जीवन की विद्रोहा-त्मक ग्रीर संघर्षमयी साधना की। इस मार्ग की सार्थकता ग्राज भी बनी हुई है विल्क यही मार्ग सार्थक है। इसको ग्रपनाये विना, इस पर चले विना हम समस्याग्रों को कदािप हल नहीं कर सकते हैं। प्रजातन्त्र है तो समाजवाद है तो, साम्यवाद है तो, या ग्रीर कोई वाद

२६४ , सांस्कृतिक

है तो त्याग ग्रौर निर्लोभिता तो चरित्र से ही ग्राती है। बंधनों को काटने के लिये वं से मुक्त होना जरूरी है। निश्चित रूप से महावीर का पथ जीवन का वास्तविक व्यावहारि पथ है।

### चलने का साहसः

इस पथ का दर्शन आज बहुत नहीं होता । दुर्भाग्य से महाबीर के वंशज ग्रीर ग्रनुगामी कहने ग्रीर कहलाने वाले जैनों में तो सबसे कम । जैनियों में ग्राज ग्रहिंसा है तो कायरों की, ग्रपरिग्रह है तो वातों का ग्रीर निर्भीकता ग्रीर विद्रोह तो है ही नहीं । महावीर के इन ग्रनुयायियों के जीवन को देखकर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि इस पथ पर चलकर कुछ भी हो सकता है ? जिस पथ पर हम चल रहे हैं वह पथ तो पथ नहीं है, विपथ है । महावीर का पथ, निर्वाण का पथ तो सामने है ही । जो उस पर चलने का साहस करेगा, उस पर चलेगा वही व्यक्ति, वही जाति, वही देश, ग्रपना कल्याण करेगा ग्रीर समस्याग्रों को सदा के लिये हल करने में सफलता पायेगा।

महावीर ग्रपनी इस दृष्टि ग्रौर विचार के कारण वस्तुतः विश्व के विचार-क्रम के एक ग्रावश्यक ग्रौर विशेष ग्रंग हैं। इस विचार ग्रौर मूल्य के रूप में महावीर का सिद्धान्त ग्राज भी सम्पूर्ण सार्थकता रखता है। ग्रात्म-नियन्त्रण ग्रौर ग्रात्म-त्याग के द्वारा ही संसार का सही ग्र्यों में कल्याण हो सकता है ग्रौर समस्याग्रों से मुक्ति मिल सकती है।





# युवा पीढ़ी महावीर से क्या प्रेरणा ले ?

• श्री चंदनमल 'चांद'

महावीर ! चार प्रक्षर—एक शब्द । लाखों व्यक्तियों का नाम महावीर हो सकता है—हर गांव में दो चार महावीर मिल सकते हैं, किन्तु चार प्रक्षरों वाले इस 'महाबीर' नाम के साथ ग्रढ़ाई हजार वर्षों पूर्व का वह चित्र उभरता है जिसमें राज-पाट, सुख-ऐश्वयं, भोग-विलास को त्याग कर तीस वर्ष का राजकुमार मुनि बनता है । महाबीर के नाम से ही उनके जीवन की वे सारी स्थितियां, घटनाएं एवं प्रेरक प्रसंग चलचित्र की तरह नयनों के सामने उत्तरने लगते हैं । जिनमें उनकी वीरता, क्षमा, धैर्यं, दृढ़ मनोवल, त्याग एवं केवल्य ग्रादि के ग्रनेकानेक प्रसंग भरे पड़े हैं । महाबीर ! राजमहल के सुख-वैभव छोड़कर वनों में मौन, ध्यान, ग्रासन करने वाले महावीर ग्रपने युग के प्रखरतम क्रान्तिकारी थे । उन्होंने ग्राचार एवं विचार दोनों ही पक्षों में महान् क्रान्ति स्वयं के जीवन प्रयोगों द्वारा प्रारम्भ की ।

### युवापीढ़ी के लिए म्रादर्श:

वर्तमान युग की युवा पीढ़ी के लिए महावीर श्रादर्श हैं। ग्रढ़ाई हजार वर्षी के वाद भी महावीर ने यपने जीवन एवं दर्शन के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया वह ग्राज उस युग से भी सम्भवतः ज्यादा उपयोगी एवं ग्रावश्यक है। महावीर के जीवन एवं दर्शन का यिद श्राधुनिक युवापीढ़ी सम्यक् श्रध्ययन कर उसे ग्रावरण में उतारे तो व्वंस की ग्रपेक्षा निर्माण के मार्ग पर लग सकती है। युवापीढ़ी समाज, राष्ट्र श्रौर विश्व की रीढ़ होती है जिसके सवल कंघों पर पुरानी पीढ़ी देश का दायित्व सौंपकर ग्रपने श्रनुभवों से मार्ग-दर्शन करती है। युवा पीढ़ी समाज ग्रौर राष्ट्र की ग्राशा है—विश्वास है। वर्तमान युग के संदर्भ में युवा पीढ़ी का श्रध्ययन करें तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि हमारा युवा वर्ग पुरानी पीढ़ी की श्रपेक्षा श्रीयक वुद्धिमान है। उसमें वौद्धिक विकास के साथ-साथ तर्क, विज्ञान एवं श्रन्य योग्यताएं भी पुरानी पीढ़ी से ग्रधिक हैं। युवावर्ग के मन में कुछ करने की तड़फ है, उत्साह है ग्रौर उसके लिए पूर्ण निष्ठा एवं लगन भी है। हां, उसकी इन भावनाग्रों को जब सही परिप्रेक्ष्य में न समभ कर उनके साथ ग्रसहयोग एवं श्रनुदार व्यवहार किया जाता है तो युवावर्ग की गांकि का विद्वंसक विस्फोट, तोड़-फोड़, हड़ताल श्रादि के रूप में वीखता है।

महावीर स्वयं युवा थे। जब उन्होंने गृहत्याग कर संन्यास ले लिया। महावीर का संन्यास जीवन से पलायन नहीं था क्योंकि उनका जीवन सुखी, समृद्ध एवं वैभवपूर्ण था।

महावीर का संन्यास जीवन के उच्चतम मूल्य की प्राप्ति के लिए था। वैभव को छोड़कर संघर्ष स्वीकारना, भोगों को ठुकराकर त्याग एवं समर्पण के द्वारा जीवन के उच्चतम मूल्य प्राप्ति के लिए युवा पीढ़ी महावीर से प्रेरणा ले सकती है। ग्रर्थ एवं वंभव की चकाचौंध में पड़कर जीवन को इसी क्षेत्र में होम देने वाले युवक महावीर से प्रेरणा लें तो उन्हें लगेगा कि त्याग करने में प्राप्ति से भी ज्यादा ग्रानन्द ग्राता है। महावीर का जीवन समता, क्षमा, धंयं एवं हृदय की विशालता का उदाहरण है। चण्डकौशिक सर्प दंशन करता है, ग्वाला कानों में कीलें ठोकता है, गौशालक तेजो लेश्या का प्रहार करता है किन्तु महावीर के हृदय में क्रोध नहीं—पृश्णा ग्रौर नफरत नहीं। वहां तो करुणा का ग्रजस्र स्रोत लहराता रहता है। युवापीढ़ी महावीर की इस समता, तितिक्षा एवं क्षमा को ग्रपनाकर देखे तो जीवन की ग्रनेक विसंगतियां, वहुत सारे भगड़े ग्रौर कलह सहज ही समाप्त हो जायेंगे।

महावीर ने प्रेम का मंत्र दिया—करुएा की वाएगी दी। युवापीढ़ी ग्रपने वासना-मूलक सम्बन्धों से ऊपर उठकर रंगीन चश्मे से भांकना छोड़कर महावीर के प्रेम का ग्रास्वाद ले। उस प्रेम में राग ग्रौर द्वेप दोनों ही नहीं है। सबके प्रति एक ही भाव— एक रसता—ग्रन्तरंगता। ऐसी मानसिक स्थिति बन जाने पर भला किसी का कोई शत्रु रह सकता है? 'मित्ति में सब्बुमुएसु' का तत्त्व शब्दों से नहीं ग्राचरएा से प्रकट हो जायगा। युवा पीढ़ी महावीर के जीवन की तपस्या, साधना ग्रादि से प्रेरएा ले ग्रौर उसका ग्रनुसरएा करे तो निस्संदेह नक्शा कुछ ग्रौर ही नजर ग्राये।

### क्रांति की नई ग्रर्थवत्ताः

महावीर की क्रांति केवल धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी। वस्तुतः क्रांति की कोई सीमा नहीं होती। महावीर ने विचार ग्रौर ग्राचार दोनों ही पक्षों में क्रांति की। क्रांति का ग्रथं तोड़फोड़, हिंसा ग्रादि नहीं होता। यह ग्रथं तो भ्रांति के कारण होता है। क्रांति का मतलव है परिवर्तन। रूढ़िगत परम्पराग्रों, प्रथाग्रों ग्रौर धारणाग्रों में देह, काल, क्षेत्र के ग्रनुसार परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है। युवा पीढ़ी ग्राज क्रांति की बात करती है किन्तु इसके पूर्व उसे महावीर की क्रांतिकारी भावनाग्रों, विचारों एवं कार्यों को समभ लेना श्रेयस्कर होगा। महावीर की क्रांति केवल शाब्दिक ग्रथवा चिन्तन के एकांगी पक्ष की नहीं थी विक उन्होंने ग्रपने विचारों को ग्राचार में पहले उतारा ग्रौर फिर दुनिया के समक्ष विचार रखे।

महावीर ने घामिक क्षेत्र में यज्ञ, विलदान, ब्राह्मणवाद एवं पाखण्डों पर प्रहार कर ग्रात्मा की सर्वोच्च सत्ता का दिग्दर्शन करा कर ग्राभनव कांति की । व्यक्ति स्वातन्त्र्य एवं ग्रात्मशक्ति के जागरण का संदेश महावीर ने ही दिया। इसके पूर्व भगवान से मनुष्य ग्रपेक्षा करता था, किन्तु महावीर ने ग्रात्मा की ग्रनन्त शक्ति को पहचानने का मार्ग वताते हुए इन्सान को ही भगवान वताया। कितनी वड़ी कांतिकारी वात कही है महावीर ने । मनुष्य की सुपुष्त चेतना, मानसिक गुलामी एवं ग्रात्महीनता की भावना को महावीर ने ग्रपने चिन्तन से दूर किया, युवापीड़ी महावीर के इस चिन्तन से ग्रेरणा ल महावी है।

सामाजिक क्षेत्र में महावीर ने जातपांत, ज़ुआछूत, ग्रमीर-गरीव के भेद को मिटाकर कान्ति की। उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर ग्राघारित वैदिक संस्कृति को नहीं स्वीकारा। जाति से उच्च ग्रौर नीच नहीं विल्क व्यक्ति ग्रपने कर्म ग्रौर ग्राचरण से ही हीन ग्रथवा महान् वन सकता है। युवापीढ़ी ग्राज भी महावीर के इन विचारों से प्रेरणा लेकर देश की जातीयता, ज़ुग्राछूत ग्रादि व्याघियां मिटा सकती है।

महावीर ने नारी जाति को पुरुपों के समान ग्रधिकार दिया—उन्हें पुरुपों से भिन्न नहीं माना। नारी स्वातंत्र्य की वात करने वाली युवापीढ़ी महावीर से प्रेरणा ले सकती है कि उन्होंने ग्रपने शासन में साध्वियों को दीक्षा दी एवं साधना के मार्ग में समानता का मार्ग प्रशस्त किया। साम्यवादी, समाजवादी, वाममार्गी, दक्षिण पंथी ग्रादि ग्रनेक राजनैतिक संगठन ग्राधिक श्रसमानता को नष्ट करने के लिए ग्रपने दलगत विचार रखते हैं। मार्क्स ग्रीर लेनिन के सिद्धांतों को उद्धृत कर उसके ग्रनुसार साम्यवाद या समाजवाद लाने का चिन्तन किया जा रहा है। युवापीढ़ी यदि महावीर के दर्शन को थोड़ा-सा भी पढ़े तो उन्हें लगेगा कि मार्क्स का सिद्धांत महावीर के चिन्तन के समक्ष ग्रघूरा है। जहां मार्क्स सम्पत्ति को बांटने को कहता है वहां महावीर परिग्रह को ही पाप मानकर संग्रह से दूर रहने पर वल देते हैं। महावीर के दर्शन में तो स्वामित्व ही नहीं है। जहां स्वामित्व ही नहीं है वहां कौन किसको देगा ग्रीर कौन किससे लेगा? सब ग्रपने ग्राप मालिक होते हैं। ग्राधिक क्षेत्र में जिस कांतिकारी चिन्तन का सूत्रपात महावीर ने किया है यदि उसे हम समफकर ग्रपना सकें तो विश्व की ग्रनेक समस्याएं हल हो सकती हैं।

### ग्राकोश का नया श्रालोक:

युवा पीढ़ी महावीर के जीवन श्रीर दर्शन से बहुत कुछ प्रेरणा ले सकती है। महावीर का दर्शन वैकालिक सत्य है। वह कभी पुराना नहीं पड़ता, कभी महत्वहीन नहीं हो सकता। हजारों वर्षों के बाद श्राज विश्व जिस सर्वनाश की चोटी पर खड़ा है उससे बचाने के लिए महावीर का उपदेश ही एक मात्र मार्ग है। युवापीढ़ी श्रपने श्राकोश को व्यक्त करने के पूर्व उसे समभे। जिन कारणों से उसका विद्रोह है उन कारणों का विश्लेपण करें श्रीर महावीर के जीवन एवं दर्शन से उन समस्याओं का समाधान हूं ढे। यदि युवापीढ़ी इस दिशा में थोड़ा भी प्रयास करेगी तो उसका मानसिक श्रमंतोप संतोप में बदल जायेगा—उसका विद्रोह निर्माण की श्रीर श्रग्रसर होगा। हमें श्राशा करनी चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी एक बार केवल महावीर के जीवन-दर्शन श्रीर साहित्य को पढ़ ही लेगी। साहित्य एवं सिद्धान्त को जानना पहली शर्त है। उसके बाद उस पर चिन्तन, मनन एवं विचार होना ही चाहिए। युवापीढ़ी बुद्धिमान है, तर्क सम्पन्न है श्रीर समभ कर उसके पीछे खपने में समर्थ है इसलिए उसके जीवन में महावीर श्रालोकस्तम्भ सिद्ध होंगे— प्रक होंगे।



# लोक सांस्कृतिक चेतना ग्रौर भगवान् महावीर

• श्री श्रीचंद जैन

### लोक संस्कृति के प्रतिष्ठापक भगवान् महावीर :

भगवान् महावीर का समस्त जीवन लोक संस्कृति के संरक्षण में वीता श्रीर उन्होंने ग्रपनी जीवन-साधना के माध्यम से लोक संस्कृति के विरवे को ऐसा सिचित किया कि वह सुदृढ़ वन गया तथा किसी भी प्रकार का ग्राधात इसे प्रभावित नहीं कर सका। भगवान् महावीर ने लोक भाषा को ग्रपनाया। लोक जीवन को प्रशस्त एवं सचेतन वनाया।

भारतीय लोक संस्कृति त्याग और संयम की संस्कृति है। जीवन की सच्ची सुन्दरता और सुपमा संयताचरए। में है, वाहरी सुसज्जा और वासना पूर्ति में नहीं। जिन भोगोप-भोगों में लिप्त हो मानव अपने आप तक को भूल जाता है वह जरा आंखें खोलकर देखे कि वे उसके जीवन के अमर तत्त्व को किस प्रकार जीर्ण-शीर्ण और विकृत बना डालते हैं। जीवन में त्याग को जितना अधिक प्रश्रय मिलेगा, जीवन उतना ही सुखी शान्त और उद्वुद्ध होगा। भारतीय मानस में त्याग के लिए सदा से ऊंचा स्थान रहा है। यहीं तो कारए। है कि त्याग-परायए। संतों का यहां सदा आदर रहा है। यह व्यक्ति का आदर नहीं है, यह तो त्याग का समादर है। सन्तों के जीवन से आप त्याग की प्रेरए। लीजिए, जीवन को संयम की और उन्मुख कीजिए। इसी में जीवन की सच्ची सफलता है। माना कि प्रत्येक व्यक्ति त्याग को जीवन में सम्पूर्णतः उतार सके यह संभव नहीं पर जितना हो सके अपनी और से उसे अपने आपको ज्यादा त्यागी और संयमोन्मुख बनाना चाहिए। त्याग से घवराइए मत, उसे नाग मत समिभए। वह तो जीवन शुद्धि मूलक संजीवनी बूटी है। उस और विदृए, सात्विकता से पूर्ण नया जीवन, नया श्रोज, नयी कान्ति और नयी शक्ति पाइए।

लोक संस्कृति में प्राणिमात्र के कल्याण की भावना विद्यमान है। फलतः इसकी कोमल भाव-भूमि में पुष्पित वर्म सवके लिए ग्राह्य है। जाति विशेष का तो यहां प्रश्न उठता ही नहीं है। ग्राचार्यों ने वार-वार कहा है—धर्म को जाति या कौम में मत वांटिये। जातियां सामाजिक सम्बन्धों के ग्राघार पर ग्रवस्थित हैं। धर्म जीवन परिमाजेन या ग्रात्म

१ ग्राचार्यं तुलसी : प्रवचन डायरी, १६५६, पृ० ४६

शोधन की युक्ति है। वहां हिन्दू और मुसलमान का भेद नहीं है। धर्म वह शाश्वत तत्त्व है, जिसका अनुगमन करने का प्राणी मात्र को अधिकार है। साम्प्रदायिक संकीर्णता की उसमें गुंजाइग नहीं। जहां भेद दृष्टि को प्रमुखता दी जाती है वहां साम्प्रदायिक भगड़े और संघर्ष पैदा होते हैं। चूंकि विभिन्न सम्प्रदायों में भेद के बजाय अभेद-समानता के तत्त्व अधिक हैं ग्रतः उनको मुन्यता देते हुए धर्म के जीवन-गृद्धि मूलक आदर्शों पर चलना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तां व्य है। ऐसा होने से आपसी संघर्ष, विद्वेष और भगड़े खड़े ही नहीं होंगे। 9

लोक संस्कृति के परम प्रचारक एवं परिपोपक भगवान् महावीर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जन्म से कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता। ऊंचापन और नीचापन तो ग्रपने-श्रपने कमों पर है। जो सत्कर्म करता है, ग्रपने को पापों से बुराइयों से बचाये रखता है वह वास्तव में ऊंचा है। जो हिंसा, ग्रसत्य, ग्रादि ग्रसत् कमों में लिप्त रहता है, ऊंचे कुल में पैदा होने पर भी उसमें ऊंचापन कहां?।

भारतीय लोक-संस्कृति का यह उद्घोप है कि ग्रात्मा ही स्वयं का उद्घारक है ग्रौर वहीं कर्म-मल से स्वच्छ होकर परमात्मा वन जाता है। जैन वर्म का यह कर्मवादी सिद्धान्त लोक-संस्कृति में पूर्णरूपेण व्यवहृत है। पुरुपार्थ यहां पूर्ण ग्रास्था से गृहीत है। परिणाम-स्वरूप मानव का उत्थान-पतन उसके कर्त्त व्यों के पालन ग्रथवा विस्मृत करने पर ग्राधारित है। तभी तो भगवान् ने कहा है—ग्रात्मा ही सुख दुःख का कर्त्ता-विकर्त्ता है। वह ग्रपना मित्र है, यदि वह सत्प्रयुक्त है। वह ग्रपना तारक है, ग्रपना उद्धारक है। दूसरा कोई नहीं।

व्यवहार की भाषा में गुरु ग्रादि पूज्य जनों के प्रति जो कहा जाता है कि ग्राप हमें तारने वाले हैं, हमारा उद्घार करने वाले हैं, वह हृदय की भक्ति ग्रीर विनय का परिचायक है। वस्तुतः तारना, जीवन को ऊंचा उठाना, गिराना, विकारों में पड़ना यह तो मानव की ग्रपनी जिम्मेदारी है। जैसा वह करेगा, पायेगा। गुरु मार्ग-दर्शक है। वह सच्ची उन्नति का मार्ग बताता है। व्यक्ति यदि उम मार्ग पर ग्रात्मवल ग्रीर उत्माह के माय ग्रागे बहुना है नो ग्रपने जीवन विकास के लक्ष्य में सफलना पाना है।

निश्चयतः जो संस्कृति मानव के मानवत्व को समके तथा उसके परिष्कार के लिये मतत प्रयत्नणील रहे वह समीचीन संस्कृति है। भारतीय संस्कृति इसी भावभूमि पर प्रतिष्ठित है। भगवान् महावीर की वाणी का प्रत्येक ग्रक्षर इसी लोक संस्कृति को ग्रात्मा का परिचायक है। सब सुखी रहें, सब सम्पन्न वनें, सब ग्रपने उत्कर्ष में संलग्न रहें ग्रीर सब एक दूसरे को ग्रपना भाई मानें। ये मंत्र इसी संस्कृति के जाण्यत स्वर है। भगवान् महावीर ने सांस्कृतिक चेतना को जागृत रखने के लिए ग्रपरिग्रह के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा। सत्य को संस्कृति का ग्राधार स्तम्भ मानवर उन्होंने सचाई की स्वयं खोज की ग्रीर ग्रपने भक्तों एवं सायकों

१ प्रवचन डायरी, १६५६, पृ० ४६।

को सत्य के ग्रन्वेपरा में लगाया है। क्या यह प्रयास लोक संस्कृति के उत्थान में परम सहायक नहीं कहा जा सकता है ?

भगवान् महावीर ने वताया—सत्य की खोज करो, उसका विश्लेपए करो, जीवन को तदुनुकूल ढांचे में ढालो । दूसरों को कष्ट मत दो, शोपएा मत करो । कितना अच्छा हो, इन आदर्शो पर आज का मानव चलने लगे । यदि ऐसा हुआ तो जीवन को जर्जरित वनाने वाली समस्याएं स्वतः निर्मूल हो जाएंगी ।

विश्वमैत्री का विचार भारतीय संस्कृति में उसी प्रकार समाया हुत्रा है जिस प्रकार दूध में घी सिन्निहित है। इस पावन मैत्री को साकार बनाने के लिए हिंसा तथा परिग्रह दोनों का परित्याग ग्रावश्यक है। हिंसा विद्वेप को बढ़ाती है। जन-जन की भावना को कलुपित करती है ग्रीर जन-मानस में विरोध की ग्राग को प्रज्ज्वलित करती रहती है। इसी प्रकार परिग्रह नारकीय यातना को जन्म देता है तथा मानव को दानवत्व की ग्राग में जलने के लिए वाध्य करता है। ग्रतः हिंसा ग्रीर परिग्रह की दुष्प्रवृत्ति को दूर करने से ही विश्व मैत्री प्रतिफलित होगी। इसका प्रतिफलन ही लोक संस्कृति को जीवित रख सकेगा।

भगवान् महावीर ने कहा-हिंसा और परिग्रह ये दोनों सत्य की उपलब्धि में वाधाएं हैं। इन्हें नहीं त्यागने वाला धार्मिक नहीं वन सकता। दुःख के वाहरी उपचार से दुःख के मूल का विनाग नहीं होता।

जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि यह भारतीय संस्कृति की विशाल सिरता ग्रनेक प्रवाहों से वेगवती बनी है। इसमें ग्रायं एवं ग्रनार्थ तत्त्वों के साथ जैन विचारों का भी पूर्ण समन्वय हुग्रा है। संस्कृति एक प्रवाह है, वह चलता रहे तब तक ठीक है। गित रुकने का ग्रथ है उसकी मृत्यु। फिर दुर्गन्ध के ग्रितिरिक्त ग्रौर कुछ मिलने का नहीं है। प्रवाह में ग्रनेक तत्त्व धुले-मिले रहते हैं। एक रस हो बढ़ते चले जाते हैं। भारतीय संस्कृति की यही आत्मकथा है। वह ग्रनेक धाराग्रों में प्रवाहित हुई है। कितने ही धर्म ग्रीर दर्गन-प्रसंगों से ग्रनुप्राणित भारत का सांस्कृतिक जीवन ग्रपने ग्राप में ग्रखण्ड बना हुग्रा है। किसकी क्या देन है इसका निर्वाचन ग्राज सुलभ नहीं, फिर भी सूक्ष्म हण्टा कुछ एक तथ्यों को न पकड़ सकें ऐसी बात नहीं है। संयममूलक जैन विचारधारा का भारतीय जीवन पर स्पष्ट प्रतिविम्ब पड़ा है। ब्यावहारिक जीवन वैदिक विचाराधारा से प्रवाहित है तो ग्रन्तरंग जीवन जैन विचारों से। शताब्दियों पूर्व रचे गए एक श्लोक से इसकी पृण्टि होती है—

### "वैदिको व्यवहर्तव्यः कर्त्तव्यः पुनरार्हतः"

जैन विचारों का उत्स ज्ञान और किया का संगम है। जानने और करने में किसी एक की उपेक्षा या अपेक्षा नहीं। ज्ञान का क्षेत्र खुला है। कर्म का मूत्र यह नहीं कि सब कुछ करो बल्कि यह है कि जो कुछ करो विवेक से करो। साधना के प्रति प्रेम है तो पूर्ण संयम करो। गृहस्थी में रहना है तो सीमा करो। इच्छा के दास मत बनो, आवश्यक- तात्रों के पीछे मत पड़ों। ग्रावश्यकतात्रों को कम करों, वृत्तियों को मीमित करों। एक जब्द में ग्रावश्यकता-पूर्ति के लिए सब कुछ मत करों। भारतीय जीवन पर यह जैन विचारों की ग्रामिट छाप है। हिंसा के बिना जीवन नहीं चलता, फिर भी यथा-संभव हिंसा से बचना जीवन के दैनिक ब्यवहार, खान-पान से लेकर बड़े से बढ़े कार्य तथा हिंसा-ग्रहिसा का विवेक एका मारतीय संस्कृति का एक पहलू हैं, जो जैन प्रशाली का ग्राभारी है।

## मगवान् महावीर की जीवन-साधना में लोक सांस्कृतिक तत्त्व :

लोक-संस्कृति के अभिन्न ग्रंग हैं—गर्भ, जन्म, विवाहादि से सम्बद्ध संस्कार एवं उत्तव, यकुनापशकुन, जाप-स्वप्न, स्वप्न-विचार, उपसर्ग ग्रतिशय, प्रातिहार्य, ग्रादि। नगवान महाबीर यों तो लोक संस्कृति के प्रमुख ग्राधार हैं ही साथ ही साथ उनके पावन जीवन की पूर्ण गाया संस्कृति के विविध भागों का एक मनीरम कल्पवृक्ष है। पं० सुमेहचंद्र विवाहर ने ग्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'तीर्थंकर' में तीर्थंकरों के गर्भ जन्म ग्रादि के संस्कार समन्वित उत्तवों की विश्वद चर्चा की है। इस सन्दर्भ में ग्राचार्य थी हस्तीमल जी महाराज हारा ग्रणीत 'जैन धर्म का मौलिक इतिहास' प्रथम भाग (नीर्थंकर खण्ड) विशेष रूप से पश्नीय हैं। 'विहार ग्रीर नौकारोहर्ण' शीर्षक के ग्रन्तगंत वताया गया है कि श्वेताम्विका से विहार कर मनवाद सुरिभपुर की ग्रोर चले। बीच में गंगा नदी वह रही थी। ग्रतः गंगा पार करने के लिए प्रभु को नौका में बैठना पड़ा। नौका ने ज्यों ही प्रयाग किया त्योंही दाहिनी ग्रोर ने उत्सू के शब्द सुनाई दिये। उनको सुनकर नौका पर सवार विमिल निमित्तज ने कहा—वड़ा संकट ग्राने वाला है। पर इस महायुक्ष के प्रवत्त पुण्य से हम सब बच जावेंग। (पृ० २७४) 'महावीर पुराग' में ग्रनेक शकुनापणकुन चिंतत हैं।

भगवान् महावीर की जननी त्रिशाला के स्वप्नों की जैन शास्त्रों में विशेष चर्चा है। इसी प्रकार साधना काल में प्रभु (भगवान् महावीर) के दश स्वप्न विशेष रूप से बताये गए हैं। भगवान् ने निम्नस्थ स्वप्न देवे थे— 2

- (१) एक ताड़-पिशाच को ग्रपने हाथों पछाड़ते देखा ।
- (२) खेत पुंस्कोकिल उन की सेवा में उपस्थित है।
- (३) विचित्र वर्णा वाला पुंस्कोकिल सामने देखा।
- (४) देदीप्यमान दो रत्न मालाएं देखी।
- (१) एक यवेत गीवर्ग सम्मुख खड़ा देखा ।
- (६) विकसित पद्म-सरीवर देखा।
- (७) अपनी भुजाओं से महासमुद्र को तैरते हुए अपने आपको देया ।
- (८) विश्व को प्रकाशित करते हुए सहस्र किरएए-सूर्य को देला।
- (६) वैदूर्य-वर्ण सी अपनी बांदों से मानुपोत्तर पर्वत को वेष्टित करते देखा ।
- (१०) अपने आप को मेरू पर आरोहण करते देखा।

र प्रवचन डायरी, १६५६, पृ० १४५

र जैनवर्म का मौलिक इतिहास, प्रथम भाग, पृण ३६८

ये स्वप्त प्रभु के महान् उत्कर्ष के परिचायक थे। भयावह उपसर्गों से तो भगवान् का साधना-काल घिरा हुम्रा रहा लेकिन मेरू के समान स्थिर प्रभु इन से (उपसर्गों से) कभी भयातुर न हुए। म्रतिशय पुण्योत्कर्ष की म्रामिट कहानी है। तीर्थंकर भक्ति में भगवान् के चौंतीस म्रतिशय कहे गए हैं। उनके लिए 'चउतीस-म्रतिशय-विसेस संजुताणं' पद का प्रयोग म्राया है।

प्रातिहार्य महापुण्यशाली व्यक्तित्व के ग्रमर शृंगार हैं जो लोक संस्कृति को वैभव-मय बनाते हैं। ये ग्राठ माने गए हैं। विर्थंकर भगवान् समवशरण में ग्रष्ट प्रातिहार्य से समलंकृत रहते हैं। इन प्रातिहार्यों की ग्रपूर्व छटा का जैन ग्रन्थों में भव्य वर्णन है।

परम तपस्वी एवं महा प्रभु भगवान् महावीर की उपमाएं जिस रूप में प्रस्तुत की गई हैं तथा उनमें प्रयुक्त उपमान लोक जीवन से ही गृहीत हैं जो लोक संस्कृति की नैसर्गिक सुषमा के प्रतीक कहे जा सकते हैं। भगवान् महावीर की विशिष्टता शास्त्र में निम्न उपमात्रों से बताई गई हैं—3

- (१) कांस्य-पात्र की तरह निर्लेप ।
- (२) शख की तरह निरंजन, राग रहित।
- (३) जीव की तरह अप्रतिहत गति।
- (४) गगन की तरह आलंबन रहित।
- (५) वायु की तरह अप्रतिवद्ध।
- (६) शरद ऋतु के स्वच्छ जल की तरह निर्मत ।
- (७) कमल पत्र के समान भोग में निर्लेष ।
- ( = ) कच्छप के समान जितेन्द्रिय।
- (६) गेंडे की तरह राग-द्रेप से रहित एकाकी ।
- (१०) पक्षी की तरह अनियमित विहारी।
- (११) भारण्ड की तरह अप्रमत्त ।
- (१२) उच्च जातीय गजेन्द्र के समान शूर।
- (१३) वृषभ के समान पराऋमी।
- (१४) सिंह की तरह दुर्द्ध पं।
- (१५) सुमेरू की तरह परीपहों के बीच ग्रचल।
- (१६) सागर की तरह गंभीर।
- (१७) चन्द्रवत् सौम्य ।

१ समवायांग सूत्र ।

२ (१) पुष्प वर्षा (२) दुंदिभिनाद (३) चमर (४) छत्र (४) दिव्य व्यति

<sup>(</sup>६) ग्रणोक तरु (७) सिहासन (८) भामण्डल

३ ग्राचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज : जैनधर्म का मौलिक इतिहास, भाग १, प०३६७।

- (१८) सूर्यवत् तेजस्वी ।
- (१६) स्वर्ग की तरह कान्तिमान।
- (२०) पृथ्वी के समान सहिष्णु।
- (२१) ग्राग्न की तरह जाज्वल्यमान तेजस्वी।

### संत-वाणी और लोक संस्कृति :

सन्तों द्वारा प्रयुक्त उदाहररण-शैली पूर्ण रूपेण लोक संस्कृति पर शावारित है। सन्त-काव्य में लोक-संस्कृति शीर्पक निवन्य में ठीक ही कहा गया है कि इन महान युग-चेताओं (सन्तों) की वाणी लोक-जीवन के तत्त्वों से प्रभावित है तथा जन-भावना का पूर्ण प्रतिविम्व इसमें ग्राच्छादित है। लोक-सांस्कृतिक चेतना इन सन्तों के विचार विनमय से ही प्रभावशाली एवं प्रेरणास्रोत वनी है।

सन्तों की ग्रप्रस्तुत योजना लोक-तत्त्वों या लोक-संस्कृति के ग्रत्यन्त निकट है। उनकी प्रतीक-योजना जन-जीवन से ग्रहण की गई है। चरखा, सूप, भीनी चदिरया, साड़ी, कुम्हार, रंगरेज, रहटां, व्याघ्र, मधुकर, कोठरी, चोर, पिनहारिन, वदिरया, ढोलनहार, व्वजा, मछली, पंछी, हाथी, मतंग दीपक, चंदन, कछग्रा, विनया, वैद्य, हाथी, दीपक, हंस, कहार, पूत, महतारी, सूरमा, तथा कुग्रा ग्रादि कुछ ऐसे गव्द हैं जो लोक जीवन, ग्रीर लोक भाषा से ग्रहण किए गए हैं परन्तु फिर भी ये प्रतीकों के रूप में वेजोड़ सावित होते हैं। इनके द्वारा जो शव्द चित्र या भाव व्यक्त किये गए हैं वे वड़े ही प्रभावशाली ग्रीर मनोरंजक है। सन्त किन रूपकों के विवान में वड़े कुशल ग्रीर चतुर थे। इनके रूपक ग्रीर ग्रन्थोक्तियों की रचना लोक तत्त्वों या लोक संस्कृति के ग्राधार पर हुई है। व्यान देने योग्य यात यह है कि इनकी ग्रप्रस्तुत योजना जितनी जन-जीवन के निकट है उतनी ही यथार्थ ग्रीर प्रभावशाली है।

इस कथन के श्रालोक में भगवात महावीर की वाणी में प्रयुक्त श्रप्रस्तुत योजना, रूपक, ग्रन्योक्तियों ग्रीर लोक संस्कृति के श्रविनश्वर स्वरों से मुखरित हैं। यहां कुछ उदाह-रण द्रष्टव्य है—

वित्ते गा ताणं न लभे पमत्ते, इर्माम्म लीए ग्रदृवा परत्य । दीवप्पराट्ठे व ग्रणंत मीहे, नैयाउयं दठ्ठुभदट्ठुभेव ।।उत्तराब्ययन ४.५॥

ग्रथित् प्रमादी पुरुष धन द्वारा न इस लोक में ग्रयनी रक्षा कर सकता है न परलोक में। फिर भी धन के ग्रसीम मोह से जैसे दीपक के बुफ जाने पर मनुष्य मार्ग को ठीक-ठीक नहीं देख सकता उसी प्रकार प्रमादी पुरुष न्याय-मार्ग को देखते हुए भी नहीं देखता।

१ सन्त काव्य में लोक संस्कृति (समाज, ग्रवटूवर, ४८) पृ० ४५५

छंद निरोहेण उवेइ मोक्खं, ग्रासे जहा सिक्खिय वम्मधारी।
पुब्वाइं वासाइं चरेऽप्पमत्ते, तम्हामुणी खिप्पमुवेइ मोक्खं।।
उत्तराध्ययन ४.८

ग्रर्थात् जैसा सधा हुग्रा कवच धारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करता है उसी प्रकार मुनि दीर्घ काल तक ग्रप्रमत्त रूप से संयम का पालन करता हुग्रा शीघ्र ही मोक्ष पाता है।

भगवान महावीर अपने श्रमणों को वारवार यहीं उपदेश देते थे कि हे आयुष्मान श्रमणों ! इन्द्रिय-निग्नह करो । सोते, उठते, बैठते सदा जागरूक रहो और एक क्षण भर भी प्रमाद न करो, न जाने कव कौन सा प्रलोभन आकर तुम्हें लक्ष्यच्युत करदे । अतएव जैसे अपने आप को आपित्त से वचाने के लिए, कछआ अपने अंग प्रत्यंगों को अपनी खोपड़ी में छिपा लेता है, उसी प्रकार अपने मन पर कावू रक्खो और अपनी चंचल मनोवृत्तियों को इधर-उधर जाने से रोको ।

भगवान् ने समय-समय पर जो उपदेश ग्रपने साधकों को दिए हैं उन्हें सुगम बनाने के हेतु किसान, जुलाहा, पिनहारिन, वैश्य, गाय, वृषभ, वृक्ष, भोंपड़ी थाली, कटोरा, पनघट, ग्राम, वैल, माटी, हल म्रादि के उदाहरण दृष्टान्त के रूप में प्रयुक्त किये है। वस्तुतः जैन धर्म एक लोक-धर्म है जिसमें लोक की म्रात्मा स्थापित है। ऐसी परिस्थिति में भगवान् महावीर को लोक संस्कृति का संरक्षक कहना सर्वथा सत्य है। यह ध्यान रखने की बात है कि जैन भिक्षु बिना किसी भेद भाव के उच्च कुलों के साथ ग्वालों, नाई, वढ़ई, जुलाहे म्रादि के कुलों से भी भिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे जैन श्रमणों की जनसाधारण तक पहुंचने की ग्रनुपम साध ग्रौर भावना का परिचय मिलता है। इन भिक्षुग्रों ने निस्संदेह महान् त्याग किया था। लोक-कल्याण के लिए ग्रपने ग्राप को उत्सर्ग कर देने का इतना उच्च ग्रादर्श वहुत दुर्लभ है।





### भाषास्रों का प्रश्न : सहावीर का दृष्टिकोण • श्री माईदयाल

### भाषाय्रों का प्रश्नः

भाषाग्रों का प्रश्न इतना जटिल शौर पेचीदा पहले कभी नहीं था, जितना वह श्राज के युग में है। प्राचीन, मध्यकाल व श्राधुनिक काल की उन्नीसवीं शताब्दी की तो वात ही दूसरी है, पिछले पचास-साठ वर्षों में ही संसार के वड़े छोटे देशों में तो राज-व्यवस्था, शासन प्रणाली, श्रर्थ-व्यवस्था, समाज व्यवस्था, विज्ञान, शिल्प विज्ञान (टेक्नोलाजी) श्रीर संनिक विज्ञान (मिलिट्री साइन्स) श्रादि में महान् परिवर्तन हुए हैं। ग्राज यातायात श्रीर संचार साधनों से संसार के देश इतने समीप श्रा गए हैं कि दुनिया वहुत छोटी-सी वन गई है। श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का क्षेत्र इतना विशाल हो गया है कि यदि किसी बड़े या महत्त्वपूर्ण देश में कोई घटना होती है, तो उस का श्रास-पास के देशों पर विशेपतया, व सब देशों पर साधारणतया प्रभाव पड़े विना नहीं रह सकता। श्रीर श्रव तो श्रगुशक्ति, राकेटों व श्रन्तरिक्ष यात्रा श्रादि के कारण जमाने की चिन्तनधारा ही वदल गयी है। भविष्य में इसका क्या परिगाम होगा, यह वताना कठिन है।

इन सब परिवर्तनों के कारण मानव जाति की विचारधारा, रहन-सहन व सम्यता भ्रादि में तो क्रान्ति सी भ्रा गयी है। भाषाएं भी उसके प्रभाव से वच नहीं सकी हैं। भाषा शास्त्रियों का मत है कि भाषा एक स्थितिपालक (Conservative) विषय है, उसमें परिवर्तन वड़े बीरे-धीरे होता है। पर उस प्रभाव से वह देर तक नहीं वच सकती। भ्राज संसार की सभी विकसित व विकासशील भाषाधों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है।

### माषा ग्रजित सम्पत्ति है:

प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां, परिवार या अपनी संगति में आने वाले व्यक्तियों से प्रत्य परम्परागत सम्पत्तियों के समान भाषा को भी प्राप्त करता है। हर एक व्यक्ति, समाज या राष्ट्र को अपनी भाषा से मोह होता है। भाषा एक अजित सम्पत्ति भी है। अर्जन से परम्परागत भाषा का परिमार्जन और मातृभाषा का क्षेत्र-विस्तार होता है। वह दूसरी बोलियों और भाषाओं के शब्द ग्रहण करती है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, व्यक्तिगत नहीं। वह किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के द्वारा नहीं बनायी जाती। विद्वान, व्यापारी, किसान, मजदूर, नर-नारी और भिन्न-भिन्न व्यवसायों को करने वाले ग्रादि उसे बढ़ाते रहते हैं। विभिन्न उद्योगों व ग्राविष्कारों, शिल्प विज्ञान, ग्रौर टेक्नोलाजी से वह निरल् रही है। भाषा सदा ही विकासोन्मुख तथा ग्रर्जनशील रहती है। विकास का ना परिवर्तन है। परिवर्तन कभी वृद्धि के रूप में होता है, तो कभी ह्रास के रूप में। ग्रपने नए-नए रूप, ग्रर्थ तथा नई घ्वनियों ग्रादि को स्थान देती है, साथ ही इनमें से पह रूपों ग्रादि को छोड़ती भी जाती है। भाषा की प्रकृति ही ग्रागे बढ़ने की है। उसक ग्रंतिम रूप नहीं होता। वैदिक संस्कृत, उत्तर संस्कृत, पाली, प्राकृत, ग्रपभंश तथा भा ग्रायं भाषाग्रों के रूप में वह लगातार ग्रागे ही ग्रागे बढ़ती जा रही है। जहां ऐतिहासिक परम्परा ग्रक्षुण्ण है, वहां ग्रजन स्वभाव के कारण या परिस्थितियों के व उसमें परिवर्तन भी ग्राते रहते हैं। भाषा को बनाने वाले तो साधारण स्त्री-पुष्ठप कि मजदूर, व्यापारी या व्यावसायिक लोग होते हैं। शिक्षित वर्ग तो भाषा का संस्कार है। ग्रीर उस संस्कार के पूर्ण होने तक भाषा के नैसर्गिक क्षेत्र में उसकी ग्रप्रतिहत ग्रवि घारा प्रवाह करती हुई बहुत ग्रागे वढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर श्रंग्रेजी ग्रीर में पिछले सौ-दो-सौ वर्षों में कितना परिवर्तन हो गया है।

### प्रश्न के भ्रनेक पहलू:

भाषाओं का प्रश्न भारत में कई दृष्टिकी गों से महत्त्वपूर्ण वन गया है। शिक्षा माध्यम के रूप में मातृभाषा का विशेष स्थान है। प्रशासन के लिए भी प्रादेशिक भाष का महत्व है। पर ग्रिखल भारतीय प्रशासन, उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, शिल्प विश्व सर्वोच्च न्यायालय, केन्द्र व प्रदेशों के पारस्परिक पत्र-व्यवहार ग्रादि के लिए तो राष्ट्र भ का महत्व मानना ही होगा। उसके लिए संविधान में हिन्दी को देवनागरी लिपि में स्वीधिया गया है। परन्तु इस निर्णय को कार्योन्वित करने के रास्ते में ग्रनेक रुकावटें ग्रा विशेष कर मुसलमानों व सिक्खों की भाषाग्रों का प्रश्न ग्रादि। समस्या मुलक्ताने के लिये भाषावार-प्रदेश बनाए गए थे, पर वे भाषावाद के गढ़ बन गए हैं उवहां भाषा के नाम पर जो कगड़े-फिसाद व ग्रान्दोलन होते हैं, वे सर्वविदित हैं। भाषा प्रश्न छेड़ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के समान है। हिन्दी व प्रादेशिक भाषाग्रों विकास में पूर्ण रूप से कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। सरकारी मशीन चलाने वाले प्रशास चाहते हैं कि उन्हें बनी बनायी भाषा मिल जाये, तो ठीक, वरना उनके पास ग्रंग्रेजी ही। ग्रंग्रेजी का मोहपाश बहुत जकड़ने वाला है। भाषा फार्मू ला माना जरूर गया, प्रस पर भी ग्रमल नहीं हो रहा है।

### लिपि का प्रदनः

लिपि का प्रश्न भी भाषा के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। सभी भारतीय आयं भाषा की लिपियां अलग-अलग हैं। दक्षिण की द्रविड़ भाषाओं—कन्नड़ तिमल, तेलगु अं मलयालम की लिपियां भी अलग-अलग है। इस लिपि भेद के कारण भाषाओं में आदा प्रदान में किठनाई पड़ती है। आज मुद्रण कला इतनी उन्नत व्तेज हो गयी है कि उसके लि भारतीय लिपियों में वहे संशोधन की आवश्यकता है। महात्मा गांधी व पंडित जवाहरला

नेहरू की सम्मित थी कि कम से कम ग्राधुनिक भारतीय ग्रार्य भाषाग्रों जैसे हिन्दी, गुजराती, वंगला, उड़िया, गुरुमुखी व उर्दू ग्रादि को देवनागरी लिपि में लिखा जाए ग्रीर द्रविड़ भाषाग्रों के लिए एक लिपि ग्रपनाई जाए। पर भाषाग्रों के मोह के समान लिपियों का मोह या भूत भी हमारे देशवासियों के सिर पर सवार है। वे भूतकाल में चलते हैं, ग्रागामी भविष्य—लम्बे भविष्य में विचरना नहीं चाहते। कुछ नेता रोमन लिपि को थोपने का प्रयत्न करते हैं। चीन में भारत से ज्यादा जनसंख्या—सत्तर करोड़ है, वहां भाषाएं भी भारत से ग्रधिक हैं। पर उनके यहां जो चित्र लिपि है, उसके कारण पढ़ने लिखने वालों को कोई कठिनाई नहीं होती। वैसे ग्रव वहां भी रोमन लिपि को ग्रपनाया जा रहा है। लिपि सुवार की दिशा में वहुत काम होने की जरूरत है। ग्राचार्य विनोवा भावे देवनागरी लिपि में सुधार करने व सब भाषाग्रों में उसे ग्रपनाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं, पर ग्रव वे इतने वृद्ध हो गए हैं कि विचार देने के सिवाय वे सिक्रय रूप से कुछ करने में ग्रसमर्थ हैं। जनके विचार को ग्रमली रूप देने के लिए भाषा प्रचारकों के दल (टीमें) चाहिए।

### अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध व भाषा :

श्राज हमारे देश के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध इतने बढ़ गए हैं कि सभी देशों से हमारे व्यापारिक, राजनीतिक, राजनियक ग्रौर सांस्कृतिक सम्बन्ध व समभौते हैं। ग्रंग्रेजी शासन काल में यहां ग्रंग्रेजी से काम चलता था, ग्राज वह भी है। पर ग्राज हमारे विद्वानों को जर्मन, फांसीसी, रूसी, लातीनी, ग्रदवी, फारसी, चोनी व जापानी भापाएं ग्रादि भी सीखनी पड़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में ग्रंग्रेजी, फांसीसी, रूसी, स्पेनिश ग्रौर चीनी भापाग्रों में काम होता है। वहां ग्रनुवाद की ऐसी व्यवस्था है कि एक भाषा के भाषाण का ग्रनुवाद साथ-साथ ग्रन्य चारों भाषाग्रों में होता रहता है। यह टेक्नोलाजी का चमत्कार है। यद्यप संसार का ग्राधा पत्र-व्यवहार ग्रंग्रेजी में होता है, पर विज्ञान, शिल्प विज्ञान के ग्रनुसंधान सम्बन्धी लेख, प्रवन्ध, परिपत्र, ग्रादि ग्रंग्रेजी के ग्रतिरिक्त जर्मन, रूसी व फांसीसी में होते हैं। ग्राज शिल्प विज्ञान ग्रादि ग्रन्तर्राट्टीय विषय वन गए हैं। इसलिए विदेशों भाषाग्रों का अध्ययन भी ग्रावश्यक है।

### भाषा विज्ञान का महत्वः

भाषा विज्ञान एक तुलनात्मक विषय है। योरोपीय भाषाओं का एक परिवार है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपश्चंश, पुरानी ईरानी, यूनानी, लातीनी, आदि पुरानी भाषाओं और अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, नई ईरानी, पश्तो, हिन्दी, मराठी, वंगला, गुजरानी, पंजावी, कश्मीरी, सिन्धी, उडिया, असिया व राजस्थानी आदि भाषाएं हैं। इनमें शब्दों की बहुत साम्यता है। भाषा विज्ञान, भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के विना आने नहीं वढ़ सकता और आज तो संसार के सभी देशों के शब्द सभी भाषाओं में पहुंच रहे हैं। मानों, शब्दों का अन्तर्राद्वीय बैंक हो, और उसमें सब अपनी-अपनी भाषाओं के शब्द जमा कराते रहते हैं और आवश्यकतानुसार उसमें से लेते रहते हैं। शब्दों में वएंविषयंय अर्थान् वर्णों में हेरफेर, स्थान परिवर्तन, लोप, आगमन आदि होता रहता है, उनकी ब्वनिया वदलती रहती हैं। यही उनका विकास है। इतना ही नहीं, उनके अर्थ भी बदलते रहते

हैं। भाषाग्रों के पारस्परिक सम्बन्धों व राजनीतिक, व्यापारिक व सांस्कृतिक सम्बन्धों के कारण भाषाग्रों में विभिन्न शब्दों; संकर शब्दों या दोगले शब्द जन्म लेते रहते हैं, वनते रहते हैं, जैसे धन-दौलत, ग्रगनबोट, टिकटघर, नीलामघर, मेजपोश श्रादि।

### प्रश्न की जटिलता:

ऊपर के समस्त विवेचन से यह मालूम हो गया होगा कि भारत में भाषाश्रों का प्रश्न बड़ा जिटल है, पेचीदा है। उसके अनेक पहलू हैं। जहां ज्ञान विज्ञान के प्रचार, समस्त भारत के प्रशासन व भावात्मक एकता (इमोशनल इंटीग्रेशन) के लिए हिन्दी के पूर्ण विकास की आवश्यकता है, वहां प्रदेशों की भाषाश्रों व अल्प संख्यकों की भाषाश्रों के विकास व संरक्षण की आवश्यकता भी है। उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारत के सभी नागिरिकों का यह महान कर्तव्य है कि वे अपनी भाषा का सम्मान करते हुए, दूसरी भारतीय भाषाश्रों के प्रति भी आत्मीयता, समभाव व समादार का व्यवहार करें। भाषाश्रों की अनेकता में एकता देखने की उदारता व सहिष्णुता की जरूरत है। यह एक प्रकार से परम धर्म है, महान कर्तव्य है। जैन विद्वान इस काम में सहयोग दें।

बहुत दिन हम भाषाओं के प्रश्न को उसके सही रूप में देखने में असमर्थ रहे, उसे उलभाते रहे, उसके नाम पर लड़ते-भगड़ते रहे और अपना अहित करने रहे। अपने-अपने हिष्टकोण को ठीक मान कर ऐसे कट्टरपन्थी बने, कि देश के दूरदर्शी नेताओं की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। निहित स्वार्थ देश के हित पर छा गया, इस सबका परि-एगाम यह हुआ कि भारत को स्वतन्त्र हुए पच्चीस वर्ष हो गए, पर भाषाओं का प्रश्न हल होने में नहीं आ रहा है। काश, भारतीय जनता इस प्रश्न के महत्व को ठीक समभ कर इसको हल करने में सहायक हो।

### जैन दृष्टिकोएा:

यहां ग्रव इस प्रश्न के प्रति जैनों के दृष्टिकोण पर विचार किया जाएगा। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋपभदेव व ग्रन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का भाषाग्रों के प्रश्न पर क्या दृष्टिकोण ग्रौर उनका भाषाग्रों को क्या योगदान था? जैनाचार्यों, किवयों व लेखकों ने भारतीय भाषाग्रों के लिए क्या काम किये ? फिर मध्यकालीन भारतीय भाषाग्रों व ग्राधु-निक भारतीय भाषाग्रों के लिए जैन समाज क्या कर रहा है ग्रौर उसे क्या करना चाहिए, इन सव वातों का उल्लेख यहां ग्रित संक्षेप में किया जाएगा।

### मगवान् ऋषमदेव की देन:

जैनों की मान्यता के अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने भोग भूमि के अन्त में और कर्मभूमि के आरम्भ में 'असि, मसि, कृषि' आदि कर्मों या वातों को जनता को सिखाया। इनमें 'मसि' से आशय लिखने पढ़ने से था। इस प्रकार वे भाषा व विद्याओं के जन्मवाता हुए। उन्होंने लेख, गिएत, नृत्य, सौ प्रकार की शिल्पकलाएं, वहत्तर पुष्पों की कलाएं और स्त्रियों की चौसठ कलाएं प्रचलित की। भारत की ब्राह्मी लिपि को जन्म भी उन्होंने दिया। ये सब प्रागैतिहासिक वार्ते हैं। उनसे विद्वानों का मतभेद हो सकता है।

### मगवान् महावोर का दृष्टिकोण:

इसके बाद हम भगवान महावीर स्वामी के युग में आते हैं। उन्होंने राज-पाट छोड़ कर वैराग्य को अपनाया। उस जमाने में फैली हुई हिंसा का विरोध किया। अहिंसा का प्रचार किया, विचार-सहिष्णुता के लिए अनेकान्त का उपदेश दिया। पर भाषा के क्षेत्र में भी उनका हिष्टिकोण उस युग की मान्यता के विरुद्ध था। वह बड़ा ऋांतिकारी और विद्रोहात्मक था। वे जनता के कल्याण के लिए जनता की भाषा में अपना प्रवचन, उपदेश करते थे। यह जन-भाषा उस जमाने की प्राकृत या अर्द्ध मागधी भाषा थी। संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा मानी जाती थी। साधारण जनता उसे नहीं समक्ष्माती थी। पर भगवान महावीर के अनन्त ज्ञान की वातें जनता की भाषा में होने के कारण साधारण जनता के हृदयों पर सीधा प्रभाव डालती थी। जनता उनके उपदेशों से लाभान्वित होती थी।

भापा सम्बन्धी महावीर स्वामी के कार्य का मुल्यांकन डॉ० कांति कुमार जैन ने बहुत ही मुन्दर शब्दों में किया है। वे लिखते हैं—'भगवान महावीर के प्रतिष्ठान-विरोध (Opposition of establishment) का ही एक पक्ष है, उनकी भाषा नीति । वर्द्ध मान महावीर के समय तक धर्म की भाषा संस्कृत बनी हुई थी, यद्यपि सामान्य जनता से उसका सम्बन्ध एक ग्ररसे टूटा हुग्रा था। जनता जो बोली बोलती ग्रौर समक्ती थी, पुरोहित या धर्माचार्य भी उसी में बोलता, तो उसका पाखण्ड वहुत कुछ उजागर हो जाता। शासक ग्रीर शासित को पहचानने का एक उपाय यह भी है कि दोनों की भाषा एक है या ग्रलग-ग्रलग । शोपित की भापा में वोल कर उसका शोपरा करने में शासक वर्ग को कठिनाई होती है। ग्रतः सामान्य वर्ग से ग्रपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ही नहीं उसका मनमानी शोपरा करने के लिए भी ग्रपनी भाषा विशिष्ट वता कर रखता है। भगवान महावीर ने यह भलीभांति जान लिया था कि जनता को धर्म के ठेकेदारों के शिकंजों से छुड़ाने के लिए उन्हें उस भाषा से भी मुक्त करना होगा जो निहित स्वार्थों की प्रतीक वन गयी है। उन्होंने ग्रपने घार्मिक उपदेशों के लिए उस समय प्रचलित लोक भाषा को चुना। वे जनता से न तो कुछ छिपाना चाहते थे ग्रौर न उससे ग्रागे चलना चाहते थे। वे जनता को ग्रपने साथ लेकर चलना चाहते थे। इसीलिए, महावीर ने सच्चे जन-नेता की भांति जनता को जनता की दोली में जनता के धर्म की णिक्षा दी। ग्रच्छे जन-नेता को ग्रपनी भाषा की उच्चता का दम्भ भी छोड़ना पड़ता है। महावीर ने अपने उपदेशों के लिए अर्द्ध मागधी को चुना--ग्रर्द्ध मागधी, जो मागधी ग्रौर गौरसैनी दोनों के वीच की वोली थी।''

महावीर स्वामी के ग्रर्द्ध मागधी में प्रवचनों के कारण इसमें ग्राध्यात्मिक साहित्य की उन्नति हुई। जनता का जीवन सहज स्वतन्त्र हुग्रा ग्रीर वृद्धि निरामय हुई। लोक भाषा की समृद्धि हुई।

महावीर स्वामी के उपदेशों को ग्रर्द्ध मागधी में लिखा गया। वाद में दूसरे सैकड़ों ग्राचार्यों ने इस भाषा में सब प्रकार के साहित्य की रचना की। उस युग में रचित कीशों व व्याकरणों के खोज की जरूरत है।

१—'तीर्थंकर' वर्ष २-ग्रंक ७, नवम्बर, १६७२, पृ० १६२० ।

### विभिन्न भाषाश्रों को देन:

महावीर स्वामी के बाद उत्तर भारत में तो श्रर्द्ध मागधी भाषा साहित्यिक भाषा वनी। पर जब सम्राट चन्द्रगुष्त के समय में बारह वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा, तब दक्षिए। में द्राविड़ भाषाएं-कन्नड़, तिमल, तेलुगु व मलयालम-प्रचलित थीं। वे बोलियों के रूप में थीं। तभी जैन धर्म वहां गया। जैन श्राचार्यों, किवयों, व लेखकों ने उनमें साहित्य रचना करके उन्हें सम्पन्न बनाया। कन्नड़ भाषा के श्रादि प्रवर्तक तो जैन श्राचार्य ही थे। इन भाषाश्रों में विशाल जैन साहित्य श्राज भी सुरक्षित हैं।

### संस्कृत को श्रपनानाः

जैन समाज के इतिहास में एक युग ऐसा स्राया, जब जैन स्राचार्यों ने संस्कृत के विद्वानों के सामने अपने सिद्धान्तों व न्याय स्रादि की उपस्थित करने के लिए सर्द्ध मागधी के स्थान पर संस्कृत को अपनाया स्रौर उसमें विपुल साहित्य की रचना की। यह उस समय की मांग थी। उन्होंने संस्कृत कोश, व्याकरण वनाए। 'अमर कोश', 'धनञ्जय कोश' व 'जैनेन्द्र व्याकरण' स्रादि इस दिशा में अमर देन हैं। इससे जैन पारिभाषिक शब्द वड़ी संख्या में संस्कृत में आए।

### श्रपभ्रंश भाषा का समुत्थानः

सातवीं शताब्दी के लगभग मध्यभारत व दूसरे भागों में अपभ्रंश ने साहित्यिक भाषा का रूप धारण किया। यह पहले एक जनभाषा थी, बोली मात्र। चौदहवीं शताब्दी तक अपभ्रंश भारत के साहित्यिक नभमण्डल में सूर्य के समान चमक उठी। यों तो इस साहित्य को रचने वाले विद्वान् किव जैन, हिन्दू, बौद्ध और मुसलमान थे, पर इसमें अधिक रचनाएं करने का श्रेय जैन विद्वानों को ही है। अपभ्रंश का पद्य साहित्य ही विशेष मिला है, गद्य साहित्य नहीं। तीन शिला लेख भी मिले हैं।

श्राधुनिक भारतीय भाषाश्रों के अध्ययन में अपभ्रंश का अध्ययन महत्त्व पूर्णं स्थान रखता है। यह संस्कृत व हिन्दी के बीच की कड़ी है। हिन्दी की जननी भी विद्वान इसे मानने लगे हैं। इतना ही नहीं, गुजराती, राजस्थानी व हिन्दी आदि के बहुत से शब्द अपभ्रंश से आए हैं। भाषा विज्ञान के अध्ययन में अपभ्रंश को महत्त्वपूर्णं स्थान दिलाने और भारतीय तथा योरोपीय विद्वानों का ध्यान इस और खींचने का श्रेय जर्मन विद्वान हरमन जैंकोवी को है। जो काम जर्मन विद्वान मैक्समूलर ने संस्कृत को योरोपीय विद्वानों के सामने प्रस्तुत करके किया है और भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन को बल दिया, वहीं काम जैंकोवी ने प्राकृत-अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर किया। इससे योरोपीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन में बड़ी गित आई। उन्होंने यह काम सन् १६१४ में भारत यात्रा के समय आरम्भ किया और १६१६ में 'भविष्य कहां' को प्रकाशित किया। इस काम की कहानी बड़ी रोचक है। उसमें जैन साधुओं की सहायता भी उल्लेखनीय है। यद्यपि इनसे पहले कुछ जैन विद्वानों ने इस क्षेत्र में काम किया था, पर इसके बाद यह काम खूव आगे वढ़ा।

### गुजराती, हिन्दी, राजस्थानी ग्रादि को देन:

र्जन विद्वान् क्षेत्र व**ंकाल के ग्रमुसार काम करने में व**ड़े दक्ष व सतर्क थे । जब

संस्कृत, प्राकृत व ग्रपर्भ का प्रचार कम हुग्रा दूसरी जनभाषाएं भारत के विभिन्न प्रदेशों में पनपने लगी, तव उन्होंने उनमें भी साहित्य रचना का काम ग्रारंभ किया। सैंकड़ों साबुग्रों व विद्वानों ने गुजराती, हिन्दी, मराठी व राजस्थानी ग्रादि में जैन साहित्य का ग्रमुवाद करना गुरू कर दिया। राजस्थान, दिल्ली, गुजरात व मध्यप्रदेश के सैंकड़ों-शास्त्र भण्डार जैन व जैनेतर शास्त्रों से भरे पड़े हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह साहित्य भी वड़ा उपयोगी है।

### जैन दृष्टिकोएा भ्रौर काका साहेव कालेलकर:

गांची ग्रनुयायी काका साहेव कालेलकर भारतवर्ष के सांस्कृतिक जगत् के महान् विद्वान् हैं। वे बहुत सी भाषाश्रों.....श्रंगेजी, मराठी, गुजराती, संस्कृत व हिन्दी के श्रविकारी विद्वान् हैं। हिन्दुस्तानी के प्रवल समर्थक हैं। गुजराती कोश उनकी ही देखरेख में बना है। उन्होंने भाषाश्रों के प्रश्न की चर्चा के वीच इन पंक्तियों के लेखक से कहा था 'मुक्ते प्रसन्तता है कि जैनों को किसी भाषा विशेष का कदाग्रह नहीं है। उन्होंने सभी भाषाश्रों को महान् योगदान दिया है।' श्रीर उनके इस मत का समर्थन ऊपर की हर एक पंक्ति व भारतीय भाषाश्रों के रूप व साहित्य को देखने से होता है।

### वर्तमान में जैन विद्वानों का काम:

पिछले पचास वर्षों में जैन समाज में भाषाश्रों व भाषा विज्ञान के क्षेत्र में कुछ काम करने का श्रोय पं नाथूराम प्रोमी, डा॰ हीरालाल जैन, डा॰ ए. एन उपाब्ये, डा॰ वनारमीदास जैन, पंडित जुगलिक छोर मुखतार, डा॰ देवेन्द्रकुमार आस्त्री, डा॰ प्रवोधचन्द्र, व 'जिनेन्द्र सिद्धान्त कोश' चार भाग—दो हजार पृष्ठ के निर्माता श्री जिनेन्द्र कुमार व स्व॰ विहारीलाल चैतन्य रचयिता 'जैन एन्साइक्लोपीडिया' ग्रादि को है। 'राजेन्द्र ग्रानिज्ञान कोश' भी एक महान् कोश है। ग्राव तो वहुत से जैन विद्धान् डाक्टरेट के लिए इन विषयों को चुन रहे हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने दस वर्ष के तप समान घोर परिश्रम के बाद 'हिन्दी शब्द रचना' पुस्तक लिखी है। यह शब्द निर्माताश्रों, लेखकों, कवियों व पत्रकारों ग्रादि के लिए वड़ी उपयोगी है।

### अब क्या करना है ?

प्रश्न हो सकता है, कि वर्तमान में जैन विद्वानों, बिनयों व साहित्यिक संस्थायों का क्या कर्तेच्य है ? यह काम इतना वड़ा है कि इसके लिए दस पांच विद्वान् तो क्या, सैंकड़ों विद्वान् भी कम हैं। यदि इस काम के महत्त्व को जैन विद्वान् व दानी समक्त लें, तो न विद्वानों की कमी रहे, न बन की। जिसको एक वार शब्द-ग्रब्ययन, भाषा रसास्वादन का चस्का लग जाए, उसे इस काम में समाधि या ब्रह्मलीनता का ग्रानन्द मिलता है। बंटों इन पर सीचते रहें, विन्तन करते रहें, तब कोई गुत्थी मुलक्तती है। इस काम में सबसे बड़ी ग्रावश्यकता है वैर्य, खोजी की लगन, साम्प्रदायिकता व पंथवाद से ऊपर उठकर काम करने, व परिथम की ग्रावश्यकता है। तब कहीं कुछ हो पाता है।

नीचे कुछ ग्रावश्यक काम मुक्ताये जा रहे हैं—

प्राचीन जैन कोओं व व्याकरुगों के शुद्ध मूल व ग्रनुवाद प्रकाशित किये जाएं।

- २. ग्रर्द्ध मागधी, संस्कृत, श्रपभ्रंश, गुजराती व हिन्दी तथा द्राविड भाषायी जैन साहित्य को गुद्ध मूल ग्रनुवाद सहित प्रकाशित किया जाए ।
- ३. प्रत्येक ग्राचार्य के ग्रन्थों की शब्द सूचियां ग्रर्थं सिहत तैयार की जाएं, जिससे उनके शब्दों की वर्तनी (रूप) व ग्रर्थ मालूम हो सकें शौर शब्दों की व्विन व ग्रर्थं में परिवर्तन जाना जा सके।
- ४. हिन्दी व दूसरी भारतीय भाषाओं में स्तरीय जैन कोश तैयार किए जाएं ग्रीर उनमें शब्दों के सब भाषाओं के रूप दिए जाएं।
- ५. जैन साहित्य का भाषा विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन किया जाए, ग्रौर जो काम हुग्रा है, या हो, उसके प्रकाशन का पूरा प्रवन्ध होना चाहिए।
- ६. कुछ संस्थाएं सुधरी हुई देवनागरी लिपि में न केवल दूसरी भाषाओं के जैन साहित्य का प्रकाशन करें, वरन जैनेतर साहित्य का प्रकाशन भी करें। द्राविड़ भाषाओं के लिए एक लिपि तैयार करने व उसके प्रचार-प्रसार में सहयोग दें। यह काम भविष्य में वड़ा फल देगा।
- ७. साहू शांतिप्रसादजी द्वारा स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ के समान दूसरी जैन साहित्यिक संस्थाएं व ट्रस्ट इस प्रकार के अध्ययन को सहयोग दें। उनका एक लाख रुपये का पुरस्कार साहित्य व भाषा की महान सेवा है। आज लेखक की सबसे वड़ी समस्या अपनी रचना के प्रकाशन की है। फिर भाषा विज्ञान, साहित्य कोश आदि बहुत श्रम साध्य व कम विकने वाले होते हैं। यह काम व्यापारिक दृष्टि से नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ही यह काम कर सकते हैं।
- प्रमी व दानी अपने ट्रस्टों से इस काम में लगे विद्वानों को धन-ग्रन्थ आदि से सहयोग दें व उनकी रचनाओं के प्रकाशन में आर्थिक सहायता दें। इस काम में साम्प्र-दायिकता से ऊपर उठने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ पुस्तकों पर बड़े-बड़े पुरस्कार दें। विद्वानों, पुस्तकालयों व विश्व विद्यालयों को ऐसा साहित्य भेंट में दिया जा सकता है। डा॰ रघुवीर, संस्कृतनिष्ठ हिन्दी शब्दावली निर्माण तथा रा॰ भा॰ पतंजलि निगमानंदजी भी दानियों के सहयोग से ही काम कर सकें हैं। वैदिक शब्दानुक्रम कोश ग्यारह हजार पृथ्ठों में है। यह भी एक ट्रस्ट की देन है।
- एचास-सौ जैन साधु इस काम में दिलचस्पी लें व भाषा सेवा या भाषा विज्ञान सम्बन्धी साहित्य रचना में प्रवृत्त हों। शब्द संग्रह, लोकोक्ति संग्रह, जनपदीय शब्दों का संग्रह कार्य, शब्दों का तुलनात्मक ग्रध्ययन, व्याकरण, जनभाषा (Folk Language) ग्रर्थ विज्ञान (सेमेन्टिक्स), शब्द व्युत्पत्तियों का संग्रह ग्रादि करें। यह काम हमारे साधु कर सकते हैं, पहले वे इस विषय का पूरा ग्रध्ययन करें। जो काम एक साधु कर सकता है, उतना काम पचास विद्वान भी नहीं कर सकते। इस काम में भी जैन साधु पुराने जैन ग्राचार्यों, कोशकारों व वैयाकरणों का ग्रमुकरण करें।

ऊपर जो काम वताए गए हैं, वे तो संकेतमात्र हैं। कल्पंनाशील विद्वान् व संस्थाएं ऐसे बीसियों ग्रीर काम चुन सकती व कर सकती है। इस क्षेत्र म कदम-कदम पर काम हैं।

# नवम खण्ड 000

् परिचर्चा भगवार महावीर के २५००वें परिनिर्वाण महोत्सव पर ग्राप व्यक्ति, समाज, राष्ट्र ग्रीर विश्व के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ?

### विचारक विद्वान्

### (१) आचार्य श्री नानालालजी म० सा० :

 भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यों के परिबोध के लिए हमें महावीर युगीन संस्कृति पर एक विहंगम दृष्टि दौड़ानी होगी।

जब भगवान महावीर अपनी शैशवावस्था को पार कर युवावस्था में प्रवेश करते हैं, सहसा उनकी हिंट तत्कालीन सामाजिक परिवेश पर केन्द्रित हो जाती है। जब वे दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आधिक विषमताओं में परिवेष्ठित मानव-मानव को टुकड़ों में विभक्त देखते हैं, उनकी आत्मा समतामय अहिंसक उत्कान्ति के लिए चीत्कार कर उठती है। जब उनकी चिन्तन-धारा तत्कालीन तथाकथित सामाजिक व्यवहारों पर केन्द्रित होती है तो उनका अनन्त कारुणिक हृदय तड़प कर रो उठता है। पशु-पक्षी तो रहे दर किनार मानव-मानव के प्रति कितनी हीन, तिरस्कार एवं कृत्रिम जातिगत ऊंच-नीच की भावनाओं ने घर कर लिया है। वर्ण और लिंग भेद के कारण अखण्ड मानवता टुकड़े-टुकड़े में विभक्त हो रही है। विपमता एवं वैमनस्य मानव-मन को घेरे खड़ा है। सामान्य जन-मानस किंकक्त व्य विमूढ़ सा वन रहा है। नारी जीवन के प्रति कितनी हीन एवं घृणित भावनाएं घर कर गई यह "स्त्री शुद्रौ ना घीयेता" के सूत्रों से स्पष्ट हो जाता है।

सामाजिक विषमता ही नहीं दार्शनिक एवं धार्मिक जगत् भी पर्याप्त ग्रंधकार में भटकने लगा था। धर्म के नाम पर भौतिक सुख-बुविधाग्रों के लिये एवं अपनी नगण्य सी स्वार्थपूर्ति हेतु ग्रंधवमेघ, नरमेघ जैसे करूर हिंसा-काण्डों के लिए तथाकथित धर्म गुरुग्रों ने सहपं अनुमति ही नहीं, प्रेरणा देना प्रारम्भ कर दिया था और उसी के फल स्वरूप "स्वगंकामो यजेत्" श्रीर "वैदिकी हिंसा हिंसा न भवित" के सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुए। देवी-देवताग्रों के नाम पर प्राणी संहार होने लगा। यज्ञ-याग के श्रितिरिक्त धर्म नाम का कोई तत्त्व नहीं रह गया था।

दार्शनिक सिद्धान्तों के कदाग्रह के कारण वैपम्य एवं विद्वेष की जड़ें अत्यन्त गहरी जम गई थीं। भगवान महावीर के समय में अनेक दार्शनिक परम्पराएं थीं। एक-अनेक, जड़-चेतन, सत-असत्, नित्य-अनित्य, शाश्वत-अशाश्वत् आदि का एकान्तिक आग्रह उनकी विशेषता थी।

महाबीर ने इन सभी पहलुयों पर गहरा चिन्तन किया और पाया कि इन सभी क्षेत्रों में ब्याप्त विषमतायों की जड़ स्वार्थिलिप्सा एवं एकान्तिक याग्रह ही है। उन्होंने तत्कालीन सभी सामाजिक, वार्मिक एवं दार्शिनक मूल्यों में सवंतोभावेन परिवर्तन अपेक्षित समभा और उनके स्थान पर नये मूल्यों की स्थापना हेतु घोर विरोध के बावजूद संघर्ष में उत्तर पड़े। वे नवीन मूल्य थे—मानव-मानव ही नहीं प्राण्मित्र में सम्हृष्टि, वर्षा एवं लिंग

पैठने की ग्रोर यथायोग्य यथास्थान विवेक पूर्वक उपयोग की । ग्राज के वदलते संदर्भों में यदि समाज एवं राष्ट्र में संव्याप्त विषमताग्रों पर हिष्टिपात करें तो ज्ञात होगा कि ग्रायिक ग्रसमानता राष्ट्र को वैषम्य ज्वालाग्रों में भुलसा रही है । ऐसी स्थित में यदि महाबीर की ग्रनेकान्त पोषित ग्रपरिग्रह वृत्ति का राष्ट्र व्यापी ग्रान्दोलन प्रारम्भ हो तो निश्चित ही विश्व-मानव को शान्ति का ग्राधार हस्तगत हो सकता है ।

वैसे दर्शन-विचार के क्षेत्र में ग्रनेकान्त, ग्राचार में ग्रहिसा, व्यवहार में ग्रपरिग्रह हिंद एवं राष्ट्र-निर्माण में ग्राम धर्म, नगर धर्म एवं राष्ट्र धर्म की विचार सरिण राष्ट्र के हर व्यक्ति एवं प्रमुख तौर पर राष्ट्र नेताओं का व्यवहार क्षेत्र वने तो महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित ये तीनों मूल्य समाज-रचना में ग्रपना श्रमूल्य योग दे सकते हैं।

५. चूंकि मैं महावीर का अर्थात् वीतरागता का अनन्य उपासक हूं अतः व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के लिए वीतरागता किंवा परम समता का ही उद्गोधन दे सकता हूँ।

मेरी हिन्द में परिनिर्वाणोत्सव पर उस परम ज्योति पुञ्ज युगपुरुप के म्रनुकूल कुछ करना है तो वह समता-दर्शन की पुनीत छाया-तले ही कर सकेंगे। भ्रतः मैं समाज के प्रत्येक भ्रंग से म्राह्मान करना चाहूँगा कि वह किसी भी क्षेत्र में रहता हुम्रा नवीन समाज-रचना के लिए समता-दर्शन का व्यापक एवं संयमीय स्वाचरण पूर्वक प्रचार-प्रसार करना प्रारम्भ करें।

समता-दर्शन की विस्तृत युगानुकूल व्यावहारिक रूप रेखा "समता-दर्शन ग्रौर व्यवहार" नामक ग्रन्थ में प्रस्तुत की गई है, जिस पर प्रत्येक तत्त्व चिन्तक गहराई से चिन्तन कर विपमता का स्थायी समाधान प्राप्त कर सकता है। समतामय समाज-रचना से विश्व-मानव, शान्ति की श्वास ले सकता है, ऐसा मेरा ग्रटल विश्वास है।

### (२) श्री रिषमदास रांकाः

१. इस प्रश्न को इस तरह से रखना ग्रधिक उपयुक्त होगा कि भगवान् महावीर ने किन मूल्यों को प्रस्थापित किया ? उनके जीवन का उद्देश्य-समता दिखाई देता है । वे स्वयं संवुद्ध थे । किसी गुरु या परम्परा द्वारा प्रभावित हो, ऐसा नहीं दिखाई देता । उन्होंने सहजभाव से मानवी प्रेरणा को ध्यान में लेकर उसका समाधान ढूंढ़ने का प्रयत्न किया ग्रीर समाधान ढूंढ़ने के लिए दीर्घ साधना ग्रपनाई ग्रीर समाधान प्राप्त होने पर ग्रपने प्रथम उपदेश में जो कुछ कहा उससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने सब जीवों के प्रति समता रखने की बात पर ही ग्रधिक वल दिया । जो बात हमको ग्रप्रिय लगे वह दूसरों को भी ग्रप्रिय ही लगेगी इसलिए सबके साथ ग्रात्मवत् संयम का व्यवहार करने को महावीर ने ग्रपने उपदेशों में प्रथम स्थान दिया ।

उनका कहना है कि प्रत्येक जीव में समान रूप से सुख दु:ख की ग्रानुभूति ही नहीं है, वरन् विकास की क्षमता भी समान रूप से है। सब जीवों के प्रति ग्रात्मवत् व्यवहार के पीछे यह अनुभवजन्य ज्ञान होने से महावीर ने सभी क्षेत्रों में सवको समता अपनाने को कहा है। अहिंसा के व्यवहार की उन्होंने जो प्रेरणा दी है, उसमें से निम्नलिखित वातें फलित होती हैं:—

धर्म की ग्राराधना में लिंग एवं जातिभेद नहीं हो सकता न उम्र का ही कोई प्रश्न उठता है। यह ग्राराधना जंगल में भी की जा सकती है ग्रौर घर में भी। गृहस्थ ग्रौर श्रमण धनवान ग्रीर निर्धन दोनों ही धर्म की ग्राराधना कर सकते हैं। महावीर के उपदेशों में साम्प्रदायिकता, जातीयता या किसी प्रकार की संकुचितता को स्थान नहीं है।

यद्यपि वे तीर्थ के प्रवर्तक थे। तीर्थ एक सम्प्रदाय ही वनता है पर उनकी दृष्टि में जैनत्व प्रधान था। 'जिन' का उपासक जैन । ग्रपने ग्रापको जीतनेवाला 'जिन'। इन मूल्यों की प्रतिष्ठा उन्होंने की।

प्राणीमात्र दु:ख से भयभीत है, त्रस्त है। इस दु:ख से त्राण पाने का मार्ग कुछ महापुरुपों ने ज्ञान को माना क्योंकि ग्रज्ञान के कारण ग्रधिकांश दु:खों की उत्पत्ति होती है। ज्ञान होने पर दु:ख दूर किए जा सकते हैं। परन्तु महावीर का ग्रनुभव यह था कि ज्ञान हो जाय तो भी उस ज्ञान पर निष्ठा न हो ग्रौर तदनुकूल ग्राचार न हो तो दु:ख से मुक्ति नहीं होती। इसिलए समता धर्म तभी मोक्ष देता है जब सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान ग्रौर सम्यक् चारित्र हो। इसिकी जो ग्राराधना करते हैं वे ग्रन्य सम्प्रदाय या वेश में भी मुक्ति पा सकते हैं। शास्त्रीय भापा में कहा गया है ग्रन्य लिंग-सिद्ध, ग्रह-लिंग-सिद्ध। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरी शरण में ग्राग्रो, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। समता का उन्होंने यहां तक विकास किया कि हर प्राणी में परमात्मा बनने की क्षमता है। ग्रपने सुख-दु:ख का कर्ता स्वयं वही है।

भगवान् ने मनुष्य को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित किया और वताया कि मानवता का चरम विकास ही ईश्वरत्व है। जो मनुष्य विकास करता है, वह जीव से शिव, नर से नारायण और श्रात्मा से परमात्मा वन जाता है। उन्होंने जिन मूल्यों की स्थापना की उनमें प्रमुख थे समता और स्वावलम्बन। उन्होंने स्वाधीनता का महत्व प्रस्थापित कर हर व्यक्ति को स्वाधीन वनकर विकास करने की प्रेरणा दी। यहां तक कि ईश्वर की गुलामी से भी मुक्त किया। चूंकि समता और स्वावलम्बन पर श्राधारित धर्म होने से स्वाभाविक ही वह जन-जन का धर्म बने, ऐसी भाषा में कि लोगों की समभ में श्रा जाय, इस प्रकार से उपदेश दिया। प्राणीमात्र के प्रति संयम का व्यवहार करने की वात कह कर उन्होंने जनता के समक्ष नये मूल्यों की स्थापना की।

२० इस लम्बी ग्रविष में कई महान् जैन ग्राचार्य हुए जिन्होंने भगवान् के मूल्यों की प्रतिष्ठापना करने का प्रयत्न किया । जन-मानस पर उसका प्रभाव भी पड़ा है । मांसाहार का त्याग जो भारतीयों में पाया जाता है, उसका कारण जैनी हैं, यह बात जैन विद्वान् ग्रौर चिन्तक भी मानते हैं । जैन धर्मानुयायियों ने ग्रपने तत्त्वों के प्रचार में कभी ग्राक्रमण को

महीं भ्रपनाया । इन वातों की पुष्टि विनोवा जैसे सन्त श्रौर काका कालेलकर जैसे विद्वान् भी करते हैं ।

साम्प्रदायिकता उन्माद है। इतिहास साक्षी है कि उसके कटु फल संसार को चखने को मिले। धर्म के नाम पर लाखों नहीं करोड़ों को मौत के घाट उतारा गया। क्योंकि साम्प्रदायिक यही कहेगा कि मेरे सम्प्रदाय में आश्रो, मेरे उपास्य देव की उपासना करो तुम्हारी मुक्ति होगी अन्यथा तुम्हारी दुर्गति होगी। साम्प्रदायिक व्यक्ति अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा करेगा, दूसरों के दोप देखेगा और दूसरों की निन्दा करेगा। उसका दृष्टिकोग एकान्तिक होगा, वह दूसरे की वात समक्ष्ते का प्रयत्न ही नहीं करेगा। वह दूसरों को अपने सम्प्रदाय में लाने के लिए जुल्म जवर्दस्ती करना धर्म मानेगा।

भगवान् महावीर का दृष्टिकोए ज्यापक था। उन्होंने ऋात्मोपम्य दृष्टि अपनाई थी इसिलए उनकी परम्परा में धर्म मुख्य रहा, सम्प्रदाय गौएा। उनकी दृष्टि में मोक्ष या पूर्ण विकास का अनुवन्ध सम्प्रदाय के विधि-विधानों के साथ नहीं, पर धर्म के साथ माना गया था। वे 'अश्वुत्वा केवली' का सिद्धान्त स्थापित कर असाम्प्रदायिक दृष्टि को उच्च स्थिति तक ले गये थे। 'अश्वुत्वा केवली' वे होते हैं जिन्होंने धर्म न भी सुना हो तो भी अपनी निर्मलता के कारण केवली पद तक पहुंच सकते हैं, वशर्ते कि वे धर्म से अनुप्राणित हों। इसके लिए किसी विशिष्ट साम्प्रदायिक मान्यता को मानना जरूरी नहीं है।

'म्रश्रुत्वा केवली' की तरह 'प्रत्येक बुद्ध' भी किसी सम्प्रदाय या धर्म परम्परा से प्रभावित होकर प्रव्रजित नहीं होते पर म्रपने ज्ञान से ही पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं। भगवान महावीर ने शाश्वत धर्म यह कहा था कि किसी प्राग्गी को मत मारो, उसे परिताप मत दो, उसकी स्वाधीनता में वाधा मत पहुंचाओ, सबके साथ संयम का व्यवहार करो।

उनके इन उदार विचारों की कई स्राचार्यों ने उपासना कर जैन शासन का गौरव वढ़ाया श्रौर देश में स्रसाम्प्रदायिक दृष्टिकोग्। विकसित किया । इस सम्बन्ध में निम्न कथन दृष्टव्य है—

- (क) महावीर के प्रति मेरा पक्षपात नहीं है ग्रौर किपलादिक के साथ मेरा द्वेप नहीं है। जिसका वचन युक्तियुक्त होगा, वही स्वीकार्य है।
- (ख) भव-वीज को ग्रंकुरित करने वाले रागद्धे पादि जिनके क्षीए। हो चुके हैं, उसै मेरा नमस्कार है। वह ब्रह्मा, विष्णु, हरि या जिन कोई भी हो।
- (ग) मैं ग्रपने ग्रागमों को ग्रनुराग मात्र से स्वीकार नहीं कर रहा हूं, ग्रौर दूसरों के ग्रागमों का द्वेप मात्र से ग्रस्वीकार नहीं कर रहा हूं, किन्तु स्वीकार ग्रीर ग्रस्वीकार के पीछे मेरी माध्यस्य दृष्टि है।

जैन धर्म इन २५०० वर्षों में भारत ही नहीं मध्यपूर्व देशों में भी **ग्र**पना प्रभाव

डाल सका था। जिस समय जैन घर्म का प्रसार ग्रधिक था उस स्थिति की चर्चा करते हुए पुरातत्त्व के विद्वान पी० सी० राय चौधरी ने कहा है—यह घर्म घीरे-घीरे फैला, श्रे िएक, कृिएक, चन्द्रगुप्त, सम्प्रति, खारवेल तथा ग्रन्य कई राजाओं ने जैन घर्म ग्रपनाया। वह युग भारत के हिन्दू-शासन का वैभवपूर्ण युग था।

देश के सांस्कृतिक एवं नैतिक उत्थान में जैनाचार्यों का वड़ा योग रहा। वे गृहस्थों को य्रगुव्रत के पालन में प्रे रेगा देते रहे, दूसरी विचारधारा के साथ समन्वय करते रहे, देशकाल के अनुसार परम्परा में परिवर्तन को वे अवकाश देते रहे। जनता को रुचिकर हो, समक्त में या जाए ऐसी भाषा में उपदेश देते रहे। उनके उपदेशों का ही प्रभाव था कि जैनियों में प्रामाणिकता और समाज तथा राष्ट्रहित का ख्याल रहता था। जैनियों में ग्रभयदान, शिक्षा चिकित्सा और अञ्चदान देने की प्रवृत्ति प्राचीन काल में भी थी। यव तक वह वची रही है। ग्रहिसा व सेवा की परम्परा ग्राज भी बहुत कुछ मात्रा में जैनियों में पाई जाती है। पर जब से धर्म में बाह्य कर्मकाण्डों, विधि विधानों व दिखावे पर ग्रधिक वल दिया जाने लगा, तवसे प्रभावशाली, समयज ग्राचार्य की कमी होकर धर्म को संकृचित, साम्प्रदायिक रूप दिया जाकर व्यक्तिगत स्वार्थ बढ़ा और एकान्तिक निवृत जीवन पर ग्रधिक वल दिया जाने लगा। जब ग्रापसी प्रतिस्पर्धा और होप बढ़ा तब भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यों का ह्वास होकर समाज की ग्रवनित हुई। उसका जगत्-कल्याणकारी रूप पूर्वजों के श्री एठत्व के प्रशंसात्मक गीतों में ग्राकर सिमट गया। घर में बैठ कर हम ग्रपने ग्रापकों भले ही श्री एठ समफते हों पर संसार की हिष्ट से हमारा धर्म नगण्य सा वन गया।

इसमें सन्देह नहीं कि मार्क्स की समता की विचारधारा और विपमता के प्रति उसका मणक्त विरोध ग्राज के जनमानस पर व्यापक प्रभाव डाल हए है। कोई भी व्यक्ति, जिसके हृदय में विशालता है, वह विषमता का समर्थन कर नहीं सकता । स्रनेक महापुरुषों, तीर्थंकरों, श्रवतारों तथा पैगम्बरों के धर्म के द्वारा समता लाने के प्रयत्नों के वावजद ग्रममता ग्रीर गोपरा समाज में वहत बढ़े पैमाने पर चलता रहा है ग्रीर उसका कारण उन्हें ग्रर्थ ग्रीर राजनैतिक सत्ता दिखाई दी तव उस ग्रममता की मिटाने के लिए सत्ता बदल कर उन लोगों के हाथ में जो भोषित रहे हैं, मना देकर शामन, कानुन, श्रीर नियन्त्रण द्वारा समना लाने का प्रयोग सुक्तना ग्रीर उसके लिए प्रयत्न होना स्वाभा-विक था। जनता में जागृति ग्राई, वे ग्रपने ग्रधिकारों ग्रीर गक्ति को पहचान गये ग्रीर जिनका शोपगा होता था, जो पीडित ये तथा गरीव थे उन्होंने इम विचार-प्रणाली को श्रपनाया ग्रीर श्रनेक राष्ट्रों में ममता लाने के लिए शासन पलट दिया । नई पद्धति से समता प्रस्थापित करने के प्रयोग हए । इसमें संघर्ष होना स्वाभाविक था ग्रौर हम्रा। जिसमें लाखों नहीं पर करोडों के प्रारा गये । समता लाने व जनता में प्रपने तत्त्वीं ग्रीर गक्ति के प्रति जागृति लाने में जो-जो बाबाएं दिखाई दी उमे दूर हटाने का प्रयास हुआ । उसमें धर्म भी समता लाने में उन विचारकों को वावक लगा। इसलिए परम्परागत धर्म तथा वार्मिक मान्यताओं पर तीव प्रहार हुए । उसे ग्रफीम की गोली कहकर तिरस्कृत समना गया ग्रीर लोग धर्म के विख्द ग्राचरण करने में प्रगतिशीलना समसने लगे।

सभी महापुरुषों ने ग्रसमता को समाज का दूपएा मानकर समता प्रस्थापित करने के लिए प्रवल प्रयत्न किये। ग्रथं को समता में वाधक मानकर परिग्रह की निन्दा की फिर भी परिग्रह का समाज में वर्चस्व या प्रभाव बना रहा। कर्म सिद्धान्त मनुष्य को भलाई की ग्रोर प्रवृत्ता करने के लिए था पर जब जनता में उस कर्म-सिद्धान्त का उपयोग शोपकों के प्रति तिरस्कार पैदा करने, तथा कोई ग्रपने भाग्य से धनवान बना है ग्रीर किसी की गरीवी का कारण इसके कोई पूर्व जन्म के कर्म हैं ग्रतः यथा स्थित में सन्तोप मानकर ग्रन्याय को सहन करना चाहिए जैसी वृत्ति विकसित करने से हुग्रा तब समता के ग्राज के ग्रग्रदूतों को यह स्थिति बाधक लगी। फलस्वरूप उनका धर्म पर प्रहार करना स्वाभाविक था। उन्होंने वर्ग-विग्रह को समता प्रस्थापित करने के लिए ग्रावश्यक मानकर वर्ग-विग्रह को उत्तेजना दी। जिससे संघर्ष हुग्रा। परिणामतः लाखों नहीं, करोड़ों के प्राण जाकर भी समस्या सुलभ पाई हो ऐसा नहीं लगता।

समता समय की मांग है, उसे टाला नहीं जा सकता । शोपएा से पीड़ित जनता चुप रहे यह सम्भव नहीं। तब समता लाने का मार्ग निकालना आवश्यक मालूम दिया और वे प्रयत्न टाल्स्टाय, रस्किन, गांधी ने किये । धार्मिक महापूरुपों के सिद्धान्तों में जो विकृति ग्रा गई थी उसे दूर करने श्रीर समाज को नई दिशा देने का प्रयास हुन्ना। समता लाने के लिए ग्रपरिग्रह ग्रीर संयम को ग्रावश्यक मानकर स्वेच्छा से ग्रपरिग्रह ग्रपनाने को, दूसरों के साथ समता का व्यवहार करने की बात कह कर महावीर तथा अन्य महापुरुपों के जीवन-मुल्यों की प्रतिष्ठापना का प्रयत्न गांधीजी द्वारा हुआ । भले ही परम्परावादी गांधीजी को महावीर का उपासक न मानें श्रीर गांधीजी ने वैसा दावा भी नहीं किया, पर गांधीजी ने भ० महावीर के समता के मिशन और उनके जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है। उन्होंने सत्ता, कानून, दण्ड ग्रीर नियन्त्रण के स्थान पर संयम, हृदय-परिवर्तन, परिग्रह-परिमासा, ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त, श्रम, ब्रह्मचर्य, तथा समता को जीवन में स्थान देकर समाज की समस्याग्रों को सुलक्काने के प्रयतन किये। र्थ्याहसा को सर्वप्रथम स्थान देकर केवल ग्रन्थों, व्याख्यानों तथा श्रेष्ठत्व को पूजनीय मानने तक सीमित न रख कर वह जीवन में कैसे उतरे, श्रन्याय के परिमार्जन के लिए उसका उपयोग कैसे हो, इसके उन्होंने जो प्रयोग किए, वे मानव जाति के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखे जायेंगे।

ग्रव तक सभी महापुरुषों ने ग्रन्याय परिमार्जन के लिए हिंसा को ग्रावश्यक माना था, पर गांधीजी ने उस दिशा में कांति कर सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन में ग्रन्याय के प्रतिकार के लिये सत्याग्रह का शस्त्र देकर मानव जाित को नई दिशा दी। गांधीजी के इन प्रयत्नों को ग्रागे वढ़ाना धार्मिकों का ग्रौर खासकर महावीर की ग्रहिंसा के उपासकों का प्रथम कर्त्त व्य हो जाता है। गांधीजी के ग्राच्यात्मिक वािरस संत विनोवा ने जो नया सूत्र दिया है वह सत्याग्रही नहीं सत्याग्रही का है। वह भगवान महावीर के ग्रनेक सिद्धान्त का परिपाक है। इसे विदेश के ग्राइन्स्टीन ग्रादि विचारक भी ग्रावश्यक मानते हैं। पर भगवान महावीर के सिद्धान्तों को केवल उच्च व उत्तम कहने मात्र से काम नहीं चतेगा, उन्हें ग्रपने

तथा जनजीवन में लाने के लिये प्रयत्नशील होना पढ़ेगा। संसार की स्राज की समस्याएं सुलफाने में उन तत्त्वों का प्रयोग ही भगवान् के प्रति सच्ची श्रद्धांजली है।

ग्रत्वर्ट स्वाइत्जर इस युग के महान् कर्मयोगी तथा चिन्तक माने जाते हैं। उन्होंने 'रेवरेन्स फार लाइफ' की बात दीर्घ चिन्तन व साधना के बाद खोजी, जो भगवान् महावीर के तत्त्वों की समर्थक है। ग्राज का बैजानिक, चिन्तक ग्रौर सेवक ग्रपने सुभाव ग्रनुभव के ग्राबार पर कहता है कि इस हिंसा से मेरे जीवन में जहां पग-पग पर हिंसा होती है, ग्रहिंसक कैंसे रहा जाय, जीवन को ग्रावर कैंसे दिया जाय ? इस विषय में स्वाइत्जर का कथन है यदि मेरा काम एक प्याले पानी से चल जाता है तो मुभे एक बूंद भी ग्रविक नहीं गिराना चाहिए, यदि मेरा एक टहनी से काम चल जाता है तो दूसरी न तोडूं, यह सावधानी रखकर जीवन के प्रति ग्रावर प्रगट किया जा सकता है। क्या उनकी यह बात भगवान् महावीर के उस उपदेश से मिलती नहीं है कि जब उनसे भिक्षु ने पूछा कि मैं कैंसे चलूं, कैंसे बेठूं, कैंसे खाऊं, कैंसे सोऊं ग्रौर कैंसे वोलूं—जिससे पाप कर्म का बन्धन न हो। तब भगवान् महावीर ने थे सारी क्रियाएं यतनापूर्वक करने को कहा था।

सार्त्र ग्राज का बहुत बड़ा चिन्तक माना जाता है। फायड ग्रादि पूर्व मानस शास्त्रियों के विचार का उस पर प्रभाव है। इन सब विचारकों ने मानव के विकास में उसकी प्रेरणा या इन्स्टिक्ट पर बड़ा बल दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि मानव जीवन उसकी प्रेरणा से प्रभावित है ग्रीर उसके विकास में उसकी प्रेरणा या इंस्टिक्ट का खयाल न रखा जाय तो कुण्ठा निर्माण होकर विकास में वाधा पहुंचती है। भगवान महावीर ने इंस्टिक्ट, प्रेरणा या वृत्ति को ग्रात्मविकास में उपयोगी माना था ग्रीर विशिष्टता को विशिष्ट बनाने की बात कही थी। जिस व्यक्ति में जो विशेषता हो, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात की ग्रोर ध्यान देने को कहा था कि जैसे तुम्हारी प्रेरणा तुन्हें प्रिय है ग्रीर तुम उसे बढ़ाना चाहते हो बैसे ही दूसरे की प्रेरणा, इंस्टिक्ट या विशेषता में बाधक न बने। जैसे तुम ग्रपनी इच्छानुसार करने के लिए स्वाधीन हो बैसे दूसरे की स्वाधीनता का भी ख्याल रखो। इसलिए ग्रपनी विशेषता बढ़ाते समय दूसरों की विशिष्टता बढ़े उसमें बाधा न पहुंचे, इसका ध्यान रखो ग्रीर इसके लिए संयम को उन्होंने मानव के विकास में महत्वपूर्ण स्थान दिया था।

७. मैं महावीर की विचारवारा को ब्यापक तथा सभी काल व क्षेत्रों में उपयोगी मानता हूं। संसार की श्राज की समस्याशों को मुलकाने के लिए वह सक्षम है। किन्तु उसे अपने तक सीमित बना रलने में यह कार्य नहीं होगा। उसे व्यापक बनाना होगा। जैसे सगवान महावीर श्रीर उनके श्राचार्यों ने उसे जनवमं के रूप में व्यापक बनाने में उस समय की जनभाषा का उपयोग किया था, उसके कल्याएा कारी रूप का लोगों को दर्गन कराया, हमें भी वैसा करना होगा। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। विज्ञान की शोधों से जनजीवन में भारी परिवर्तन श्राया है। उसे ध्यान में रसकर भगवान महावीर द्वारा श्रीतिष्ठित मुल्यों के प्रमार के लिए प्रयत्न करने होंगे। यदि इस विषय में इप्टि स्पष्ट हो जाती है तो हमारा काम श्रामान हो जाता है।

हो सकते । हंम भगवान् महावीर के आत्म-विकास के लिए पुरुषार्थं करने के सन्देण को सुल कर भिखारी और पामर बन गये हैं। तभी हमारे भारत में बोड़ी बहुत नाधना करने वाला भगवान् बन जाता है और हम उसके द्वारा अपना कल्वाए। या श्रेय सबेगा ऐसा मान कर पुरुषार्थं अपनाने के ऐवज में कामनिक भिनत द्वारा कल्याए। की अपेक्षा रखते हैं।

समाज में ब्राज ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भी व्यक्ति नैनिकता से जीवन जी सके। समाज में ऐसी स्थिति निर्माण होनी चाहिए कि जो नैतिक जीवन जीना चाहे उसे सुविवा मिले, समाज वैसी प्रेरणा दे सके। ऐसे समाज का निर्माण मत्ता, कानून, दण्ड या नियन्त्रण से ब्रा नहीं सकता, उसके लिये हृदय-परिवर्तन, मंथम का मार्ग ध्रपनाना होगा। मगवान् महाबीर के तस्वीं को सामाजिक जीवन में प्रतिष्टित करना होगा। धनवान ग्रपने चन का उपयोग दिखावा, विलान या शोपण के लिए नहीं किन्तु प्रपने ध्रापको जनता के दृस्ती समक्त कर जन-कल्याण के लिए करेंग तभी जिनके पास बन ब्राज नहीं है वे उनके प्रति हैप न कर, प्रेम करेंगे। हर व्यक्ति को काम करने, अपने ग्रापका विकास करने का अवकाग निलेगा। सभी की शक्ति का उपयोग समाज या नानव जाति की मलाई में होगा, तभी समाज का नव-निर्माण भगवान् महावीर के द्वारा प्रस्थापित मुख्यों के ग्रावार पर किया जा सकेगा।

हमारे सम्मुख व्यापक विश्व-कत्याण की दृष्टि न होने से हम छोटी-छोटी वातों में उलाह कर काड़ पड़ते हैं। यापस के काड़ों में अनेकान्त का प्रयोग न कर, संसार की समस्या मुलकाने में उसकी क्षमता का बखान करते हैं तो सिवाय उपहास के दूसरा क्या हो सकता है? हम बहुत अचि-अबे तत्वों की बातों तो करते हैं पर सुद्र लोकपणा या व्यक्तिगत ग्रहंकार से प्रेरित होकर आपम में प्रतिन्यवी करते हो, वहां कोई विजय द्वल निष्यत्ति होगी, ऐसा नहीं करता।

के उपिदिष्ट तत्वों को अपने जीवन में पूर्णां एप से पालन करते हों पर समाज के बहुसंख्यक लोग उन तत्वों में निष्ठा रखकर अपने जीवन में अपनी क्षमता व शक्ति के अनुसार कम मात्रा में भी पालन करें तो भी उसकी जरूरत समभी जाय और उन्हें उत्साहित और प्रेरित किया जाय। समाज के समक्ष जो विश्व में जैन धर्म के प्रसार का महान् कार्य है, उसके लिए हम मिलकर काम करें। समाज में सभी लोग सभी विषयों में एकमत नहीं हो सकते पर कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें मतभेद नहीं है, उन कामों को हम मिलकर करें। आपसी मतभेदों को लोगों के समक्ष रखकर अपने को उपहासास्पद बनाने की अपेक्षा जिसे जो ठीक लगे, वह करने में, लग जाय। जब हम मानते हैं कि जैन धर्म या महावीर के मार्ग में विश्व-कल्याण की क्षमता है तो यह बात लोगों की समक्ष में आ जाये इस पद्धति से उसे उपस्थित करें। यह काम तभी किया जा सकेगा जब हम सब मिलकर काम का व्यवस्थित विभाजन कर योजना पूर्वक काम करेंगे, सम्पूर्ण शक्ति और साधनों का ठीक उपयोग करेंगे और उदार तथा व्यापक दृष्टिकोण रखेंगे।

राष्ट्र के सम्मुख जो समस्याएं हैं, जो ग्रसन्तोप ग्रीर वैचेनी है, उसे दूर करने के लिए भगवान महावीर के परि-निर्वाण का उपयोग उनके कल्याणकारी तत्वों को राष्ट्रीय जीवन में उतारने में होना चाहिए । ग्राज साम्प्रदायिकता उभर कर राष्ट्र को छिन्न-भिन्न वना रही है । उसका निवारण करने में भगवान महावीर के उदात्त, व्यापक व स्रसाम्प्रदायिक तत्त्वों का प्रसार होना चाहिए। भगवान् महावीर ने अपने धर्म में गांव, नगर, तथा राष्ट्रधर्म को स्थान दिया था। उन्होंने कोई विशिष्ट धर्म ग्रपनाने की बात नहीं कही। म्रहिसा म्रौर संयम को त्रपनाने को कहा । किसी विशिष्ट व्यक्ति की पूजा या उपासना पर जोर न देकर जिन्होंने अपने गुणों का विकास कर उच्च पद पाया हो, उसकी उपासना करने को कहा । उपासना में भी उपास्यदेव की कोरी भक्ति को स्थान न देकर गुर्गों को उपासना को श्रेयस्कर माना। ग्रपना विकास दूसरे के विकास में बाधक नहीं, पर सहायक बनाने की बात कही । जिस मार्ग में सबके कल्याएा की, सबके उदय की बात कही गई हो, ऐसे तत्वों को अपनाने से राष्ट्र की उन्नति होकर वे मानव मात्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए महावीर के तत्वों का व्यापक प्रसार किया जाय । इससे राष्ट्र की समस्याएं सुलभे श्रीर श्राज जो हिसा, ग्रत्याचार, ग्रसन्तोप, भ्रष्टा-चार का वोलवाला है उस पर नियन्त्रण होगा तथा कानून, दण्ड द्वारा जो समस्याएं नहीं सुल फेगी उन्हें व्यक्तिगत संयम या स्वेच्छा नियन्त्रण से, नैतिकता ग्रपना कर सुल फाया जा ् सकेगा । जव राप्ट्र, भारतीय संस्कृति के इन महान् तत्वों को ग्रपनायेगा तव ग्रशान्त संसार जो भारत की ग्रोर ग्राशा से निहार रहा है उसकी ग्रपेक्षा पूर्ण होगी। ग्राज विज्ञान ने नाश के साधनों का प्रचुर मात्रा में निर्माण कर संसार को विनाश के किनारे लाकर रख दिया है। संसार के विचारक, वैज्ञानिक, राजनेता सभी इससे चिन्तित हैं। इस स्थिति को यदि वदलना हो तो सिवा ग्रहिंसा व ग्रनेकान्त के समता ग्रौर समन्वय के, दूसरा रास्ता नहीं है । जो पीड़ित ग्रीर साघनरहित है उन्हें, समृद्धवानों को स्वेच्छा से संयम ग्रीर त्याग ग्रपना कर, साधन उपलब्ध करा देना चाहिए। १९७१ में करीव २२०० वैज्ञानिकों ने तथा ग्रभी इस वर्ष संसार के ३५६ प्रमुख वज्ञानिकों ने ''ब्लू प्रिण्ट ग्राफ सरवायवल'' नामक

निवेदन में कहा है कि यदि हमें ग्रपना ग्रस्तित्व बनाये रखना हो तो संयम को ग्रपनाना होगा।

भौतिक समृद्धि से सम्पन्न राष्ट्रों में ग्राज वड़ी वैचेनी दिखाई पड़ती है। वहां के लोग भौतिक सुख-सुविधा ग्रौर साधनों से ऊव कर शांति की खोज में लगे हुए हैं। वे भारत की ग्रोर वड़ी ग्राशा से देख रहे हैं। यहां से कोई भी जाकर उन्हें योग या मन: शान्ति के उपाय सुभाता है तो वे उसे कोई शांति का मसीहा समभ कर उसके पीछे पागल हो जाते हैं।

इन सव वातों को देखकर लगता है कि जो घमं वृद्धि को सन्तोप दे सके, जिसमें ग्रंवश्रद्धा या चमत्कार को स्थान न हो, जो ग्रात्म-विश्वास व स्वावलम्बन पर ग्राधारित हो, जिसमें साम्प्रदायिकता न हो ग्रौर प्राणी मात्र के कल्याण की क्षमता हो ऐसे घर्म को ग्रप्पाने के लिये संसार उत्सुक है। जैन घर्म में ये सभी विशेषताएं हैं। पर हमने उसे मंदिर, उपाश्रय, स्थानक तथा ग्रपने तक ही सीमित बना रखा है। हमें इसी में जैन घर्म की सुरक्षा लगती है। यदि यही स्थित रही तव न हम उसका विश्व में प्रसार कर सकते हैं ग्रीर न ही उसका विश्व कल्याणकारी रूप संसार के समक्ष रखा जा सकता है।

मेरा उन लोगों से नम्र विनय है कि जो जैन वर्म को विश्व-कल्याग्एकारी मानते हैं, वे उठें और इस महान कार्य के लिये अपने आपको समिपत करें। इस अवसर पर सारे विश्व को भगवान महावीर का, उनके उपदेशों का सम्यक् परिचय करा कर संसार को नाश से बचाने के महान कार्य में अग्रसर हों। वे यह न समर्के कि वे अकेले क्या कर सकेंगे? भगवान महावीर ने वताया कि हम में भगवान वनने की क्षमता है। हम अपनी सुप्त शक्ति को जागृत कर वहुत कुछ कर सकते हैं। उस आत्म-विश्वास को लेकर वे आगे वहें। सफलता निश्चित है।

### (३) गणपति चन्द्र मण्डारीः

१. महावीर द्वारा स्थापित जो भी मूल्य माने जाते हैं उनमें स्याद्वादी दृष्टि को मैं सर्वादिक महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। हो सकता है भाषायी अभिव्यक्ति की अपूर्णता को ही देख कर महावीर ने अनाग्रह के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हो। किसी भी सत्य को विभिन्न दृष्टियों से देखा जा सकता है। किसी भी दार्शनिक के सिद्धान्तों का विवेचन करते समय यदि यह दृष्टि अपनाई जाय तो मत-भेद भने ही हो, मन-भेद होने की गुन्जाइश नहीं रहती।

ग्रापके इस प्रश्न की भाषा वड़ी ग्रटपटी है। ऐसा लगता है जैसे कोई सुधार का प्रोग्राम लेकर महावीर ने दीक्षा ली ग्रीर फिर उन मुल्यों की स्थापना के लिए उन्होंने कोई ग्रान्दोलन चलाया या संघर्ष किया। ग्रापका प्रश्न गांधीवादी ग्रान्दोलनों की छाया से ग्रसित है। मेरे विचार से महावीर केवल ग्रन्तः प्रेरएा। से सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही दीक्षित् हुए, किसी सामाजिक लक्ष्य को लेकर नहीं ग्रीर संघर्ष तो शायद उन्होंने ग्रपने से ही किया ग्रीर सच पूछा जाय तो शायद उन्हें ग्रपने से भी संघर्ष करने की

ग्रावश्यकता नहीं रही क्योंकि केवल्य के निकट पहुंची हुई ग्रात्मा स्वयं से संघपं के स्टेज को तो बहुत पहले पार कर चुकी होती है। हो सकता है उन्होंने वाणी के द्वारा कोई उपदेश भी न दिया हो क्योंकि हर उपदेश की प्रवृत्ति के पीछे ग्रहंकार खड़ा रहता है। उपदेशक का ग्रर्थ होता है दूसरे को गलत समभना, खुद को सही समभना ग्रीर दूसरे को ग्रपने मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करना । यह सब श्रहंकार है, जिसका महावीर में लवलेश भी नहीं हो सकता, और न कोई स्याद्वादी किन्हीं मूल्यों का आग्रह ही कर सकता है। जिस तरह सूर्य के उदय होते ही सारा संसार कियाशील हो उठता है ग्रीर कर्म की एक धारासी स्वतः प्रवाहित होने लगती है उसी प्रकार विना कुछ कहे महावीर की उपस्थिति ही शायद लोगों में कल्याएकाकी भावनाएं जगाने में समर्थ थी। उनके उपदेश लोगों को 'टैलीपैथी' के द्वारा ब्रात्म प्रेरणा के रूप में ही प्राप्त हुए होंगे। फिर भी, सामान्यतया यह माना जाता है कि महावीर ने जीवन में जिन मूल्यों की प्रतिष्ठित किया उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण मूल्य ये हैं-

'धम्मो मंमलम् विकट्ठम, श्रिहिंसा संजमो तवी' ग्रयात ग्रहिंसा संयम ग्रौर तपरूप धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है।

२. भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठित मूल्यों की पिछले २५०० वर्षों में वड़ी दुर्गति हुई है। उनका हर मूल्य एक ढकोसलासा वन गया है। अहिंसा चींटियों को शक्कर और कबूतरों को ज्वार डालने तक ही सीमित रह गई है । ब्रह्मचर्य की महिमा गाते हुए भी जनसंख्या निरन्तर बढ़ जाती रही है। जीवन की कठिन परिस्थितियों ने किसी न किसी प्रकार की चोरी करने के लिए मनुष्य को बाध्य कर दिया है। समाज में परिग्रह के प्रति ग्रासक्ति बढती जा रही है। इन सब विकृतियों के वीच में 'सत्य' की खोज मिक्तल हो गई है। और महावीर द्वारा स्थापित आध्यात्मिक मुल्य पीछे छूट गये हैं। इसका एक मात्र कारएा है ग्राध्यात्मिक जीवन की ग्रीर ग्राज के ग्रतप्त और कुंठाग्रस्त मनुष्य का कोई ग्राकर्षण न होना ग्रौर वर्म का रूढ़ियों में बंब जाना।

३. मार्क्स, गांधी, ग्राइंस्टीन ग्रादि चिन्तक भौतिक जीवन को लक्ष्य बना कर चले थे जबिक महावीर का लक्ष्य आध्यात्मिक था, अतः इनमें दिखाई देने वाला साम्य लक्ष्य की भिन्नता के कारए। वास्तविक साम्य नहीं । मावर्स ग्रार्थिक क्षेत्र का चिन्तक है । महावीर के अपरिग्रह से उसका साम्य दिखता है परन्तु महावीर की अपरिग्रह की सीमा तक जाने के लिए मार्क्स कभी तैयार न होगा। यदि एक दूसरे का शोपए। किए विना संसार के सारे प्राणी लखपती वन सकते हों तो मार्क्स को कोई ग्रापत्ति नहीं होगी पर महावीर इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे । ग्रतः दोनों में वहत ग्रन्तर है ।

गांधी ने भी सत्य और ऋहिंसा के प्रयोग राजनीति में किए । वे ब्राघ्यात्मिक व्यक्ति ग्रवश्य थे पर उनका लक्ष्य भौतिक जीवन की उन्नति ही था ग्रतः उनकी ग्रहिंसा भी महावीर की ग्रहिंसा से वहुत भिन्न है। महावीर की ग्रहिंसा की जो ऊपर व्याख्या की गई है, उसके ग्रनुसार 'सत्याग्रह' भी ग्रहिसक ग्रांदोलन नहीं माना जा सकता क्योंकि वह भी

प्रथमे विचारों के अनुसार दूसरे को जीने के लिए दाध्य करना है। जिसे विगुद्ध आध्यात्मिक इप्टि से प्रहिंसा नहीं नाना जा सकता।

आईस्टोन के सापेक्षताबाद और महाबीर के स्याद्वाद में भी बहुत शाम्य दिखाई देता है। परन्तु मापेक्षताबाद का सम्बन्ध भौतिक जीवन के नस्यों ने है जबकि स्याद्वाद के क्षेत्र में पुद्गत के साय-साय विचारों का क्षेत्र भी आ जाना है।

श्राध्यातिक जीवन के विकास के लिए स्याद्वादी इष्टिकोल श्रपनाना श्रावश्यक है। दूसरे सापेक्षताबाद का वल वस्तुओं की 'सापेक्षिक स्थिति' पर है। वह किसी की नितात निरंपेक्ष सत्ता स्वीकार नहीं करना जविक स्याद्वाद एक ही वस्तु के श्रयवा पुद्गल के श्रमेक रूप स्वीकार करना है। उसका वल नत्ता की नापेक्षना पर नहीं है। इन दोनों इष्टियों को भी एक नहीं माना जा सकता।

- ४. मैं महाबीर की मूल त्य में समाज रचना के आदर्श न्यापित करने वाला व्यक्ति नहीं मानता परन्तु बाद के आचार्यों ने व्यक्तिगत साधना के मार्ग को एक सामृहिक वर्म का रूप दिया । और इस प्रकार महाबीर के मूल निखानों को कुछ सरल करके सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी बनाया ।
- ५. भगवान् महावीर के इस परिनिर्वाण नहोत्सव पर यही सन्देश देना चाहूंगा कि हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र किसी भी वंधी वंबाई चितन वारा का अन्वानुकरण न करके वह युग के अनुहप अपने जीवन आदशों और नैतिक नानदण्डों का निर्माण करें । जब तक हमें भावी जीवन की परिस्थितियों का नन्यक् ज्ञान न हो तब तक भविष्य के लिए कोई निश्चित सन्देश देना एक प्रवंचना नाव होगी ।

### (४) डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल :

?. भगवान् महावीर तीर्यंकर थे। नीर्यंकर स्वयं तो पिनिवाण प्राप्त करते हो हैं किन्तु अपने उपवेशों के द्वारा वे जगन् को भी शाञ्चत कल्याण के मार्ग पर लगाते हैं। उनकी जीवन सावना दूसरों के लिए प्रेरिणा-स्रोत वनती है। महावीर के युग में बाह्य कियाकांडों का बहुत जोर था। धर्म के नाम पर अधर्म होना था। नारे समाज पर एक वर्ग विशेष का अधिकार था। जो केवल अपनी स्वार्थपूर्ति में लगा हुआ था। वातावरण में इतनी अशांति थी कि गरीव और अमीर दोनों का ही दम घुटने लगा था। लोकभाषा का चारों और निरादर हो रहा था और वैदिक भाषा पर जाह्याणवर्ग का एकाधिकार था। आरिमक शांति मृग-तृष्णा के बरावर हो गई थी।

राजकुमार श्रवस्था में महावीर ने जगत् में व्याप्त ग्रज्ञांति को देखा श्रीर जब वे महाश्रमण वन गये तब उन्होंने मुक्ति के उपायों पर गहराई से चितन किया श्रीर श्रन्त में १२ वर्ष की कड़ी तपोसायना के पश्चात् उन्होंने जिन मुल्यों की प्रतिष्टा करनी चाही उनमें ग्रहिसा को जीवन को प्रत्येक गतिविधि में सर्वोपरि स्थान दिया। क्योंकि विश्व-कल्याण को गड़ श्रहिसा है, ज्ञांति एवं सुख का यह एक मात्र श्राधार है। जिसने भी

श्रहिसा को जीवन का ग्रंग वनाया उसीने दुःखों से मुक्ति प्राप्त करली ग्रीर जिसने हिसा को ग्रपनाया उसने चलाकर ग्रशांति को निमन्त्रण दिया ।

भगवान् महावीर ने अपरिग्रह एवं अनेकांत के सिद्धान्तों को भी जीवन में उतारने पर वल दिया। उन्होंने सर्वप्रथम उक्त सिद्धान्तों को पूर्णतः अपने जीवन में उतारा ग्रीर जब वे अपने मिशन में शतप्रतिशत सफल रहे तब निर्भय होकर विश्व में अपना संदेश प्रसारित किया। महावीर अपरिग्रह की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अनेकांत एवं स्याद्वाद की महता को भी सिद्ध किया। भगवान् युद्ध के समकालीन होने एवं दोनों का एक ही प्रदेश में विहार होने पर भी भगवान् महावीर ने महात्मा युद्ध के अस्तित्व को कभी नकारा नहीं। इस प्रकार उन्होंने सह अस्तित्व का सही उदाहरए। प्रस्तुत किया।

भगवान् महावीर ने ग्रपना समस्त संदेश ग्रर्डं मागधी भाषा में दिया जो उस समय जन भाषा ही नहीं किन्तु सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा थी । उन्होंने कहा कि जब तक हम जन भाषा में ग्रपने विचार व्यक्त नहीं करेंगे तब तक हम ग्रपने मिशन में सफल नहीं होंगे।

महावीर ने वर्ग-भेद एवं जाति-भेद की भावना का घोर विरोध किया, ऊंच-नीच के सिद्धान्त को प्रस्वीकृत किया और ग्रपने समवशरए में सभी को यहां तक कि पशु-पक्षी को धर्म श्रवए करने की श्रनुमित दो। इस प्रकार महावीर ने मानव मात्र को गले लगाकर उनमें भेद-भाव की भावना को जड़ से समाप्त किया।

२. भगवान् महात्रीर के परिनिर्वाण को २५०० वर्ष समाप्त हो गये हैं। इस दीघं काल में देश ने पचासों वार उत्थान एवं पतन देखा है कभी विकास एवं समृद्धि के शिखर को स्पर्श किया है तो कभी वह गरीवी, भुखमरी एवं ग्रंतः कलह का शिकार हुग्रा है। किन्तु देश में भगवान् महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यों का सदैव ही समादर हुग्रा है। भारत देश ने ग्रहिसा को सर्वोच्च स्थान दिया ग्रीर जो जीवन में जितना ग्रधिक ग्रहिसक रहा उसका उतना ही ग्रधिक समादर हुग्रा ग्रीर उसे सबसे ग्रधिक पावन एवं पूज्य माना गया। देश में महावीर के ग्रनुयायिग्रों की संख्या ग्रन्प होते हुए भी ग्रहिसा को ग्रथवा जीव दया को सब ने श्रेष्ठ स्वीकार किया ग्रीर जहां तक हो सका उसे जीवन में उतारने का प्रयास किया।

गांवों में कुछ समय पहिले तक कुत्ते एवं विल्ली के वच्चे होने पर उन्हें भोजन खिलाने की प्रथा थी तथा किसी भी पशु एवं पक्षी को अकारण दंड नहीं देने का विधान था। कवूतरों को अनाज डालना, चीलों को पकोड़े खिलाना, चींटियों को ग्राटा डालना ये सव जीव दया के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जो भारत के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलते हैं।

र्याहिसा के यतिरिक्त यनेकांत के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा यद्यपि हम जैनेतर समाज के साथ प्रवश्य कर पाये और सह ग्रस्तित्व की भावना को जीवन में उतारने में हम सफल भी हुए परन्तु महावीर के ग्रनुयायी सह ग्रस्तित्व के सिद्धान्त को व्यवहार में नहीं ग्रपना सके ग्रीर भगवान महावीर के कुछ ही वर्षों पश्चात् जैन संघ विभिन्न सम्प्रदायों में विभाजित हो

रह गई थी और न ही मानवीयता। धर्म के नाम पर निरीह जीवों का वध तो होता ही था, भूद्र कहलाने वाले लोग भी तिरस्कार और ताड़ना के पात्र समके जाते थे। अंध श्रद्धा की चादर में व्यक्ति का ग्रात्मचितन और भाग्यवाद के व्यामीह में पुरुपार्थ छिप से गये थे। ग्रघ्यात्म को लोग ग्रात्मा से परे की चीज समक रहे थे। परमत्रह्म और परमात्मा के रहस्यजाल में सीधी-सादी ग्रात्मा उलक्षकर रह गयी थी। ऐसे विषम वातावरण में महावीर ने धर्म के सही और सहज स्वरूप को उद्घाटित, व्याख्यायित और प्रतिष्ठित करने का वीड़ा उठाया। प्रकारांतर से वह ऐसी क्रांति का सूत्रपात्र था, जिसमें जड़ीभूत ग्रास्थाग्रों, मिथ्या घारणाओं और ग्रस्वस्थ रूड़ियों से लोहा लेने का ग्राह्मान था। वह संघर्ष श्रास्था, विवेक, पुरुपार्थ, श्रात्मविश्वास, निर्वधत्व ग्रीर ग्रंतर-साम्य जैसे मानवीय मूल्यों की स्थापना का संघर्ष था।

- २. नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए मानव की विरोधी शक्तियों से सदैव जूभना पड़ा है। हम में श्रीर महावीर में ग्रंतर यह है कि जहां महावीर ने संघर्ष किया श्रीर विजय प्राप्त की, वहां हम संघर्ष से मात्र पलायन करते रहे हैं। यदि संघर्ष किया भी है तो नितांत कृत्रिम। यही कारए। है कि मानव-जीवन में ग्राज भी वे मूल्य सही माने में प्रतिष्ठित नहीं हो पाये हैं। हमने ग्रपनी ग्रास्था को ग्राज तक कोई ग्राधार नहीं दिया। हमारे विवेक पर ग्रव भी जंग लगी हुई है। हम भाग्यार्थी पुरुपार्थ को पहिचानने का कष्ट तक नहीं करते। ग्रात्म-विश्वास तो हम कब का खो चुके हैं। ग्रांतरिक ही नहीं, बाह्य बंधनों ग्रोर प्रभावों से भी तो व्यक्तित्व को मुक्त नहीं रख पाये हैं हम। वैपम्य तो हमारे ग्राधिक, मामाजिक, पारिवारिक ग्रीर यहां तक कि वैयक्तिक स्तर पर भी ग्रड़ा वैठा है। वस्तुतः हम में संतुलित चिन्तन शक्ति ग्रीर संकल्प की हद्दता की कमी है। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि हम में दर्शन, ज्ञान ग्रीर चारित्र्य के सम्यक्त्व का ग्रभाव रहा है।
  - 3. तीर्थंकर महावीर का मार्क्स, गांधी, ग्राइंस्टीन ग्रादि विचारकों से सम्बन्ध विठाना ग्रथवा उनकी विचारधाराग्रों में समानता के तत्व ढूंढना मेरी हिन्ट में समीचीन नहीं है। उक्त विचारकों ने ग्रपने-श्रपने समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ग्रपने विचार रक्ते थे। परिस्थितियों के बदलने के साथ उनके विचारों की महत्ता, मूल्यता ग्रौर उपादेयता का बदलना भी स्वाभाविक है। यह ग्रावश्यक नहीं कि उनका चिन्तन भी महावीर के चितन की तरह सार्वभीम ग्रीर सनातन हो। जहां तक मानव-मानव की समानता की वात है, महावीर ग्रौर ग्रन्थ चितकों के विचार समान ही हैं। पर हिंग्रता फिर भी ग्रपने-ग्रपने संदर्भों के ग्रनुसार ग्रलग-ग्रलग है।
  - У. श्राज का युग बुद्धि का युग है। विज्ञान की नूतन उपलब्धियों के बीच जिस मानव-समाज की संरचना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, वह यदि महावीर के चितन से श्रनुत्रे रित श्रीर सम्पादित हो, तो एक नये संघर्षहीन समाज का उदय भी सम्भव है। महाबीर का दर्जन ऐसे मानव समाज की समस्त, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक श्रीर वैयक्तिक प्रवृतियों का नियमन कर सकता है। श्रहिंसा श्रीर

ग्रनेकांत को ग्रपनाकर जहां व्यक्ति वैयक्तिक स्तर पर भ्रपनी रागात्मकता को ग्रधिक व्यापक श्रीर ग्रपने दृष्टिकोण को ग्रधिक उदार बना सकता है, वहां समाज या राष्ट्र की शासन व्यवस्था भी शांति ग्रीर विश्व-बंधुत्व की राह पा सकती है। हमारी धर्म-निरपेक्ष समाजवादी व्यवस्था की कल्पना भी तभी चरितार्थ हो सकेगी जब हम व्यष्टिगत विचारों को ग्रनेकांतात्मक ग्रीर व्यवहार को ग्रहिसात्मक बनाएंगे।

५. भगवान् महावीर के परिनिर्वाण-महोत्सव के अवसर पर उनके सन्देश को आदेश मानकर शिरोधार्य करने की, और तदनुसार आचरण करने की आवश्यकता है। समाज, राष्ट्र और विश्व की महनीय इकाई है मानव। यदि यह मानव अकेला ही, अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह के मार्ग पर चलने का संकल्प ले और चले तो वह अपना और अपने साथ समाज, राष्ट्र और विश्व का भी कल्याण कर सकता है।

### (७) डॉ० चैनसिंह बरला:

- १. तत्कालीन युग में ज्याप्त हिंसा के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, मेरी दृष्टि में भगवान महावीर का प्रमुख उद्देश्य था। परन्तु महावीर की ग्रहिंसा कायरों की ग्रहिंसा नहीं थी। जहां इसमें एक ग्रोर हमें सिहण्णुता का सन्देश मिलता है, वहीं दूसरी ग्रोर श्रन्याय के प्रति संघर्ष की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। महावीर ने यह भी सन्देश दिया कि प्राणिमात्र को जीने का ग्रधिकार है ग्रीर कर्म ही मनुष्य की नियति का निर्धारण करता है। ईश्वर मृष्टि का न तो रचियता है ग्रीर न ही संचालक। इन धारणात्रों को प्रस्तुत करते हुए भगवान महावीर ने धर्म के नाम पर चल रहे पाखण्ड का प्रतिकार किया। यहीं नहीं, चतुर्विध संघ के महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने सामाजिक व्यवस्था एवं धर्म के वीच एक महत्वपूर्ण तारतम्य स्थापित किया। इस प्रकार उन्होंने धर्म गुरुग्रों का समाज पर प्रचलित एकाधिकार समाप्त करने का प्रयास किया।
- २. मेरी समक्ष में तो ढाई हजार वर्ष के वाद भी हम भगवान् महावीर द्वारा प्रदत्त मूल्यों को व्यापक क्षेत्र में प्रतिष्ठापित करने में ग्रसफल रहे हैं। इस्लाम एवं ईसाई धर्मों का जिस प्रकार विस्तार हुग्रा, भगवान् महावीर के मूल्यों को उस रूप में विस्तृत फलक नहीं दिया जा सका या जन साधारण को इन्हें समक्षने का ग्रवसर नहीं मिल सका।
- ३. पिछले दो सौ वर्षों में श्रौद्योगिक क्रांति एवं उससे सम्बद्ध इस श्राधिक विचारधारा ने कि मानवीय कल्याएं की श्रिभवृद्धि हेतु भौतिक साधनों का संचय श्रावश्यक है, महावीर के सिद्धान्तों की श्राधुनिक संदर्भ में उपादेयता को काफी कम कर दिया। स्वयं भगवान् महावीर के श्रनुयायियों ने भी व्यावहारिक जीवन में भौतिक सुखों को सर्वोपिर मानना प्रारम्भ कर दिया। भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं संचय हेतु श्रन्य लोगों के शोपए। एवं उनके श्रधिकारों के हनन को भी श्रनुचित नहीं समभा गया। यदि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में भगवान् महावीर के श्रादशों को उतारा होता तो वे श्रन्य लोगों के समक्ष श्रनुकरएगिय उदाहरए। प्रस्तुत कर सकते थे। इससे एक व्यापक रूप में भगवान् महावीर के सिद्धान्तों को प्रतिष्ठापित करने में सहायता मिलती।

व्यावहारिक जीवन में स्वयं जैन वन्यु कितने सिहप्णु हैं, स्याद्वाद को कितना मानते हैं, यह पुवताने की ग्रावश्यकता नहीं है। भगवान् महावीर ने चतुर्विय संघ की स्थापना की परन्तु ग्राज श्रावक व श्राविकाएं कितने सजग एवं मननशील हैं यह वताने की भी में ग्रावश्यकता नहीं समभता। ग्राज सामाजिक जीवन में नाम व जपाधियों की लिप्सा तथा पारस्परिक रागद्वेष बढ़ते जा रहे हैं। जैन समाज भी इससे ग्रष्ट्रता नहीं है। परिग्णाम स्वरूप ग्राचरण में शिथिलता ग्राना स्वाभाविक है।

- ३. मेरी दृष्टि में महात्मा गांधी को छोड़कर भगवान् महावीर की विचारधारा एवं मावर्स, ग्राइंस्टीन व सार्च के विचारों में तिनक भी समानता नहीं है। इन दार्णिनकों के विचार ग्राधुनिक समस्याओं के सन्दर्भ में उभर कर सामने ग्राए। मावर्स ने पूंजीवाद के वढ़ते हुये प्रभाव को समाप्त करने हेतु हिंसात्मक तरीकों से भी साम्यवाद की स्थापना का ग्राह्वान किया परन्तु वे समाज को भौतिकता से मुक्त करने सम्यन्धी कोई मुभाव नहीं दे सके। ग्राइंस्टीन भौतिकवाद के वढ़ते हुए प्रभावों से चिन्तित ग्रवश्य प्रतीत होते हैं परन्तु महावीर की जितनी गम्भीरता एवं गहनता से उन्होंने मानवीय समस्याग्रों के निराकरण में श्रात्मवल के योगदान को महत्व नहीं दिया। इन दार्गिनकों ने कर्मों को नियति का निर्धारक नहीं माना ग्रीर न ही किसी प्रकार पुनर्जन्म ग्रादि के विषय में विस्तृत विवेचना की। भविष्य के विषय में ग्राइंस्टीन वहुत दूर की नहीं सोच सके जबिक भगवान् महावीर ने पंचम ग्रारा के विषय में जो भविष्यवाणियां की वे ग्राज सही होती प्रतीत होती हैं। महात्मा गांधी की ग्राहिसा से हमें ग्राततायी के प्रति भी सहिष्णुता व समभाव रखने की प्रेरणा मिलती है।
- ४. नवीन समाज की रचना में सर्वाधिक योगदान भगवान् महाबीर का ग्रपरिग्रह सिद्धान्त दे सकता है। स्वयं को वड़ा मानने व भौतिक सुखों के साधन केवल स्वयं को प्राप्त हों, इसी भावना के वशी भूत होकर कार्य करने के कारण, ग्राज सम्पन्न व्यक्ति येनकेन प्रकारेण घन का संचय करता है। उसे समाज व देश के लोग भले ही सम्मान दें परन्तु दूसरे लोगों को हेय समभ कर उनकी उपेक्षा करने की भावना ने ग्राज छोटे-समूहों को ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व को विधिटत कर दिया है। जिस क्षण हम भगवान् महावीर के जीवन से प्रेरणा लेकर सिह्पणुता एवं जिग्नो व जीने दो के सिद्धान्त पर ग्रमल करने लगेंगे, हमारा पारस्परिक वैमनस्य समाप्त हो जायेगा एवं वहीं से नवीन समाज की संरचना प्रारम्भ होगी।
- ५. भगवान् महावीर के २५०० वें परिनिर्वाण के ग्रवसर पर में प्रत्येक नागरिक से यह ग्रनुरोव करूंगा कि वह स्व हित तथा हठवर्मिता की प्रवृत्ति को छोड़ कर समाज व समूचे देश के हितार्थ कुछ न कुछ योगदान ग्रवश्य करे। जैन वन्युग्नों से मेरा विनम्न निवेदन है कि वे भगवान् महावीर के ग्रादशों का पालन करते हुए सम्प्रदायवाद से ऊपर उठकर एक रूप में संगठित हों। क्या यह महावीर के ग्रादशों के ग्रनुकूल नहीं होगा कि जमाखोरी व मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति को छोड़कर ग्रपनी संचित पूंजी का एक भाग वेकार लोगों को रोजी देने या ग्रभाव पीड़ित लोगों को उनकी न्यूनतम ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति

हेतु प्रयुक्त करें ? शादी व्याह या पारिवारिक उत्सवों पर होने वाले अपव्यय को रोककर यदि हम उस राशि को अधिकतम जन-कल्याण हेतु प्रयुक्त करें तो श्रेष्ठ होगा। राष्ट्र या विश्व के नाम कोई संदेश देने से तो मैं यही वेहतर समभूंगा कि इस महोत्सव के समय हम स्वयं महावीर के सिद्धान्तों पर अमल करना प्रारंभ करें। ग्रंधविश्वासों के दायरे से ऊपर उठकर हम अपने आचरण में क्षमा, अपरिग्रह एवं सत्य को किस सीमा तक उतार पाते हैं, यही भगवान् महावीर के प्रति हमारी वास्तविक श्रद्धा का प्रतीक होगा।

### (८) डॉ० रामगोपाल शर्माः

१. भगवान महावीर भारतवर्ष के उन महापुरुषों में अग्रणी हैं जिन्होंने इस देश के चिन्तन तथा इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की। भारत के सांस्कृतिक विकास में उनका योगदान अद्वितीय है। वैदिक संस्कृति जब जनसाधारणा की धार्मिक एवं सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रही तो भगवान महावीर ने सबके लिए सरल एवं सुवोध धर्म का उपदेश देकर युग की मांग को पूरा किया। उन्होंने हिंसक वैदिक कर्मकाण्ड, वेद-आमाण्य तथा जन्म पर आधारित वर्णा व्यवस्था का तीव विरोध किया और सामाजिक समता के आदर्श का उद्घोप किया। उन्होंने धर्म के द्वार विना किसी प्रकार की ऊंच नीच के, भेद-भाव के, सभी लोगों के लिए खोल दिए। इस प्रकार भगवान महावीर युगद्रष्टा एवं सामाजिक कान्ति के सूत्रधार बने।

भगवान महावीर ने मानव-जीवन के श्रन्तिम ध्येय के रूप में मोक्ष का स्रादर्श रखा श्रीर उसे प्राप्त करने का व्यावहारिक मार्ग सुकाया। उन्होंने इस शाक्ष्वत सत्य का उद्घाटन किया कि दु:ख का कारण मनुष्य की कभी तृष्त न होने वाली तृष्णा है तथा द:ख एवं तृष्णा का निरोध सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् ग्राचरण द्वारा संभव है। उनके द्वारा निर्दिष्ट त्रिरत्न (सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र) में सम्यक चारित्र जैन साधना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंग है। जो श्रद्धापूर्वक मान्य हो चुका श्रीर जाना जा चुका, उसे कर्म में परिएात करना ही सम्यक् चारित्र है। इस सम्यक् चारित्र के ग्रन्तर्गत पंच महावतों का विधान है। भगवान महावीर ने इन महावतों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्यव्रत का समावेश किया। इन महाव्रतों में ब्रहिसा का भी प्रधान स्थान है। यद्यपि अहिंसा भारतवर्ष का एक प्राचीन सिद्धांत है, किन्तु जैनधर्म ने जिस प्रकार इसे ग्राचार-संहिता में समाविष्ट किया, वह निश्चय ही महत्वपूर्ण है। जैन मत सब चराचर जगत् पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, कीड़े-मकोड़े, यहां तक कि मिट्टी के करा-करा में भी जीव का निवास मानता है और मन-वचन एवं कर्म से किसी की हिंसा न करने का निर्देश करता है। जैन धर्म में ग्रहिसा केवल एक निपेधात्मक सिद्धांत ही नहीं, विल्क एक विधेयात्मक ग्रादर्श है जो व्यक्ति को मानव-कल्याएा में निरन्तर संलग्न रहने की शिक्षा देता है। इस प्रकार जैन मत में नीति के सामाजिक पक्ष की ग्रवहेलना नहीं की गई है।

भगवान् महावीर ने व्यावहारिक जीवन में साधना-पद्धति का निर्देश किया । उन्होंने मानव के लिए विशुद्ध तपोमय जीवन-विग्यास की प्रतिष्ठा की । उन्होंने सामाजिक जीवन में सदाचार के ग्रादर्श की सर्वोपिर प्रतिष्ठा की ग्रोर न केवल संन्यासियों के लिए, विल्क गृहस्थों के लिए भी कठोर ग्राचरण का निर्देश किया। उन्होंने न ग्रकेले ज्ञान पर ग्रौर न ग्रकेले ग्राचरण पर, विल्क दोनों पर ही समान रूप से जोर दिया। उन्होंने ग्रपने उत्कृष्ट चारित्र द्वारा देश में साधु चारित्र का सर्वप्रथम ग्रादर्श उप-स्थित किया। उनके चारित्र ने मानव के पूर्ण विकास का वह उदाहरण प्रस्तुत किया था जिसमें ग्रीहिंसा, क्षमा, तितिक्षा, त्याग जैसे उदात्त मानवीय गुणों की उत्कृष्टतम ग्रीभव्यक्ति हुई थी। भगवान् महावीर ने संन्यास तथा तप की विचारधारा को लोकप्रिय वनाया ग्रौर निवृत्ति के उस उदात्त ग्रादर्श की प्रतिष्ठा की जिसने प्रवृत्तिपरक वैदिक संस्कृति के स्वरूप को ही वदल डाला।

भगवान् महावीर ने ग्रनेकांतवाद ग्रथवा स्याद्वाद के महत्वपूर्ण सिद्धांत की स्थापना की जो वस्तु के ज्ञान सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोएों की सत्यता को स्वीकार करता है। यह सिद्धांत तत्वदर्शन के प्रत्येक प्रयत्न को सापेक्ष सत्यता प्रदान करता है। इस सिद्धांत में समन्वय, सह-ग्रस्तित्व एवं सहनशीलता के ग्रादशों की उत्कृष्टतम ग्रभिव्यक्ति हुई है।

- २. भगवान् महावीर ने जिन मूल्यों की प्रतिष्ठा की थी, आज का समाज उनके प्रति निष्ठावान नहीं है और धर्म के बाह्य संस्थागतरूप की ग्रोर ही ग्रधिक ग्राकृष्ट है। आज हम भगवान् महाबीर द्वारा प्रतिपादित ग्राध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों की ग्रपेक्षा भौतिकवादी दृष्टिकौए। एवं ग्रर्थं लोलुपता से ग्रधिक प्रभावित हैं। येन-केन प्रकारेए। ग्रर्थं का संचय एवं भोग ही जीवन का लक्ष्य वन गया है ग्रौर यही ग्राध्यात्मिक साधना के मार्ग की सबसे बड़ी वाघा है।
- ३. जैन तत्विचन्तन में ग्रगु-सिद्धांत का सबसे प्राचीनतम रूप मिलता है। जैन दर्शन ग्रगु-सिद्धांत के माध्यम से भौतिक जगत् की रचना की पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करता है ग्रीर इसके लिए ब्रह्म ग्रथवा ईश्वर नामक किसी ग्राचौकिक सत्ता को नहीं स्वीकार करता। ग्रनेकांत के जैन सिद्धांत तथा पाश्चात्य दार्शनिक हेगेल एवं कार्ल मार्क्स के विरोध-विकास पद्धित के सिद्धांत में भी कुछ समानता है। सापेक्षवादी जैन मत तथा ग्राइन्स्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के बीच भी समानता दीख पड़ती है। महात्मा गांधी की वर्गविहीन ग्राहिसक समाज की कल्पना तथा सत्याग्रह, ग्राहिसा, ग्रपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य की घारणा भी भगवान महावीर के द्वारा निर्दिण्ट ग्राहिसा ग्रादि महावतों के ग्रनुरूप है।
- ४. ग्राज हमारे समाज के समक्ष जो भयावह ग्रीर नैतिक संकट उपस्थित है, उसका परिहार भगवान महावीर की शिक्षाग्रों द्वारा संभव है। स्वार्थ तिमिर से ग्राच्छादित ग्राज के समाज में सदाचार का नितान्त ग्रभाव है। ऐसी स्थित में भगवान महावीर द्वारा निदिष्ट पंच महाव्रतों का परिपालन ग्रत्यन्त हितकर हो सकता है, क्योंकि स्वार्थ के घरातल से ऊपर उठकर ही मानव लोक कल्याण का माध्यम वन सकता है। ग्रनैतिक जीवन भोग-विलास एवं घन-लोलुपता की सामाजिक बुराइयों का परिहार सत्य, ग्रस्तेय, ग्रपरिग्रह प्रादि महात्रतों के परिपालन से सर्वथा संभव है। देश की निरन्तर बढ़ता हुई जनसक

का नियन्त्रए। भी ब्रह्मचर्यत्रत के पालन द्वारा सुगम है। देश में प्रचलित विभिन्न विरोधी विचारधाराग्रों तथा मत-मतान्तरों का समन्वय भी ग्रनेकान्तवाद के जैन सिद्धांत द्वारा संभव है। जैन दर्शन का स्याद्वाद या ग्रनेकान्तवाद का सिद्धांत भारतवर्ष में उदार सांस्कृतिक दृष्टिकोए। के विकास में सहायक रहा है ग्रीर ग्रागे भी सहायक हो सकता है। ज्ञान की सापेक्षता को स्वीकार कर लेने के वाद जीवन के किसी भी क्षेत्र में धर्मान्धता, कट्टरता एवं ग्रनुदारता के लिए गुंजाइश नहीं रहती।

प्र. भगवान् महावोर की शिक्षाश्रों में श्रनेक सार्वभीम तत्त्व निहित हैं जो देश एवं काल की सीमाश्रों से बाधित नहीं हैं । महावीर परिनिर्वाण महोत्सव पर उन शाश्वत तत्वों का उद्घाटन मानव जाित के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है । श्राज के वैज्ञानिक एवं बुद्धिवादी युग में जैन धर्म मानव के लिए विशेष श्राक्ष्यण रखता है । श्राज का बुद्धिवादी व्यक्ति ऐसे धर्म की कामना करता है जो जिंदल कर्मकाण्ड तथा श्रन्धिवश्वासों से मुक्त हो श्रीर जो केवल बुद्धिवाद एवं सदाचार पर श्राधारित हो । श्राज का विश्व ऐसे धर्म की श्रपेक्षा करता है जो समस्त मानवता के सहकार एवं एकता पर वल दे । भगवान् महावीर का विचार-तत्त्व जिंदल कर्मकाण्डों तथा श्रन्धिवश्वासों से मुक्त है श्रीर सदाचार एवं बुद्धिवाद पर श्राधारित है । यही नहीं यह तत्त्व समस्त मानव जाित को दुःख से मुक्त कराने के लिए कृतसंकल्प है । श्राज का संसार विभिन्न प्रकार की विरोधी विचार-धाराश्रों तथा वादों के संघर्षण से पीड़ित है । ऐसी स्थित में श्रनेकान्तवाद के सिद्धांत में निहित सिह्प्णुतापरक समन्वयात्मक प्रवृत्ति निस्संदेह श्रादर्श मानव-समाज की रचना का श्राधार प्रस्तुत कर सकती है । यही नहीं जैन धर्म का श्रिहिसा, सह-श्रस्तित्व एवं सहनशीलता का सन्देश परमाणु-युद्ध की विभीषिका से त्रस्त मानवता के लिए श्राज भी श्राशाप्रद हो सकता है ।

### (९) डॉ॰ नरेन्द्रकुमार सिंघी

१. जैन धर्म की व्याख्या एवं विवेचना वौद्धिक-तार्किक स्तर पर उसके दर्शन की गूढ़ता के संदर्भ में अप्रत्याशित रूप से अपर्याप्त दृष्टिगोचर होती है। जिन मनीपियों एवं विज्ञों ने जैन धर्म के विभिन्न पहलुओं की विवेचना की है, उससे इस बात की पृष्टि होती है कि वौद्धिक स्तर पर इसके दर्शन व तर्क की शक्ति विश्व के वैज्ञानिक स्वरूप को व्याख्यायित करने में सक्षम है।

किसी भी घमं के ग्राघ्यात्मिक महत्त्व को उसके उपासकों की संख्या से ग्रांकना धमं के गहनतम व गुद्ध ग्रवं को नकारना है। प्रायः किसी भी घमं के ग्रनुयायियों को संख्या उसके प्रचार-प्रसार व उसको प्रदत्त राजाश्रय पर निर्भर करती है। ग्रनुयायीगरण सामान्यरूप से घमं के विश्वासों व ग्रनुष्ठानों के पक्षों को महत्त्व देकर, उसके ग्राच्यात्मिक व दर्गनशास्त्री पक्ष को समभने का प्रयास नहों करते। सामाजिक व सांसारिक पक्ष उनके इतने प्रवल हो जाते हैं कि घमं, मात्र जाति की भांति, जन्मतः एक सपूह में एकात्मता का वोध प्रस्तुत करता है जो व्यवहारगत लौकिक कार्य-कलापों में उपयोगी सिद्ध होता है। सभी धमं उस

दृष्टिकोण से व्यापक रूप में मात्र व्यवहारगत हैं, जिनमें ग्रनुष्ठान व रूढ़िगत विश्वास प्रमुख रूप से उभरते हैं।

यामिक अन्यश्रद्धा (fanaticism) व प्रचार-प्रसार पर कुछ स्वस्थापित हकावटों के कारण जैन वर्म के अनुयायियों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम रही है। इसके अल्प-संख्यक अनुयायीगण संपन्न ही रहे हैं। वर्म के अपरिग्रह के महत्त्वपूर्ण पक्ष के अन्तर्गत यह विरोवाभास व्यक्ति को अपने घन के एक अंग को विभिन्न धार्मिक कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार दान व सेवा की परम्परा के माध्यम से इम धर्म ने एक महत्त्वपूर्ण मानवीय पक्ष को प्रस्तुत कर सामाजिक हित की रक्षा की है।

इसके साथ ही जैन वर्म की तपस्या का प्रभाव अनुयायियों में व्यापक रूप से प्रवल रहा है। उपवास व इससे सम्बन्धित आत्म-नियंत्रण के अन्य माध्यमों में एक स्वस्य अनुशासनीय परम्परा का निर्माण हुआ है। जीवन के व्यवहारगत कार्य-कलापों में इन प्रवृत्तियों ने सर्जनात्मक व फलदायक भूमिका निभायी है।

- २. भगवान् महावीर को ग्राज २५०० वर्ष हो गए हैं। इस सुदीर्घ कालाविध में उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का व्यापक रूप से आव्यात्मिक स्तर पर प्रतिष्ठान व ग्रात्म-सातीकरण नहीं हुग्रा है। फिर भी व्यक्तिगत स्तर पर ग्रनेक लोग भगवान् महावीर द्वारा धितपादित मूल्यों से प्रभावित हो ग्रात्म-विकास की ग्रोर ग्रग्रसर हुए हैं। ग्राध्यात्मिक एवं मानवीय मूल्य ग्राज के समाज में विगत शताब्दियों से ग्रविक विकसित व परिष्कृत हुए हैं। यह मानना शक्य है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया का स्वरूप-निर्धारण ग्राधारभूत मूल्यों के ग्रनुरूप नहीं हुग्रा है। देश, समाज व व्यक्ति भौतिक प्रगति के उपरान्त भी व्यक्तिगत व समूहगत पीड़ा तथा कमजोरियों से त्रस्त है। समाजगत टिप्ट से विकास की ग्रपूर्णता होने पर भी व्यक्तिगत स्तरों पर प्राप्त ग्रनेक उपलब्धियां जैन दर्शन व उसकी ग्राध्यात्मिकता की महत्ता की परिचायक हैं।
- ३. व्यक्तिगत मोक्ष की परम्परा से हटकर संपूर्ण विश्व की चेतना के रूपान्तरए की यावश्यकता अधिक सार्थक व तर्कयुक्त प्रतीत होती है। विकासवाद के सिद्धान्त के अनुरूप वर्तमान स्थिति मानवीय विकास की अन्तिम स्थिति नहीं है वरन् यह इसके परे के विकासक्रम की आध्यात्मिक संभाव्य का तार्किक पक्ष प्रस्तुत करती है, जिसके अन्तर्गत नवीन समाज व उच्चतर मानव की संभावना है।
- ४. नवीन समाज-रचना में भगवान् महावीर की विचारवारा का ग्रत्यन्त महत्त्व है। विश्व के सीमित सावनों में ग्रपरिग्रह के सिद्धान्त से स्वेच्छिक साम्यवाद की स्थापना की जा सकती है। मनुष्य के जीवन की भौतिक क्लेश-कठिनाइयों के कारण ही ग्राज का मानव ऊंच-नीच, वर्ग व स्वार्थ-समूहों में विभक्त है। श्रतः वह इनमें ग्रावद्ध होने से मात्र सतहीं जीवन व्यतीत करता है। इस कारण वह ग्रपनी क्षमताग्रों व ग्राकांक्षाग्रों के प्रति ग्रनिभज रहता है। ग्रपरिग्रह के सिद्धान्त की प्रस्थापना से व्यक्ति व समूह निम्न कोटि के स्वार्थ व ईप्यों से वच जायेंगे व ग्रपनी शक्ति को ऊर्घ्य मूमिका के स्तर पर लगा सक्तें। इससे मानवेतर लक्ष्यों की प्राप्ति सहज हो सकेगी।

४. साम्यवाद व ग्राध्यात्म का मुज्यवस्थित सामन्जस्य भगवान् महावीर की विचार-धारा में स्पष्ट है। व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का रूपान्तरण व विकास जीवन व मृष्टि के सर्वा-गीण पक्षों को लेकर ग्रधिक संभाव्य है। विश्व में सीमित भौतिक साधनों को देखते हुए, जैन धर्म ग्रधिक व्यवहारगत प्रतीत होता है। प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के सामाजिक व मनो-वैज्ञानिक प्रभावों ने जीवन में निराशा की भावना को भर दिया है। कुण्ठाग्रों व ग्लीनियों से त्रस्त मानव पलायनतावादी होता जा रहा है। भोड़-भाड़ के वर्तमान जीवन में व्यक्ति का ग्रकेलापन उसे जीवन के प्रति निर्मोही बना, ग्रनास्था में फेंक देता है। ग्रतः समकालीन समाज में महावीर के संदेश की ग्रधिक सार्थकता है। यह व्यक्ति को जीवन में महत् उद्देश्य दिखाकर, उसकी ग्रान्तरिक क्षमताग्रों का स्वदर्शन व वोध कराता है।

### (१०) डॉ० नरपतचन्द सिंघवी

- १. भगवान् महावीर ने वही कहा जो उन्हें प्रत्यक्ष था। उन्होंने ग्रनुभूत सत्य को वागी दी, जीवन ग्रौर जगत् से सम्बन्धित नये मूल्यों की प्रतिष्ठा की। उनके चिन्तन के मुख्य बिन्दु हैं—
  - यह दृश्य ग्रीर ग्रदृश्य जगत् स्वयंमेव निमित है, इसे किसी ईश्वर ने नहीं बनाया।
  - व्यक्ति ग्रपने कर्मों का कर्त्ता स्वयं है, उनके परिगामों का भोक्ता भी स्वयं ही है। ग्रपने कल्याग के लिए उसे स्वयं ही प्रयत्न करने होंगे। जीव ग्रनन्त शिक्तमान है। उसमें ग्रपने गुगों का विकास स्वयं कर परमात्मा वन जाने की क्षमता है। भगवान् महावीर के ग्रवतारवाद के निषेध के पीछे जीव के स्वतंत्र ग्रस्तित्व ग्रीर उसके व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का सिद्धान्त है।
  - सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य मोक्ष के कारण हैं। सम्यक् चारित्र्य जीवन की एक समग्र ग्राचार-संहिता है, सामाजिक जीवन की धुरी है। ग्राचार के पहले विचार-क्षांति जीवन के लिए नितान्त ग्रावश्यक है, इसके लिए महावीर के ग्रनेकान्त का चिन्तन दिया।
  - ग्रनेकान्त भगवान् महावीर के चिन्तन की ग्राधार-शिला है। प्रत्येक वस्तु ग्रनन्त धर्मात्मक है। वस्तु में ये ग्रनन्त धर्म परस्पर सापेक्ष भाव से सर्देव
     विद्यमान रहते हैं। ग्रनेकान्त मूलक विचार के लिए स्याद्वाद की भाषा ग्रावश्यक है।
  - पांच व्रत—१. ग्रहिंसा, २. सत्य, ३. ग्रस्तेय, ४. व्रह्मचर्य, ५. ग्रपरिग्रह—जीवन की ग्राचार-संहिता के ग्राचार स्तंभ हैं। साधु या ग्रुनि के लिए इन्हीं व्रतों का महाव्रत के रूप में पालन करना ग्रावश्यक है। ग्रहस्थ इन्हें ग्रलुव्रतों के रूप में पालन करता है। सुसंस्कृत एवं सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन के लिए ग्रगुव्रत ग्राचार भूमि है। सम्पूर्ण मनुष्य जाति एक है। ग्रगुव्रती समाज में वर्ग भेद नहीं

रहता। कार्य के ग्राघार पर सामाजिक जीवन की व्यवस्था को महावीर स्वीकारते हैं।

- २. भगवान् महावीर ने जो मूल्य प्रतिष्ठापित किए, जो चिन्तन दिया, उनका सिद्धांत रूप में तो प्रतिष्ठापन युग-युग से चला ग्रा रहा है। सिद्धान्त रूप में उस चिन्तन की ग्रोर ग्राज भी विश्व उन्मुख है परन्तु व्यावहारिक रूप में मंजिल वहत दूर है। मूल्य रूपी शिखर तो दृष्टिगत है परन्तू साघन रूपी पगडंडिया स्रोफल हैं। 'कथनी' में तो हम महावीर के मूल्यों को प्रतिष्ठित एवं प्रतिपादित करते हैं परन्तु 'करनी' में हम उन मुल्यों को ग्रात्मसात नहीं कर पाए हैं। महावीर ने सुसंस्कृत एवं स्व्यवस्थित जीवन के लिए जो ग्राचार-संहिता दी, उसकी वातें तो हम बढ़-बढ़ कर करते हैं परन्तु उसका पालन नहीं करते । महाबीर के लिए संयम स्रांतरिक स्नानन्द की प्राप्ति है, स्रतीन्द्रिय स्वरूप की खोज है, स्रतीन्द्रिय रस की प्राप्ति है परन्तु ग्राज के युग में संयम को दमन का पर्याय मान लिया गया है। तप महावीर के लिए अमृत के द्वार की सीढ़ी है परन्तू आज तप के नाम पर आतमपीड़न प्रचलित है। यह सब होते हए भी भगवान महावीर के सिद्धांत आज के चिन्तन के मूल प्रेरणा स्रोत हैं; भगवान महावीर ने मनुष्य की गरिमा ग्रीर गौरव की प्रतिष्ठा के लिए जी संघर्ष किया, ग्राज प्रत्येक राष्ट्र उसकी प्रतिष्ठापना में लगा है। ग्राज वर्ण-भेद ग्रीर छुग्रा-छूत के बंधन शिथिल हो रहे हैं। विश्व के सबसे बढ़े प्रजातंत्र भारत ने महाबीर के अनेकान्त विचार को 'धर्म निरपेक्षता' के सिद्धान्त के रूप में मान्यता प्रदान की है। महावीर ने जो समता और अपरिग्रह का संदेश दिया वह आज की समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में व्यवहत हो रहा है।
- ३. महावीर का आविर्भाव उस समय हुआ जब धर्म में आस्था क्षीए हो चली थी। अतः एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता थी जो युग को सही निर्देश दे सके। इसी प्रकार आधुनिक युग में पाश्चात्य जीवन में ईसाई धर्म के प्रति विश्वास कम हो गया, जिसके फलस्वरूप एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता अनुभव हुई जो उन्हें वह दे सके जो धर्म तथा विज्ञान नहीं दे सका है। सार्त्र तथा अन्य अस्तित्ववादी पाश्चास्य जीवन की इसी कमी की पूर्ति करते हैं।

स्पष्ट है कि दर्शन को जीवन से पृथक् नहीं किया जा सकता। ग्रन्य ग्रस्तित्ववादियों के समान सार्त्र का भी यह विश्वास है कि दर्शन की समस्याएं मनुष्य के व्यक्तिगत ग्रस्तित्व से ही उदित होती हैं—ऐसा व्यक्तिगत ग्रस्तित्व जो स्वयं ग्रपनी नियित का निर्माता है। महावीर का कर्म सिद्धान्त भी इन्हीं विचारों को व्यक्त करता है। महावीर के समान सार्त्र भी यह स्पष्ट करने कों प्रयत्नशील हैं कि मनुष्य क्या है और क्या बन सकता है। महावीर तथा सार्त्र दोनों ही इस विपय में एक मत हैं कि केवल वौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि ही महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों के दर्शन का केन्द्र मनुष्य ही है। जैन-दर्शन सहश सार्त्र का दर्शन भी केवल एक स्वतंत्र मानव का प्रतिवाद मात्र नहीं है वरन उसे मोक्ष के मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

ग्राइन्सटीन ने यद्यपि प्रथम वार १६०५ में सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया तथापि महावीर ने इससे वहुत पूर्व—ईसा से छठी शताब्दी पूर्व में ही ज्ञान के सम्पूर्ण क्षेत्र में सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ग्राइन्सटीन ने दिक्-काल की निरपेक्ष पृथक्ता के विरुद्ध सापेक्षता का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। महावीर ने इसी सापेक्षता के सिद्धान्त को नयवाद ग्रथवा ग्रनेकान्तवाद के रूप में सभी निरपेक्ष सत्यों पर लागू किया। ग्राइन्सटीन का सिद्धांत महावीर के सिद्धान्त से दो वातों में सीमित है। प्रथम यह कि ग्राइन्सटीन ने केवल दिक्-काल की ही सापेक्षता स्वीकार की तथा ग्रन्य किसी सत्य की नहीं। दूसरा यह कि उन्होंने सापेक्षता को केवल इसी ग्रथं में लिया कि दिक्काल एक दूसरे में लय हो जाते हैं तथा निरपेक्षता खो बैठते हैं किन्तु महावीर का सापेक्षता का सिद्धान्त यह प्रतिपादित करता है कि किसी भी घटना ग्रथवा वस्तु के विषय में ग्रनेक मत हो सकते हैं तथा वे परस्पर विरोधी प्रतीत होते हुए भी ग्रपने-ग्रपने दृष्टिकीए। से सत्य हो सकते हैं।

मार्क्सवाद कियात्मक दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाता है। मार्क्स ने परिवर्तन को ग्रधिक महत्त्व दिया। परिवर्तन कियाशीलता का प्रतीक है। ग्रतः दर्शन का लक्ष्य परिवर्तन है जो मूलतः कियात्मक है। मार्क्स के दार्शनिक दृष्टिकोण को द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कहा जा सकता है जिसके अनुसार सृष्टि का मूल सत्य पदार्थ है किन्तु पदार्थ सदा परिवर्तनशील ग्रवस्थ्रा में होने के कारण द्वन्द्वात्मक प्रणाली से ही जाना जा सकता है। मौतिकवादी, प्रत्यय तथा पदार्थ में, पदार्थ को ग्रधिक महत्त्व देते हैं। महावीर के अनुसार भी द्रव्य सत् है, उसमें उत्पाद, व्यय तथा ध्रीव्य के गुणा हैं किन्तु महावीर ने मार्क्स के सहश भौतिकवाद को न मानकर यथार्थवाद को माना है। इनके द्वारा प्रतिपादित द्रव्य, मार्क्स का जड़ पदार्थ नहीं है। महावीर ने छह प्रकार के द्रव्य स्वीकार किए जिनमें से पुद्गल केवल एक है। ग्रन्य द्रव्य हैं—जीव, धर्म, ग्रधर्म, ग्राकाश ग्रौर काल। इससे स्पष्ट ही है कि महावीर का यथार्थवाद, मार्क्स के भौतिकवाद से भिन्न है। मार्क्स ने ग्रपने दर्शन में सामाजिक पक्ष को ग्रधिक महत्त्व दिया तथा धर्म का विरोध करते हुए उसे ग्रफीम की संज्ञा दी जविक महावीर मनुष्य के व्यक्तिगत विकास तथा मोक्ष-प्राप्त के मार्ग को ग्रधिक महत्त्व देते हैं।

गांधी के विचारों में महावीर के दर्शन का प्रभाव कुछ सीमा तक देखा जा सकता है। राजनीतिक दार्शनिक होते हुए भी महावीर के समान गांधी का भी प्रमुख केन्द्र ग्राचार-शास्त्र है। दोनों ने ही कर्म, ग्रहिंसा तथा सत्य को जीवन के प्रमुख नैतिक नियम माने हैं किन्तु महावीर ने इन गुणों को व्यक्तिगत सद्गुण माना है जविक गांधी ने इन्हें सामाजिक सद्गुणों का रूप दिया। सत्य तथा ग्रहिंसा के सिद्धान्तों का गांधी ने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रयोग किया — नैतिक, सामाजिक, ग्राधिक तथा राजनीतिक। महावीर के समान ही गांधी कठोर जीवन-ग्रगुशासन में विश्वास रखते थे। दोनों ही विश्वास करते थे कि उच्चात्मा के ग्रन्वेपण का नाम ही जीवन है। गांधी ने राजनीति का ग्राध्यात्मीकरण किया तथा राजनीति की व्याख्या धार्मिक तथा नैतिक प्रत्यों द्वारा की।

४. महावीर की विचारधारा प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक, धार्मिक, ग्रार्थिक, व सामाजिक क्षेत्र हो, सहायक वन सकती है, गर्त केवल इतनी ही है कि उसे बदलते सन्दर्भी में मनोवैज्ञानिक एवं समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाय । स्वयं महावीर ने कहा था—



# हमारे सहयोगी लेखक

Ш

[ परिचय ग्रकारादि कम से है ]

### लेखक-परिचय

- १. श्री श्रगरचन्द नाहटा : हिन्दी व राजस्थानी के प्रसिद्ध गवेपक विद्वात् व लेखक, जैन धर्म, दर्शन श्रीर साहित्य के विशेषज्ञ, श्रभय जैन ग्रंथालय, वीकानेर ।
- २. उपाष्याय अमर मुनि: जैन मुनि, प्रवुद्ध चिंन्तक, कवि ग्रौर लेखक, राजगृह में वीरायतन योजना के प्रोरक।
- डॉ॰ इन्दरराज वैद: किव और लेखक, साहित्यानुशीलन सिमिति, मद्रास के मंत्री
   १-वी, विडिवेलपुरम, मद्रास-३३।
- ४. **श्री उमेश मुनि 'ग्रखु'**ः जैन मुनि, प्रबुद्ध चिन्तक ग्रीर लेखक ।
- श्री कन्हैयालाल लोढ़ा : प्रबुद्ध चिन्तक, लेखक ग्रौर स्वाध्यायी, ग्रिधिष्ठाता-श्री जैन शिक्षरासंस्थान, रामललाजी का रास्ता, जयपुर-३।
- ६. श्री कमल कुमार जैन: केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली में प्राध्यापक । शिक्षा-मनो-विज्ञान के विशेपज्ञ, ६६५/१०६, गली नं० ८, कैलाश नगर, दिल्ली-३१ ।
- ७. डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल: जैन साहित्य के गवेपक विद्वान् श्रीर लेखक, 'राजस्थाम के जैन ग्रंथ भंडार' विषय पर शोध कार्य, श्री दि० जैन ग्रंथ क्षेत्र श्री महावीरजी, जयपुर के साहित्य-शोध विभाग के निदेशक, महावीर भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर-३।
- डॉ॰ कुन्दनलाल जैन : वरेली कालेज, वरेली में हिन्दी विभाग के प्रध्यक्ष, कई
  साहित्यिक व शैक्षिणिक संस्थाओं से सम्बद्ध, जैन भ्रवन, ३५ जे, १३, रामपुरवाग, वरेली।
- डॉ॰ (श्रीमती) कुसुमलता जैन: श्री कस्तूरवा कन्या महाविद्यालय, गुना (म॰ प्र॰)
  में संस्कृत-प्राध्यापिका, 'लीलावई' प्राकृत कथा-काव्य पर शोध-कार्य, चन्द्रा जैन
  ग्रीपधालय, पोस्ट ग्राफिस रोड, गुना।
- १०. श्री के. भुजवली शास्त्री: जैन धर्म, इतिहास ग्रौर साहित्य के गवेपक विद्वान, ताड़पत्रीय ग्रंथों पर विशिष्ट ग्रोधकार्य, मूडविद्री (कर्नाटक)
- ११. श्री गरापितचन्द्र भंडारी: जोवपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग में प्राघ्यापक, कवि समालोचक श्रीर सम्पादक । कई सामाजिक व शैक्षिएक संस्थाश्रों से सम्बद्ध, ४४०-बी, तीसरी 'सी' सड़क, सरदारपुरा, जोवपुर ।
- १२. श्री चन्दनमल 'चाँद': कवि श्रीर लेखक, 'जैन जगत्' मासिक पत्रिका के प्रवन्ध सम्पादक, भारत जैन महामण्डल, १५-ए हार्नीमन सिकल, फोर्ट, वम्बई-१।

- १३. डॉ॰ चैनसिंह बरला: राजस्थान विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में प्राव्यापक, कृषि-अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी (अमेरिका) से 'कृषि सहकारी साख' विषय पर शोध कार्य, ६७६, आदर्श नगर, जयपुर-४।
- १४. डॉ० छिविनाथ विपाठी: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में रीडर, हिन्दी-संस्कृत के विद्वान् लेखक ग्रीर समालोचक, जैन – दर्शन ग्रीर साहित्य के मर्मज्ञ, चम्पूकाव्य पर शोध कार्य, डी-४६, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
- १५. डॉ॰ जयिकशन प्रसाद खण्डेलवाल: वनवंत राजपूत कालेज, श्रागरा में संस्कृत के प्राच्यापक। प्रसिद्ध लेखक ग्रीर समालोचक, जैन धर्म ग्रीर दर्शन के विशेषज्ञ, ६/२४० वेलनगंज, ग्रागरा-४।
- १६. श्री जयकुमार जलज : शासकीय महाविद्यालय रतलाम में हिन्दी-विभाग के ग्रध्यक्ष, किव, लेखक ग्रौर भाषाविद, सहयोग भवन, पावर हाउस रोड, रतलाम (म० प्र०)
- १७. **थी जवाहरलाल मूर्णोत**ः प्रसिद्ध फिल्म व्यवसायी, कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता ग्रौर विचारक, ग्रमरावती (म॰ प्र॰)
- १८. पं वित्तमुख मालविष्या : जैन घर्म, दर्शन, ग्रीर साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान, लालभाई, दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्या मंदिर, ग्रहमदावाद के निदेशक ।
- १६. श्री देवकुमार जैन : जैन धर्म ग्रीर दर्शन के विद्वान्, लेखक, बीकानेर ।
- २०. डॉ॰ देवेन्द्रकुमार जैन : ग्रपभ्रंश ग्रौर हिन्दी साहित्य के विद्वान, लेखक ग्रौर समीक्षक, शासकीय स्नातकोतर महाविद्यालय, खंडवा (म॰ प्र॰) में हिन्दी विभाग के ग्रव्यक्ष, २१४ उपा नगर, इन्दौर-२।
- २१. मुनि श्री नथनल: जैन मुनि, जैन धर्म ग्रीर दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान ग्रीर प्रवुद्ध चिन्तक।
- २२. डा॰ नरपत चन्द सिंघवी: जोघपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्राध्यापक, लेखक ग्रौर सम्पादक, निराला के कथा-साहित्य पर शोध कार्य, १, मोतीलाल विल्डिंग, जोधपुर।
- २३. डा० नरेन्द्र भानावतः राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्राव्यापक, ग्राचार्यश्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार भोष प्रतिष्ठान, जयपुर के मानद् निदेगक, तथा 'जिनवाणी' के मानद् सम्पादक । कवि, लेखक ग्रौर समीक्षक, 'राजम्यानी वेलि साहित्य' पर शोषकार्य । सी २३५-ए, तिलकनगर, जयपुर-४ ।
- २४. डा॰ नरेन्द्रकुनार सिंघी: राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में प्राध्या-पक, प्रवुद्ध समाजशास्त्री ग्रीर लेखक, ग्ररिवन्द सोसाइटी ग्रीर सेवामन्दिर जयपुर के मंत्री, एल-२-ए, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण, जयपुर-४।

- २४. श्राचार्य श्री नानालालजी म० सा०: जैन ग्राचार्य, ग्रागमवेत्ता ग्रीर शास्त्रज्ञ, समता-दर्शन के गूढ़ व्याख्याता ।
- २६. **डा० नेमीचन्द जैन**ः इन्दीर विश्वविद्यालय में हिन्दी-प्राघ्यापक, 'तीर्थंकर' के सम्पादक, लेखक, समीक्षक ग्रौर भाषाविद्, ६५ पत्रकार कॉलोनी, साकेतनगर के पास, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर–१ (म० प्र०)
- २७. डा॰ प्रेमप्रकाश भट्ट: शासकीय महाविद्यालय सांभरलेक में हिन्दी प्राध्यापक, विद्वान् लेखक।
- २८. डा॰ प्रेमसुमन जैन: उदयपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्राकृत के प्राध्यापक, संस्कृत, प्राकृत ग्रीर जैन साहित्य के विद्वान्, 'कुवलयमाला का सांस्कृतिक ग्रध्ययन' विषय पर शोध कार्य, ४, रवीन्द्रनगर, उदयपुर।
- २६. श्री भंवरमल सिंघी: प्रवुद्ध विचारक ग्रौर लेखक, कई सामाजिक ग्रौर शैक्षिणिक संस्थाओं से सम्बद्ध, सुस्मिता, १६२/सी/५३३ लेक गार्डन्स, कलकत्ता-४५।
- ३०. डा० भागचन्द जैन : नागपुर विश्वविद्यालय में पालि श्रौर प्राकृत विभाग के श्रध्यक्ष, जैन श्रौर बौद्ध साहित्य के विशेषज्ञ, सीलोन से "Jainism in Buddhist Literature" विषय पर शोधकार्य, न्यू एक्सटेंशन एरिया, सदर, नागपुर (महाराष्ट्र)
- ३१. श्री मधुकर मुनि: जैन मुनि, प्रवुद्ध चिन्तक ग्रीर लेखक।
- ३२. श्री महावीर कोटिया: कथाकार ग्रीर लेखक, जैन-साहित्य में कृष्ण कथा विषयक विशिष्ट कार्य, केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर में हिन्दी के स्नातकोत्तर ग्रध्यापक, ४४ एवरेस्ट कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर-४।
- ३३. डा॰ महावीर सरन जैन: जबलपुर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर हिन्दी एवं भापा विभाग के अध्यक्ष, लेखक, समालोचक ग्रीर भाषाविद्, जवलपुर विश्वविद्यालय गृह, पचपेढ़ी, जवलपुर।
- ३४. डा० महेन्द्र सागर प्रचेंडिया: वार्ष्ण्य कालेज, श्रलीगढ़ में हिन्दी-प्राघ्यापक, लेखक श्रीर समीक्षक, वारहमासा काव्य परम्परा पर शोधकार्य। कई सामाजिक श्रीर धार्मिक संस्थाश्रों से सम्बद्ध, पीली कोठी, श्रागरा रोड, श्रलीगढ़ (उ० प्र०)
- ३५. श्री माईदयाल जैन : विचारक, लेखक ग्रीर भाषाविद्, ४५६९ डिप्टीगंज, दिल्ली-६।
- ३६. श्री मिट्ठालाल मुरिड्या : अघ्यापक और लेखक, एच. एम. जैन छात्रालय, १६ प्रिमरोज, वैंगलोर-२४।
- ३७. धी मिश्रीलाल जैन : कवि, लेखक ग्रीर कथाकार, एडवोकेट, पृथ्वीराज मार्ग, गुना (म० प्र०)
- ३८. भी यज्ञदत्त श्रक्षय : प्रवुद्ध चिन्तक श्रीर लेखक, सुमित संगम, नला वाजार, प्रजमेर ।

- ३६. भी यशपाल जैन : सर्वोदयी विचारक ग्रीर लेखक, 'जीवन साहित्य' के सम्पादक, सस्ता साहित्य मण्डल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-१।
- ४०. **ग्राचार्य रजनीश**ः प्रखर चिन्तक, ग्रोजस्वी वक्ता ग्रीर लेखक, ए-१, वुडलेण्ड्स एपार्टमेन्ट्स, पेडर रोड, बम्बई-२६।
- ४१. श्री रएाजीतसिंह कूमट : प्रवुद्ध विचारक ग्रीर लेखक, जिलाधीश ग्रजमेर ।
- ४२. डा० रामगोपाल शर्मा: राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग में रीडर, प्राचीन भारतीय इतिहास ग्रीर संस्कृति के विशेषज्ञ, 'महाभारत में राजनीतिक चिन्तन ग्रीर संस्थान' विषय पर शोधकार्य, सी-११, तिलक नगर, जयपुर-४।
- ४३. ढा॰ राममूर्ति त्रिपाठो : विक्रम विख्वविद्यालय उज्जैन में हिन्दी विभाग के ग्राचार्य ग्रीर ग्रध्यक्ष, प्रबुद्ध विचारक ग्रीर समीक्षक, इ-१, विख्वविद्यालय ग्रावास. कोठी रोड, उज्जैन ।
- ४४. श्री रिषभदास रांका: सुप्रसिद्ध समाज सेवी, कर्मठ कार्यकर्ता ग्रीर लेखक, 'जैन जगत्' के सम्पादक, भारत जैन महामण्डल एवं महावीर कल्याण केन्द्र के मन्त्री, ग्रनेक घामिक ग्रीक्षिणक एवं सेवा संस्थाग्रों से सम्बद्ध, लक्ष्मी महल, वमन जी पेटिट रोड, वम्बई—६१।
- ४५. विमला मेहता : विदुपी लेखिका, दिल्ली ।
- ४६. धी विरधीलाल सेठी: सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक, राजस्थान वैंक के भूतपूर्व जनरल मैनेजर, ५, रावए टीवा, सांभरलेक (राजस्थान)।
- ४७. डा॰ विश्वम्भरनाथ उपाध्याय : राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में रीडर एवं ग्रद्यक्ष, कवि, उपन्यासकार ग्रीर समीक्षक, ज्ञानमार्ग, तिलक नगर, जयपूर-४।
- ४८. डा॰ वीरेन्द्रसिंह: राजस्थान विश्वविद्यालय में हिन्दी प्राघ्यापक, लेखक श्रौर समीक्षक, सी-१४३, तिलक नगर, जयपुर-४
- ४६. डा॰ (श्रीमतो) शान्ता भानावत : विदुपी लेखिका, 'जिववाणी' मासिक के सम्पादन से सम्बद्ध, 'ढोलामारू रा दूहा का ग्रर्थवैज्ञानिक ग्रघ्ययन', विषय पर शोधकार्य, सी-२३५-ए, तिलकनगर, जयपुर-४।
- ५०. श्री शांतिचन्द्र मेहता : प्रबुद्ध विचारक व लेखक, 'ललकार' (साप्ताहिक) के संस्थापक-संपादक, ए-४, कुंभा नगर, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
- ५१. श्री श्रीचन्द जैन : सान्दीपनी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य, लेखक ग्रीर समीक्षक, मोहन निवास, कोठी रोड, उज्जैन।

- ४२. श्री श्रीचन्द सुराना 'सरस' : लेखक, सम्पादक एवं मुद्रएा व्यवस्थापक, ५, दास-विल्डिंग, विलोचपुरा, ग्रागरा-२ ।
- ५३. पं श्रुतिदेव शास्त्री: लेखक ग्रीर समीक्षक, विहार राष्ट्रभाषा परिषद् से सम्बद्ध, सरस्वती मन्दिर, लंगरटोली, पटना-४ (बिहार)
- ५४. डा॰ सर्वेपल्ली राधाकृष्णन् : भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दार्शनिक विद्वान्, ।
- ४५. पं॰ सुखलाल संघवी : जैन धर्म ग्रीर दर्शन के मर्मज्ञ बिद्वान्, 'पद्मभूपण्' ग्रलंकार से सम्मानित, ग्रहमदावाद ।
- ५६. डा० सुभाष निश्र : हुमीदिया महाविद्यालय, भोपाल में हिन्दी प्राध्यापक, लेखक ग्रौर समीक्षक, ६०/११-१२५० क्वार्टर्स, टी. टी. नगर, भोपाल (म० प्र०)
- ५७. मुनि श्री सुशीलकुमार : जैन मुनि, प्रबुद्ध चिन्तक ग्रीर लेखक, विश्वधर्म सम्मेलन् ग्रीर ग्रहिसा शोधपीठ, दिल्ली के प्रेरक ।
- ५८. श्री सौभाग्यमल जैन : विचारक, लेखक ग्रौर सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व मन्त्री-मध्य भारत सरकार, शुजालपुर, (म० प्र०)
- ५६. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : प्रख्यात लेखक, समीक्षक ग्रीर उपन्यासकार, 'पद्मभूपण्' ग्रलंकार से सम्मानित ।
- ६०. श्री हरिश्चन्द्र दक: नागरिक शास्त्र के वरिष्ठ ग्रव्यापक ग्रौर लेखक, राजकीय उ. मा. विद्यालय, रेलमगरा (उदयपुर)।
- ६१. भ्राचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० : जैन ग्राचार्य, ग्रागमवेत्ता भ्रीर शास्त्रज्ञ, गवेपक, इतिहासज्ञ ।
- ६२. डा० हुकमचन्द भारित्ल : जैन धर्म ग्रीर दर्शन के मर्मज्ञ विद्वात्, 'पं० टोडरमल व्यक्तित्व ग्रीर कर्तृत्व, विषय पर शोधकार्य । पं० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के निदेशक, ए-४ वापू नगर, जयपूर-४ ।

### श्री श्रखिल भारतवर्षीय साथुमार्गी जैन संघ की

# मुख्य प्रवृत्तियाँ

- नन्माहिन्य का प्रकाशन ।
- ममनादर्शन पर ग्राधारित नव ममाज-रचना ।
- धार्मिक-टैनिक परीक्षा बोई का संचालन ।
- पिछड़े वर्ग में संस्कार-निर्माण-कारी धर्मपात्र प्रवृत्ति ।
- श्वमणोपासक' (पाक्षिक पत्र)
   का नियमिन प्रकाणन ।

# श्री स्रखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ की

# मुख्य प्रवृत्तियाँ

- सत्माहित्य का प्रकाणन ।
- समतादर्णन पर ग्राधारित नव
   समाज-रचना ।
- धार्मिक-नंतिक पराक्षा बोई का संचालन ।
  - पिछड़े वर्ग में संस्कार-निर्माण-कारी धर्मपात्र प्रवृत्ति ।
  - 'श्रमणोपासक' (पाक्षिक पत्र)
     का नियमिन प्रकाणन ।